

# ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-प्रन्थमाला [ संस्कृत प्रन्थाङ्क ११ ]

पण्डितप्रवर आशाधर विरचित स्वीपज्ञ-विद्वति-युत्र ो

# जिनसहस्रनाम

श्रुतमागरमृरि-विरचित टीका-समन्वित

हिन्दी-भाषानुबाद और विभन्त प्रस्तावना सहित



सम्पादक— पं० हीरालाल जॅन, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायनीर्थ

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम आवृत्ति एक सहस्र प्रति फालगुन, दीर नि० सं० २४८० वि० सं० २०१० करारी १६४४

मुख्य ४ रू०

# व्य॰ पुरुषक्तीका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र ब्यूतिमें तन्तुपृत्र माह शान्तिप्रमादत्रीहारा

#### संस्थापित

# मारतीय ज्ञानपीठ मृतिदेवी जैन-प्रनथमाला

# संस्कृत यंथांक ११

इस सम्बसकारे प्राकृतः, संस्कृतः चारक्षेत्रः, हित्तोः काइः त्रार्थस्य काहः राज्येन भावःचीये इरक्ष्यः बातास्थि नार्गानक वीरासिक धार्त्तरेयक चीर गिरातांग्रक चाहं निष्ठय विचयक वीतः साहित्यका चानुसन्तानपूर्वः साराहतः चीर एमका सूनः भीर वायामेश्रम चानुवातः चार्त्तकं साथः प्रमादातः होताः। वेतः अपदार्गको सूचिक् सिकावेक-संसदः विद्वालेकं साध्यक्षताः स्वातः अपदार्गकारः वीत-साहित्यः प्रस्ता भी हमा अन्यसावः से वाकांगतः होताः

वश्ययाचा प्रभारक

हाँ ॰ हीराखास उन

गयन गर होत किए.

**र्डा • मा**दिनाच जेमिनाच उपाध्याय,

एक गर **स्ट्रां**ट लिट्ड

241514

स्रयोध्यात्रसाद गोयक्रीय, ज्लो, अवशंष स्राम्पीठ शर्मा पूर्वाकुण्य गोड स्नारस

स्थापनाथर् भारताय सम्बर्धः

मर्वाधिकार सुरक्ति

femm de terr

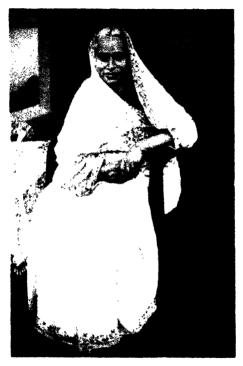

रक्षाच को रहका कामा असे मा धार्मनप्रमाह अन

#### JNANA-PITHA MURTIDEVI JAIN GRANTHAMALA

#### SANSKRIT GRANTHA No. 11

# SVOPAJNA VIVRITI YUTA JINA SAHASRANAMA

OF

#### PANDIT ASHADHAR

WITH HINDI TRANSLATION AND INTRODUCTION WITH THE COMMENTARY OF SRUTA SAGAR SURI



transpared and Eduted

....

# PANDIT HIRALAL JAIN.

Siddhant - Shastel, Nyayatirtha

Published by

## BHARATIYA JNANAPITHA, KASIII

First Edition 1000 Copies PHALSE'N VIR NIRVANA SAMVAT 2480 VIRRAMA RANI AT 2010 PRESTARY 1954,

Prios

#### FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE REVEYOURS I MOTHER

SHRI MURTI DEVI

BHARATIYA JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

# SANSKRIT GRANTHA NO. 11

IN THIS GRANTHAMALA CLITB'ALLY RIGIRD JAIN ANAMA. IN G. W. O'TONG. PAURANIE, LITERANIE, feiefrichten und iffift underbale besch AVAILABLE 14 12-15 CERCL DANVER; F. SPARHEANA, 15-50. RANNADA AND TABLE BY . . . LI LE PLES (ASSES IN Thirth haster five indea with with thatie TRANSPORT IN WIREN LAND WAY

CALALANTES OF JAIN BRANCIARIA, I'VA EXPERIENCE OF ARREST OF ARRESTS AS MINHAMS & POPULAR DATE LITERATURE, WILL ALSO BE PUBLISHED

General Edutors

PUBLISHER

Dr. Hiraini Jain. M. A. D. Litt. AYCDHYA PRASAD GOYALIYA Dr. A. N. Upadhye, M. A. D. Litt. Secy., BHARATIYA INANAPITHA. DERESTEND ROLL BANARAS

and the to the second

Phaguna Krishna 9. All Hights Rest, and Vikrama Samusi 2000 Viru Sam, 2470

# तसर्वेख

म्बर वर्षे व विदृष्ट्यं वं र चनस्यामदासुबी न्यायतीर्व

श्री श्रीवा स्कृतिवे स्रांचनव स व चिंत

-

विनन्दे परवार्थे असार वेउन्हर ही बाह्यरोग्ना झान शह किया चीन निन्दीने सदा उम्मन एवं विद्युव मानसाचीसे शासाहून देवर झान-वाजिये मार्ग वर प्रथमर किया



tions seless-

# विषयानुक्रमणिका

|                                                   | •   |                                      |
|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| प्राथमिक क्कज्य                                   | 9   | ब्रह्मशतक १०८                        |
| सम्पादकीय वक्तव्य                                 | ٤   | बुद्धशतक ११६                         |
| श्रादर्श प्रतियोंका परिचय                         | ११  | ग्रन्तकृत्कृतक १६०                   |
| प्रस्तावना                                        | १३  | श्रुतसागरी टीका १४∢−२५७              |
| एक हजार भ्राठ नाम ही क्यों                        | १३  |                                      |
| सङ्खनामींकी तुलना                                 | १५  | 14-1-date                            |
| श्राशाधर-सहस्रनाम पर एक दृष्टि                    | १६  |                                      |
| जिनसङ्खनामका माहारम्य                             | २१  | यज्ञार्वशतक १५४                      |
| एक पुनर्शक                                        | 28  | तीर्थकुञ्छतक १६५                     |
| प्रन्थकारका परिचय                                 | 28  | नाथशतक १७२<br>योगिशतक १५१            |
| जन्मभूमि, वंश परिचय स्त्रीर समय                   | 22  | m. Que                               |
|                                                   | २२  |                                      |
| प्रन्थ-रचना                                       | २३  |                                      |
| श्राशाधरके गुद श्रीर शिष्यवर्ग                    | રહ  | 9                                    |
| श्रुतसागरका परिचय                                 | ₹⊏  | त्रन्तकुच्छतक २४३                    |
| समय-विचार                                         | ₹८  | टोकाकार प्रशस्ति २४८                 |
| ग्रन्थ-रचना                                       | રદ  | परिशिष्ट २५६-२८६                     |
| श्रुतसागरी टीकाके विषयम                           | રદ  |                                      |
| श्रुतसागरका पाण्डित्य                             | ₹0  | दर्शन परिचय २५.६                     |
| श्रुतसागर पर एक श्रागेप                           | ₹0  | जिनसङ्खनाम-त्रकारायनुक्रमणिका २६१    |
| -<br>श्रुतमागरी टीका-गत कुछ विशेप बार्ते          | 3,8 | स्वोपश्रटीकागत पद्मसूची २७४          |
| श्राशाधरकृत जिनमहस्रनाम मूलपाठ                    | ४२  | गधारासूच। १७६                        |
| जिनसेन '' ''                                      | ४६  | व्याकरमस्त्रानुक्रमार्थका २७४        |
| सकलकीर्चि '' ''                                   | યુ૦ | स्वोपञ्चविवृतिगत-घातुपाठः २७५        |
| इमचन्द्र '' ''                                    | પુર | अुतसागरीदीकागत-सूत्रानुक्रमिशिका २७५ |
| मुलग्रन्थ स्वोपश्चिवृति और हिन्दी                 |     | संस्कृत पद्मानुक्रमाण्का २७८         |
| भूतप्रनय स्वापशायद्वात आर हिन्दा<br>व्यास्था सहित |     | ं प्राकृत ः रदश                      |
|                                                   | KØ. | '' अनिकार्यक पद्य सूची २८३           |
| जिनशत <del>क</del>                                | યુહ | '' सूत्रवास्योश-सूची २८३             |
| सर्वज्ञशतक                                        | ६३  | श्रुतसागर विरचित पद्मानुकमस्मिका २८४ |
| यशा <b>र्द</b> शतक                                | 90  | श्रुतसागरी टीकागत पौराणिकनामसूची २८४ |
| तीर्थकु-च्छुतक                                    | ড=  | '' '' ग्रन्थनामसूची २८४              |
| नाथशतक                                            | 58  | '' '' प्रत्यकारनामसूची २८५           |
| योगिशतक                                           | ٤٠, | '' '' दार्शनिकनामसूची २८५            |
| निर्वाण्यतक                                       | ६८  | प्रन्थनाम-संकेतसूची २८६              |

# प्राथमिक वक्तव्य

शानपीठ मूर्तिदेवी जैन अंधम्मलाकी संस्कृत शासाके ऋन्तर्गत प्रस्तुत अंधको पाकर पाठक प्रसन्न होंगे । यह बढ़े सन्तोपकी बात है कि यह अंधमाला अधिरत रूपये प्रपने कर्तव्य-पालनमे उन्नति कर रही है। हफ्का परम अंग है बातपीठके संस्थापक समंत्रीच आमान सेठ शानितप्रसादकी और उनकी साहित्य-प्रिय पत्नी श्रीमती रमारानीजीको, जो शानपीठके संवालन, और विशेषका प्रमिक्त साहित्यके प्रकाशनमें अध्यन्त उदार रहते हैं। प्रकाशन-वंकी गतिशील बनाये रस्त्रमें शानपीठके मंत्री श्री श्रयोष्ट्रपाठकारी गोयकीय तथा संस्थाके श्रन्य कार्य-कांत्रिकी तरस्ता और ऋण्यस्थाय भी प्रशंतनीय है।

प्रस्तत ग्रन्थ अपनी एक विशेषता रखता है, और वह यह है कि इसका विषय कोई कथानक दार्शनिक विधेचन व ब्राचारादि सभ्वन्धी उपदेश न होकर जिनमगवानकी सहस्रनामात्मक स्तति है। एक महस्य नामोके उत्स्तेख दारा भरावानकी बन्दना करनेकी परम्परा प्राचीन कालसे हिन्द तथा जैनाधीरी समान रूपसे प्रचलित रही है। न केवल इतना ही, किन्तु सबसे बडी ध्यान देने योग्य बात यह है कि परभारमाके नाम-निर्देशमें वेदिक, बौद्ध और जैनधर्मीके परस्पर भेद सत्र विलुप्त होकर उनके बीच एकी-करगाकी भावना पाई जाती है। उदाहरगार्थ, प्रस्तुत श्राशाघर कृत जिनसहस्रनाममें 'ब्रह्मशतम' श्रीर 'बद्धशतम' नामक परिच्छेदोको देखिये, जहाँ जिन भगवानके ब्रह्मा, चतुर्मुख, विधाता. कमलासन. प्रजापति. हिरण्यगर्भ आदि स्पष्टतः वैदिक परम्पराके इंश्वराभिधानी तथा बुद्ध, दशक्ल, शाक्य, सगत, मार्गजत , बोधितत्व स्रादि बौद्धधर्मके सुविख्यात बुद्धनामोका भी संग्रह किया गया है । यह कोई चोरी या श्रशात श्रनकरणकी बात नहीं है क्योंकि कवि स्पष्टतः जान-बहकर श्रीर सोच समझ कर इन श्रन्थ धर्म-विख्यात नामोको प्रहण कर रहे हैं। एसा करनेमें उनका अभिप्राय निस्सन्देह यही है कि भक्त जन भगवानके विषयम एक्यकी भावनाका ऋतुभव करें । हिन्द , जिन्हें ब्रह्मा श्रीर विधाला कहते हैं. एवं बीदा बद्ध व शास्य खादि कहते है. उन्हीं परमेशीको जैन. जिन व खरहन्त कहते हैं । हॉ. इंश्वरके सम्बन्धमें जैनियोकी दार्शनिक मान्यता श्रन्य धर्मीसे भिन्न है। श्रतएव उस विषयमें भ्रान्ति उत्पन्न न हा, इसीलिए संभवतः कविने स्वयं अपनी रचनाकी टीका लिखना भी आवश्यक समझा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभाके बलसे उक्त नामोकी व्यत्पत्ति अपने धर्मकी मान्यतानुसार विठलाकर बतला दी है। यही तो भारतीय संस्कृतिकी श्रीर विशेषतः जैन-श्रानेकान्तकी वह दिव्य सर्वतीमुखी दृष्टि है, जो भेटमें श्राभेट श्रीर श्रभेदमें भेदकी स्थापना कर, इतर जनोंके मनमे एक उलझन व विरमय उत्पन्न कर देती है। यही हमारे प्राचीन ऋषियोकी वह प्रेरशा है जो आज भी हमसे गान करा रही है---

> बुद्ध, बीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो।।

> > ग्रथवा

ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। सबको सन्मति दे भगवान्।।

श्राजकलके सम्प्रदायवादी, प्राचीन श्राचार्योंकी इत उदार श्रीर उदात्त भूमिकाको समर्से श्रीर श्रपनार्वे, इतीमें स्वहित श्रीर लोककल्याया है। इल अंपके सम्पादनमें पं॰ हीरालालबी शास्त्रीन वो परिक्रम किया है वह अन्यावलोकनसे पाठकींको सम्ब हो बाबेगा। अपनी अस्तावनामें उन्होंने अन्यके विषय और अन्यकार सम्बद्धी सभी अत्वव्य बातोंपर पर्यात अकाश बालनेका प्रयत्न किया है। टीकाके संशोधनमें क्व साववानी रखी गई है, और अनुवाद भी मार्मिक बंगरे किया गया है, विश्व पन्न्यनुपति जैसी शुष्क चर्चा भी स्थार और रोजक हो उठी है और उसके हारा अनेक जैन-मान्यताओंका स्थाक्तरण भी हो गया है। शान्यतुक्तमधीके हारा यह अन्य एक कोश स्थिपका भी काम दे समेगा। हत परिकास किया हम परिवर्शकोंक हरता है।

हमें क्राशा और मरोता है कि अन्यमालाके अन्य प्रकाशनोंके समान इस अन्यका भी समुचित सम्मान और उपयोग होगा।

> हीरालाल जैन ऋादिनाथ उपाध्ये जिन्यमाला सम्मादकी

•

#### प्रकाशन-व्यय

| ⊏६६।∽) कागृब २२ × २६=२⊏ पौंड<br>४० रीम १० दिस्ता | ५५८) सम्पादन पारिश्रमिक                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ७६८) छपाई ३) प्रति पृष्ठ                         | १५०) कार्यालय-व्यवस्था प्रुक्त-संशोधनादि |
| ५५०) जिल्द बॅघाई                                 | २२५) मेंट स्नालोचना ७५ प्रति             |
| ४०) कवर कागुज                                    | ७५) पोस्टेज ग्रंथ मेंट भेजनेका           |
| २०) कवर डिज़ाइन तथा ब्लाक                        | १७०) विशापन                              |
| ४०) कवर छपाई                                     | ६२५) कमीशन २५ प्रतिशत                    |
|                                                  |                                          |

इल लागत ४४९६।=)

१००० प्रति इत्यो । लागत एक प्रति ४॥)

मुल्य ४ रुपये

# सम्पादकीय

श्रावसे ठीक १५ वर्ष पूर्व बब मैं स्व॰ अद्वेष वं॰ वनस्यामदास्वी न्यायतीर्थ (महरीनी ) के चरण-साक्षिण्यमें बैठकर श्रपनी बन्मगूमिस्य पाठशालामें अध्ययन कर रहा था, तब मुतर्चचमीके दिन वंडितबीने हम लोगोंके साथ स्थानीय मन्दिरके शास-मंत्रास्की खान-बीन की और एक रही-पणीके बस्तेको संमालते हुए थे सहसा आनन्दोक्षास्के साथ विस्मय और दुःस्व मकट करते हुए बोल उठे कि देखो, कितना सुन्दर अपूर्व स्वय यह रहीके सरोमें वंधा हुआ है। उन्होंने तभी एक प्रथक बेटनमें उस प्रतिको लांधा, उस पर अपने हाथसे 'सहस्तामस्वयोक' लिला और हम लोगोंको बताया कि यह पंडित आराध्यतीके सहस्तामकी सुन्दर वीका है। उसके हाथसे नाम लिखे बेटनमें यह प्रति काल भी स्वित है।

पंदितजीकी उक्त बात मेरे हृदयें अंकित हो गई और अध्ययन-समाप्तिके बाद बक्से मैं प्रत्यों के सम्मादतादि कार्यमें लगा, तमीसे सोच द्या था कि क्षण रंग आधापरजीकी सर्वीक सहलतामका सम्मादन करूं । मैं इस टीकाको पंग आधापरजीकी स्वेपकारित ही स्वात सहल गा था है किन्तु एक बाद ब्ल प्रति से करा । मैं इस टीकाको पंग आधापरजीकी सहलतामको बात वल रही थी, तो मैंने कहा कि उनकी लिली टीका मेरे गांक रांक मंडरमें हैं । शो मेमीबी बोले, वह स्वोपकारित ने होकर श्रुत-सागरी दीका होती, बाकर रेखता। वज मैं देश झावा और क्षेप्रे तो मेमीबीका कहना यापार्थ निकला । तमीसे में आधापरजीकी लिली सहलताम टीकाकी कोवमें रहने लगा थे दे वर्ष पूर्व वल में स्कृतनिकानका-वारके सम्मादनीकी स्वीर तमीसे में अधापारजीकी सिंद साम मेहरके प्रति का मेहरके साम मेहरके साम मेहरके साम स्वात था और उनकी प्राचीन मतिको लोक्स लाल के मन्दिरलीके शाक्र मंदरके राख्नोंके पेहन लोल-लोलकर उनकी खान-बीन कर रहा था, तब अक्स्पात मुक्ते पंदित्वीके सहलनामको वह स्वीर अधिक मेहरके साम के स्वात के अपन कमा आप कोर स्वीर की मेमीबी आवर्त लगमग ४५ वर्ष प्रति तो साम के स्वीर की स्वीर की मेमीबी आवर्त लगमग ४५ वर्ष प्रति लगमा का स्वात कर दर थे । मैं इपेस पूला न समाया, आधिकारिती साजा लेकर दर ले आया और उनकी प्रतिकार प्रत्येक कर दे थे । मैं इपेस पूला न समाया, आधिकारिती साजा लेकर पर ले आया और उनकी प्रतिकार प्रत्येक कर दे थे । में इपेस पूला न समाया, आधिकारिती साजा लेकर पर ले आया और उनकी प्रतिकार प्रतिकार प्रत्येक कर दे थे । में इपेस पूला न समाया, आधिकारिती साजा लेकर पर ले आया और उनकी प्रतिकार प्रत्येक स्वात के सम्बादनका स्वातिक अवसर देवने लगा।

हर्प है कि इन दो वर्षोंमे श्रनेक आपत्तियोंके झाने पर भी मैं श्री जिनेन्द्रके स्तवन-स्वरूप इस पवित्र प्रत्यको उन्होंके प्रसादसे सम्पादित कर सका ।

प्रस्तुत प्रत्यका सम्पादन का जा ह श्रीर स्त्र प्रतियोके झाचारते किया गया है। प्रयक्ष करने पर भी श्रन्य मंत्रारोकी प्रतियोको में प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी श्राधिक चिन्ताकी कोई बात इस्तिए नहीं है कि का श्रीर स्व ये दोनों ही प्रतियां श्रस्यन्त शुद्ध भी और उनको ही आदर्श मानकर उक्त दोनों टीकाओं की प्रेर-कार्यो तैयार की गई है।

प्रस्तुत संस्करतामें सबसे उत्तर मूल स्क्रेक, उनके नीचे स्वोपश्वृति क्रीर उसके बाद हिन्दीमें मूल स्क्रेकका क्रयं शब्दशः देकर उनके नीचे रोनों टीकाक्रोंके क्राव्यस्थ लिखी व्यास्था दो गई है क्रीर वह प्रवक्त किया है कि मूल नामके क्रयंकी व्यक्त करनेवाला दोनों टीकाक्रोंका क्रमिप्राय उद्यमें व्यक्त कर दिया बाय ।

प्रसावनामें यह दिखानेका प्रथव किया है कि सहस्वनामीकी प्रया करते वा कैंत्र चली। प्रस्तुत संस्करायों पं प्रशासन्त कींत्र कार्यक्रियों पं प्रशासन्त कींत्र कार्यक्रियों प्रयासन्त कींत्र महत्त्व कींत्र स्वयस्यों किता क्षाया हुन चारे लक्ष्यनामीक या करनेके अनन्त यह बान सक्ष्य कींत्र स्वयस्यों किता आवान-मदान होता यह है।

प्रस्तावनामें श्राशाघर सहस्रनामकी विशेषताको व्यक्त करनेका प्रयास किया गया है, उसमें मैं कितना सफत हो सका हूं, वह पाठकोंको उसका ऋप्ययन करने पर झात हो सकेता । प्रारंपमें श्रुतवागरी टीकायत इन्छ सातव्य विशेषताओंका मी उनलेल किया गया है । परिरोधकों सल स्त्रोलीकी, सहस्र नामोकी, टीकामें उद्दृत व्याक्त्य-तुर्गोकी और पर्योक्षी श्रकारायनुक्रमिषका दी गई है। टीकार्मे उद्दृत गय किस अन्यके हैं, यह जहांतक मेरेले वन चका, कोष्ठक ( ) में निर्देश कर दिशा है और श्रकात स्थलोंके आगे कोष्ठकको रिक्त क्षेत्र हिया गया है। पाठक गया उन्हें श्रपने श्रुवाण्यनके ताथ स्थल परिज्ञात होने पर पूरा कर सकते हैं।

मैंने भीमान् पं॰ नाष्ट्रामवी प्रेमीके द्वारा लिखे गये पं॰ ब्राशाचर ब्लीर कुतसारस्त्रीर सम्बन्धी दोनों लेखोंका उनकी 'जैनलाहित्य ब्लीर इतिहास' नामक पुस्तकने लेकर ऋपनी प्रस्तावनामें मर-पूर उपयोग किया है, ब्रतः मैं उनका श्रात्मन ब्लामारी हैं।

पं॰ आशापरवीको त्योपकश्चित और कुतनागरी टीका ये दोनों ही विद्यार्थियोंके संस्कृत-जानके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रत्येक नामकी निर्वाचके उन्हें संस्कृतका परिकृत जान हो सकेगा। जैन परीज्ञालयोंको चारिए कि ये हो विशाद परीज्ञाक कर परीज्ञाल कान हो सकेगा। जैन परीज्ञालयोंको चारिए कि ये हो विशाद परीज्ञाक किया पातक दिशास प्रमान संदर्ग, मण्यन्ती तीन शरक रिशास (होतीय लंडमें भी अतिनम चार प्राप्तक दिशास प्रमान संदर्ग, मण्यन्ती तीन शरक रिशास होतीय लंडमें प्राप्तके दोगा रह तृतीय लंडमें प्राप्तिक देशों हो इसता हैं। ये विशाद हो से विशाद हो से विशाद कर अपने हो से विशाद स्वाप्तिक स्वाप्त्यायके मी नहीं हो सकता है। मैं तो अपने जैन विद्यानोंके आग्रह करूरेगा हि वे ऐसे त्याकरण्य, धर्म और त्याय-विश्वपक प्रत्यापिक सम्वापिक संप्रत्योको एकक्षीय-संस्कृत महाविधालय कराय और हिन्दू विश्वविद्यालय कारीकी सण्यार परिवाज वात्रकार वात्रकार करनेका प्रयक्त करें।

प्रस्तुत प्रत्यके सुन्दर सम्पादनके लिए, मैंने यथाशक्ति समुचित प्रयत्न किया है, फिर भी पाठकास्य रह गई शुटियोंचे मुक्ते अवगत करावेंगे, विससे उनका आगामी संस्करस्यमें यथारयान संशोधन किया जा सके।

दर्याय निवास विनम्न विनम्न विनम्न विनम्न (शांवा ) हीरालाव (शांवा ) हीरालाव

# ब्रादर्श प्रतियोंका परिचय

"मुणिश्रीविनयचन्द्रेल कर्मक्यार्थ लिलितम्" । तथा श्रन्तमः पुण्किम लिला है-"इत्याणाचर-युक्ति जिनस्द्रजाम्हरतन स्मातम् । मुणिश्रीविनयचन्द्रेख लिलितम् ॥ × × × पंचाचायदि-अत्तर्योगापनयमनियमेश्यदिस्मरतापद्रोष प्रायक्षित्रतः ..... स्महरकर्मक्यविनाशनिमः गुड्डियूए-प्राप्तिनिमन्त्रेपरेत्य मनिविनयचन्द्रेख् भावना मालिता"॥

हस प्रकार तीन बार मुनिविजयबन्द्रका नामोल्लेख होनेसे खिरित होता है कि ये वहीं विनयचन्द्र मुनि हैं, बिनका उल्लेख स्वयं पेडितचीने 'मय्यवकोरचन्द्रा' कह कर किया और किनको प्रेरखाले हमें? परेचाको टीका लिलती है। यदि यह स्वय्य है, वो निःस्नेद प्रति क्षति माचीन और मामायिक यही होंगी। लिलितपुरने शास्त्र मंत्रारके जीचे सीयों पत्रीका कई बार अनुतम्भान करने पर भी ठस प्राचीन प्रतिके एजेंका इन्ह्र भी पता नहीं लग कका। अभी तक आशाधरवीको स्वोपक टीकाकी यही एक मात्र प्रति उपलब्ध हुई है, वो कि अभीकी लिखी होने पर भी बहुत युद्ध है। इसीके आधार पर स्वोपकशिवाने प्रेरकाणी तैयारकी यह है।

ज प्रति—यह वयपुरके तेय-यंथी वह मनिदरकी प्रति है। इकका आकार ११ × ६ इंच है। पन संख्या ११७ है। प्रति पन पंचित-संख्या १६ है और प्रति पंचित-श्रव्य-संख्या ४०—४२ है। प्रति लेखन-काल १८५८ है। इस प्रतिमे प्रारंभसे ६५ अध्याय तक सहस्तामके मूल क्ष्रोक नहीं हैं, किन्तु अर्थ अध्यायये टीकाके लाथ मूल क्ष्रोक मी लिखे गये हैं। इसमें प्राय: 'व' के स्थान पर 'व' लिखा गया है। प्रति प्राय: अयुद्ध है। कई रख्लोपर दो दो पंचित्रयां खूट गई हैं, फिर भी इससे श्रव्यक्ते करवलों पर पाठ-संशोधनमें सहा-यता मिली है। प्रति हमे श्रीमान् पं० करत्र्यक्त्रची शास्त्री एम. ए. जयपुरकी क्रुपाने प्राप्त दुई। इसके लिए हम उनके आमार्सी हैं।

द् प्रति—यह देहलीके पंचायती मन्दिर (खब्द मधिबद) की है। इकका आकार धा। ४ १०॥। इंच है। पत्र संख्या २११ है। प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या ११ और प्रति पंक्ति आदर-संख्या २५–२६ है। कागज मोटा बदानी रंगका है। इसकी क्रान्तिम पण्चिका इस प्रकार है:—

छं० १८११ वर्षे भाइपदमाचे कृष्यापद्धे ६ चन्द्रवासरे लिखितं मिम्न इरिक्षान्द्रस्य इदं पुरतकं। लिखा-इतं विषर्दं लालमनि तत्पुत्र लाला भगवानदाचस्य पेंडितदयायमस्य पठनार्थं इतं। विरोजमध्ये चन्द्रप्रभु चैत्यालये जिनवहस्रनामटीका वेपनं ॥ और ॥

स प्रति—यह मेरी जनगम्भि साहमाल ( क्षांची ) के जैनमन्दिरको भुतशायी रीकाकी प्रति है जो श्रत्यत्त शुद्ध और प्राचीन है। हक्का उद्धार ब्राव्हें ३५ वर्ष पूर्व स्व० पं० पनस्यामदायजीने रही पत्रीके साथ वेषे क्रतेमेंते किया था। इसका झनितम पत्र न होनेले प्रति लिखनेका समय तो शत नहीं हो एका, पर आकार-मकार, कागव, त्याई आदिको देखते हुए यह निःश्नेद कहा वा तकता है कि यह कमले कम ६०० वर्ष पुचर्नी तो अवस्य है। हरका आकार ५×११ हंच है। यत संख्या १४६ है। प्रति प्रत्न विक्त ११ और प्रतिरंक्ति अवद्र तंख्या ६८-४० है। प्रति अत्यन्त सुद्ध है। सहस्रनामका प्रत्येक नाम लाल रंगले पिन्हित है, जिससे उसकी व्यास्थाका प्रारम्भ सहबामें आत हो बाता है। प्रतिके तकते उसरी पत्रके

''भ॰ श्रीधर्मकीर्त्तिपटे म॰ श्रीपद्मकीर्तिने पुस्तक श्रापच्योः' विरोजनगर वास्तव्य ॥ शुभं भवतु ॥ श्रद्मभोद्यमतिवागरेया मेपिता । श्रीक्तनगरात् ॥ श्रीरख्य ॥

हुए लेखने विदित होता है कि यह प्रति सूरत (गुकरात) ने ब्रह्म श्रीसुमतिसागरने किंगेब (मध्य भारत) नगरवारी महारक श्रीपक्षितिक पास गेबी थी। वहांसे यह हमारे माममें कब कैरे आहे, हसका हुन्छ, पता नहीं चलता। इतना शांत अवस्य हुन्ना कि झावले कमारा १०० वर्ष पूर्वतक हमारे प्राप्तके मन्दिरमें सोनागिर-महारक्षकों गोरी थी, संभव है, वहांके महारककिक साथ बह यहां झाई हो।

स और द इन दोनों प्रतियोंने कई बातोंने उमानताएं पाई बाती हैं। एक अतिम बातकी उमानता तो वह माननेके लिए विश्वक करती है कि द प्रतिकों प्रतिलिपि स प्रतिकें आधारते ही हुई है। वह उमता यह माननेके लिए विश्वक करती है कि द प्रतिकों प्रतिलिप स प्रतिकें आधारते ही हुई है। वह उमता यह है कि स प्रतिमें मी भुतवागरकों मशक्तिकों हुन्तें स्केक पाठ स प्रतिमें पाया बाता है और इतना ही द प्रतिमें मी। इनकें आतिरिक्त स प्रति सुतते विर्पेव में वी गई और यह द प्रति मी विरोवें ही लिखी गई। इनकें एक पत और तिक्त होते हैं के बानवाली द प्रतिमें भी वह अपूर्व हों लिखी गई। दूवरे इनकें एक बात और किंद्र होते हैं कि बब द प्रति पूरे २०० वर्ष प्राचीन है, तो विलकें आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य इतने आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य इतने आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य इतने आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य हमने आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य हमने आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य इतने आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य इतने आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य इतने आधार पर यह लिखी गई है। वहने प्रतिकां आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य इतने आधार पर यह लिखी गई है। वहने प्रतिकां आधार पर यह लिखी गई है, वह अवस्य हमने का आधार पर यह लिखी गई है। वहने प्रतिकां प्रतिकां प्रतिकां प्रतिकां है। वहने का स्वित के प्रतिकां प्रतिकां पर वहने प्रतिकां का स्वतिकां है। वहने प्रतिकां पर प्रतिकां पर प्रतिकां प्रतिकां है। वहने वहने का स्वतिकां पर प्रतिकां पर प्रतिकां प्रतिकां पर वहने प्रतिकां पर प्रतिकां है। वहने प्रतिकां प्रतिकां प्रतिकां प्रतिकां पर प्रतिकां प्रतिकां पर प्रतिकां पर प्रतिकां पर प्रतिकां पर प्रतिकां प्रतिकां पर प

द् प्रति यथिप ब्रपेक्षकृत ब्रयुद्ध लिखी गयी है, तथापि उचने उन कई रथलींपर पाट संशोधनमें मुक्ते पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है, वो कि च प्रतिकी प्राचीन लिखावट होनेचे मुक्तने ठीक ठीक पढ़े नहीं वा सके थे।

श्रुतवागरकी महारितकी पूर्वि औ॰ प्रेमीजीकी पुस्तक ''जैनवाहिन और इतिहान'' के श्रुतवागरके लेखने की गई है, जिसमें कि उनकी प्रशस्ति सेठ माश्रिकचंद्रजी बन्दर्रके ब्रन्य-संब्रहकी प्रति जिनसहस्रनाम-टीकासे उद्युतकी गई है।

स प्रेo—यह योजापुरके भी त्र० वीवराज गौतमचन्दत्ती दोशीके तिवी मंदारकी प्रेव कार्यो है, जो कि इंदर मंदारकी प्रति परचे कपाई गई है इत प्रतिमें भी ऋनेक स्थलींगर पाठ खुटे हुए हैं, फिर भी ऋनेक पाठोंके शुद्ध करनेने हमें इससे सहाय्य प्राप्त हुआ है। यह प्रेव कार्यी १२-१-४६ को तिलक्कर तैयारकी गई है। इस मेर कार्योमें टीकाके पूर्व कर्षक मुख क्लोक दिये हुए हैं। और ऋन्तमें भुतवागरी टीकाका प्रमाण क्लो०२०७६ दिया हुआ है। यह प्रेव कार्यी वीवराज क्रम्यमालाके संस्थाफक श्रीमान् त्र० वीवराजनी गौतम-चन्द्रजी दोशी लोलापुरकी कुमारे प्राप्त हुई है। इसके लिए इस उनके क्रामारी हैं।

#### प्रस्तावना

श्री मूलाचारमें स्तव या स्तवनके छुद् भेद बतलाचे गये हैं—नामस्तवन, स्थापनास्तवन, ह्रव्यस्तवन, स्रोत्रतवन, कालस्तवन श्रीर भादस्तवन । नामस्तवनकी व्याख्या टीकाकार बसुनन्दि श्राचार्यने इस प्रकारकी हैं :—

'बतुर्विद्यतितीर्धकरुवां यथार्थांतुगतैश्टोत्तरसङ्घत्तंक्यैनांप्रमिः स्तवनं चतुर्विद्यतिमामस्तवः'। ( मुलाचार, ७, ७१ टीका )

श्चर्यात् चौबीय तीर्थंकरोंके वास्तविक श्चर्यवाले एक इबार श्राठ नार्मोसे स्तवन करनेको नामस्तव कहते हैं।

मूलाचारके ही झाधार पर पं॰ झाशाधरजीने भी अपने अनगारधर्मामृतके झाठवें श्र×्यायमें स्तवनके ये ही उपर्य का छड़ भेद बताये हें झौर नामस्तकका स्वरूप इट प्रकार कहा है:—

श्रष्टोत्तरसङ्खस्य नाम्रामन्वर्थमङ्कतास । वीरान्तानां निस्तं यस्योऽत्र नामस्तवो सतः ॥ ३३ ॥

श्चर्यात् वृषभादि वीयन्त तीर्थेक्त परमदेक्का एक इवार स्राठ सार्थक नामोंसे स्तवन करना सो नाम-स्तवन है ।

जैनशाक्यका परिशासन करनेने बिदित होता है कि यह एक अनादिकासीन परम्पय चली काती है कि प्रत्यक र्ता बैकरके केवल अन होने पर इन्द्रके आदिशते कुबेर आकर मगवानके उमनस्पर्ण (समादेश) की एवना करता है और देव, मनुष्य तथा पशु-पद्मी आर्थि तिर्येच तीर्षकर मगवानका उपदेश पुननेके लिए पशुचेत हैं। उस अमय उसके नियमानुसार इन्द्र भी आकर मगवानकी अन्द्रना करता है और एक इचार आठ नागोंचे उनकी रहति करता है। आचार्य किनतेनने अपने महापुराय्में इन्द्रके द्वारा मगवान श्रृषम-नायकी इसी प्रकारते स्तृति कराई है।

#### एक हजार आठ नाम ही क्यों ?

तीर्पकरों श्री अप्रोच्स सहस्रतामचे ही खुति क्यों की बाती है, इस्से कम यो अधिक नामोंचे क्यों नहीं की बाती, यह एक बटिल प्रस्त है और इस्का उत्तर देना झालान नहीं है। शाओं के आलोकन करने पर भी इस्का सीचा कोई समुद्रित उत्तर नहीं मिलता है। फिर भी बो कुछ झाचार मिलता है उसके उमससे यह उसके सम्बद्ध का स्वत्य है कि तीर्पकरों के शपीरमं बो १००८ लक्ष्म और व्यक्षन होते हैं, बो कि सामु-दिक शाकां के अनुसार शपीरके हुम्म चिन्ह या सुलक्ष्म माने गये हैं, वे ही समस्त्रा: एक इक्षार झाठ नामोंसे रहुति करने के स्वापर यतीर होते हैं। (देखों झावार्च विनसेन के सहनाम्पक्ष प्रथम स्वेक )।

श्रन्य मतानलाम्बरीने भी श्रापनेन्य्रपने इष्टरेवकी स्तुति एक इबार नामीचे की है श्रीर इसके साची विश्युज्वस्ताम, शिवचह्वनाम, ग्योशसङ्काम श्रीमकाव्ह्वनाम, गोपालसङ्काम श्रादि श्रनेक संस्थ-नाम हैं। शिवचह्वनामकार शिवकीचे महन करते हैं:—

तव नामान्यनन्तानि सन्ति बद्यपि इन्हर । तथापि तानि विच्यानि न शायन्ते मयाऽपुणा ॥ १६ ॥ प्रियाखि तव नामानि सर्वोश्चि क्षित्र बद्यपि । तथापि कानि रम्याश्चि तेषु प्रियतमानि वै ॥ १७ ॥

[शिवसहस्रनाम]

श्रयांत—हे शंकर, यदापि तुम्हारे नाम श्रनन्त हैं श्रीर वे सभी दिन्त हैं, तथापि मैं उन्हें नहीं जानता हूं। श्रीर यदापि वे सभी नाम तुम्हें प्रिय हैं, तथापि उनमेले कौन-कौनले नाम श्राधिक प्रिय या प्रियतम हैं, सो मने बताओं?

इस प्रश्नके उत्तरमें शिवजी कहते हैं :--

दिम्यान्यनत्तनासानि सस्विदं मध्यगं परम् । अष्टोक्तरसदस्तं तु नाम्नां प्रियतरं सम ॥३१॥ [शिवसदस्त्रनाम]

अप्रशित्—यद्यपि भेरे अनन्त दिःय नाम हैं, तथापि मुक्ते उनमेते ये मञ्चवर्ती एक हजार आठ नाम अति प्रिय हैं ।

इस भामकाके पश्चात् शिवसहस्रनाम प्रारम्भ होता है।

त्रव जरा विष्णुसहस्रनामकी भूमिका देखिए । युधिष्ठिरने भीष्मसे पूछा —

किमेर्क दैवतं जोके किं वाऽप्येकं परायद्यस् । स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्तुयुर्माववाः ग्रुसस् ॥ २ ॥ [विष्णुसङ्खनाम ]

म्रपीत्—यह कौनसा एक म्रातिपरायण देव हैं कि जिसकी स्तुति स्रौर श्रर्चा करते हुए मनुष्य कल्यागाको प्राप्त होनें १ इस प्रश्नपर मीप्पने उत्तर दिया :—

क्षनादिनिधनं विष्णुं सर्वेत्रोकमहेश्वरम् । लोकाध्यदं स्तुवन्नित्वं सर्वेदुःस्तातिगो भवेत् ॥ ६ ॥

तस्य लोकप्रधानस्य जगहाधस्य भूपते । विष्योगीमसहस्र मे ऋषु पापभवापक्षम् ॥ १२ ॥ यानि नामानि गौयानि विस्थातानि महासमयः । ऋषिभः परिगतानि तानि वस्थामि भूतये ॥ १३ ॥ [विष्यसम्बद्धानाम]

श्रर्यात्—श्रनादि निधन, लोकायन्त् श्रीर सर्वलोककं महेरयर विष्णु हं, श्रीर उनकी रहाति करनेते मनुष्य सर्व दुःलांते विदुक्त हो बाता हैं। उस लोक-प्रधान विष्णुकं हवार नामोंको मैं कहता हूं, ची सुनो, चिन्हें कि महर्गियोने गाया हैं श्रीरे को सार्वक एवं कगत्-विख्यात हैं।

इस भूमिकाके साथ विष्णुसङ्खनाम प्रारम्भ होता है ।

गयोश सहस्त्रनामकी मूनिका इन सबसे मिन्न है। उनमें कहा गया है कि गयोशजीके पिया स्वयं शंकरमाजान गयोशजीकी निना दबा किये ही पियुराहुके औतनेक लिए चले, तो उनके प्रतेक निका आ उपस्थित हुए। तब शंकरजीने मनोबलसे इंच्छा कारण जाना और गयोशजीसे विम्नानगरणका कारण पुछा। तब गयोशजीने मम्बा होकर अपने सहस्त्रामको ही स्वर्शिक्त निवारक और सर्व प्रमीष्ट-पुरक कारण।

देव एवं पुरारातिपुरस्वयायोग्रसे । अनर्चनाद् गायेशस्य जातो विक्राकुनः किस ॥ २ ॥ मनसा स विनिर्धार्थे ततरराहिमकारवास् । सहागायापति भक्त्या समन्यप्ये यथाविधि ॥ ३ ॥ विक्रमश्रमनोपायमपुष्कद्पराजितः । संतृष्टः पुजया शम्मोर्जेह्वागायापतिः स्वयस् ॥ ४ ॥

सर्वविभेक्श्स्यं सर्वकामफसप्रदम् । वतस्तस्मै स्वकं नामा सहक्रमिदमम्बर्वात् ॥ १ ॥ [ गर्वेशसहस्रमाम ] इत उत्थानिकाके पश्चात् गर्वेशसहस्रमाम प्रारम्भ होता है । इन तीनों ही सहस्रनामोंकी यह विशे

वता है कि उन्हें स्वयंशिनजी, निम्मुजी या गयोशजीके सुसते कहलाया गया है कोर तीनोंने ही यह बतलाया गया है कि वो सहस्रामके मेरी स्तृति करते हैं और मस्त्रिप्टे पूजी हैं, उनके सर्व हुःख दूर हो खोते हैं।

जैन शास्त्रोंमें वर्षप्रथम हमें स्नाचार्य जिनवेन-प्रश्ति महापुराण्में ही जिनवहस्त्रनामके दर्शन होते हैं। उदमें समवसरण्यस्थित सूरमदेवकी स्तुति करता हुस्ना हन्द्र कहता है कि:—

अजमास्तां गुवस्त्रोत्रमनन्तास्तावकाः गुबाः । त्वद्वामस्युतिमानेव परमं शं प्रशासमहे ॥ १८ ॥ प्रसिब्धाक्षसद्वेदवचयस्यं गिरापतिः । नाज्ञामक्षसद्वेव त्वां स्तुमोऽमीष्टसिद्वेव ॥ १२ ॥

[ महापुराख पर्व २४ ]

प्रस्तावना १५

श्रर्थात्—है भगवन्, इम श्रापके गुर्बोको क्या खुति कर उकते हैं, क्योंकि श्रापके गुर्व श्रतक हैं। इस तो तुम्बरि नामके स्मर्त्व मानवे ही परम शानिको प्राप्त करते हैं। भगवन्, यतः श्राप १००८ लच्चय-युक्त हैं, श्रतः एक हवार श्राट नामोंचे ही आपकी खुति करता हूं।

इस प्रकार इम देखते हैं कि जहा हमें शिवचहस्ताम, विष्णुवहस्ताम, या गणेशसहस्ताम आदिमेंसे किसीम भी इस शंकाका समाधान नहीं मिलता है कि उनकी सहस्तामसे ही स्तृति क्यों की जाती है, वहां हमें जितसेनके सहस्ताममें उक्त स्वेकके हाए इसका समुक्तिक उत्तर मिल जाता है।

#### सहस्रनामोंकी तलना

मूलाचारके उपर्यु के उल्लेखने इतना तो स्वष्ट है कि सहस्तामफी प्रचा प्राचीन है। पर वर्तमानमें उपलब्ध बाब्यरके भीतर हमे क्वंप्रयम सहस्तामोंका पता हिन्दू पुराचीने ही स्वयता है। उपरि लिखित तीनों वहस्तानोंमेंने मेरे क्यासने विश्वपुवहस्ताम सबसे प्राचीन हैं; क्योंकि, वह महामारतके ब्रमुशासन-पक्षे क्रान्तांत है

जैनवाड्यप्रमें इस समय चार सङ्क्रनाम उपलब्ध है, जिनमें जिनसेनका सङ्क्रनाम ही सबसे प्राचीन है। जिनसेनाचार्य काव्य, अर्जकार, धर्मशास्त्र, त्याय आदिके प्रौड विद्वान् और महाकादि थे, और इस्का सालो स्वयं उनका महापुराया है।

आ॰ जिननेनके पश्चात् दूर्वरे जिनस्वहस्तामके रचित्रता आ॰ हेमचत्र हैं। इस्ताम्यर सम्प्रत्वमें हेमचत्र एक महान आचार्य हो गई है बीर इन्होंने प्रत्येक निषय पर अपनी लेखनी चलाई है। आपको पर्वात्ती पर्वाद्वीत केलिक त्या है। हेमचत्रत्र अपने सहकामका माम आहे. सहकाम रेखा है। इर अहंत्यहस्तामका मामाना चल हम आ॰ जिनकेने सहस्तामके साथ करते हैं, तो इर सहंत्यहस्तामका मिनाना चल हम आ॰ जिनकेने सहस्तामके साथ करते हैं, तो इर सहंत्यहस्तामका स्ताता को साथ साथ करते हैं, तो प्रत्ये आहे हम साथ करते हैं। त्या प्रतात्वक प्रति एक स्वात्य करते हैं। शोष शत्कामें तो प्रायः जिनतेन-सहस्तामके स्त्रीक साथ स्त्रात्व स्वात्य प्रति स्वात्य प्रति स्त्रात्व है। यो शतकामें तो प्रायः जिनतेन-सहस्तामके स्त्रीक साथ स्त्रात्व स्वात्य स्त्रात्व स्त्र स्त्र स्त्रात्व स्त्रात्व स्त्रात्व स्त्रात्व स्त्रात्व स्त्र स्त्र

उक्त ट्रांना जिनस्वहस्तामांके पश्चात् पाँण्डत आशाधरके प्रस्तुत सहस्तामका नम्मर श्राता है। श्राशाधरके सहस्तामका गंमीराता-पूर्वक अध्ययन करनेते पता चलता है कि उन्होंने अपने समय तक रखे गये समस्त की ना गाँ केता वा कि उन्होंने अपने समस्त तक रखे गये समस्त की ना गाँ केता में बी पूर्विया अर्माति उन्हें प्रतीत हुई, उद्यो उन्होंने अपने सहस्तामांकी रिक्कुल दूर कर दिया। यहीं नहीं, बील्क अपने सहस्तामांने कुछ एसे तलींका समावेश किया, बिल्की उलका महल्ज अपने पूर्वती समस्त सहस्त अपनी हस विशेषी का स्ति अपने सहस्तामांने कई सहस्त्रामां अध्या हो। पं आशाधरजीन संभवतः अपनी हस विशेषती समस्त सहस्त्रामांने कई सहस्त्रामुं अपने हो गया है। पं आशाधरजीन संभवतः अपनी हस विशेषती समस्त सहस्त्रामांने कई सहस्त्रामके अपने हमें प्रती प्रती

महारक वक्त अकीरिते एक संदित आदिपुराव्यकी रचना को है, चौथा विनयहस्त्राम उतीचे ही उद्भुत किया गया है। यह कक्का रचा है, यह निमित नहीं कहा वा वक्ता, तथापि यह आहाभर-व्यवस्तामस्त्रे पोक्का ही है, हत्ना सुनिभित है। यह कई बनाइ क्ष्युब्ध है, दूसरी प्रति न मिलनेसे वर्षण ग्रुब्ध नाससे पोक्का हो है। यह कही बनाइ आधार आप विनयेन और आहाभरका सहस्रनाम हैं, ऐसा हमके पाउ ने आत होता है।

## श्राशाधर-सहस्रनाम पर एक दृष्टिः---

पं॰ श्राशाधरजीके प्रस्तुत जिनसङ्खनामका स्त्राचोपांत गम्भीर पर्यवेच्चण करने पर निम्न वार्ते हृदय पर स्वयमेव अंकित होती है:---

१—झाशापरजीने शिवसहस्रनाम झारिके नमान भगवानके सहस्रनामीको न तो उनके मुख्ते ही कहलाया है और न कितनेनके सहस्रनामके समान उसे इन्द्रके मुख्ते ही कहलाया है। किन्तु स्वयं ही संसरके द:सोते संस्ता होकर वे करसास्तार वीतराग भगवानके समुख उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं:—

इशक प्रश्नात् वे दश शक्कोंने सहस्तनामोंके कहनेकी प्रतिका भी विधिवत् करते हैं जीर प्रतिकातुसार है सावत प्रारम्भ करते हैं। यदा वे जिन मामावाक्का स्तनन करनेके लिए उठात हुए हैं, अदा उरहेंने सर्व-प्रथम जिनशासक रचा है और तरतुसार इन शतकने जिन, जिनेक्त, जिनगट जादि नामोक उत्तम नमाचेश हिन्या है। 'किन' यह यद जिन नामों है, या जिनके आगे प्रयुक्त हैं, ऐसे लगमम ७० नाम इस शतकने सिर्वाखिष्ट हैं। 'जिन' यरका अर्थ 'जीतनेवाला' होता है। उक्त विधिव जिनगद विम्मित नामोके हारा प्रंथ-कार मानी जिन समावात्मे कह रहे हैं कि है मामद , आपने अपने राग, हैंग, मीह, काम, औभ, लोमादि शत्रुआंकों जीत जिला है, अत्रयद्य आप निर्विच्च हैं, नीरव हैं, अदह हैं, निर्माण हैंगे

हितीय शतकका नाम सर्वज्ञशतक है; क्योंकि, यह स्वेंच नामचे प्रारम्भ होता है। इन शतकमें प्रयुक्त नामोंके व्यवेक्षयंवे विदित होता है कि मानों स्तोता अपने हुए देशतांके कह नहां है कि यतः आप सर्वज्ञ, अवस्यों, अनन्तिविक्रमी और अनन्तस्तुली है, अतः आप परंतेवाः है, परंपाम हैं, परंच्योति है, पर-मेही हैं, ओहालमा हैं, अनन्त शक्ति हैं। और इसी कारवा आप बनत्के दुःख-संतत प्रायियोको शरवाके देनेवाले हैं।

इसके पश्चात् अन्यकार जिनमगवान्की खुति करनेके लिए एक कमवद शैलीका आश्रय लेते हैं। उनको दृष्टि सबसे पहले तीर्पकर मगवान्के पंच कल्यायाकों पर जाती है और वे उनको आधार बना करके ही मगवान्का स्तवन प्रारम्भ करते हैं।

प्रभ्यकारने पंचकल्यायकोमे इस्तारिके द्वारा की जानेवाली महती पृत्राको ही यह माना है और हती-लिए वे तिसरे रातकको प्रारम्भ करते हुए मगवानते कहते हैं कि झाप ही यहाई हैं, अर्थात् पृत्रको योग्य हैं, पृत्य हैं, इस्त-पुनित हैं, आराभ हैं। और इसके अनत्तर ही वे कहते हैं कि झाप गर्म, जनम, तम, अग और तिर्वाय, इन पंचकल्यायकोते पृत्रित हैं। इसके प्रभादा ने अमरा पांची करणायकों की लात-लात वार्तों को तक्य करके उनके आअपने मगवान्ति विभिन्न नामोकी रचना करते हैं। पाठकायम्, जय इन नामों पर ध्यान देंगे, तो शात होया कि उन नामोते मगवान्त्रका स्टबन करते हुए ग्रंथकारने किसी भी करणायककी कोई भी वारको छोड़ा नहीं है। पाठकोंकी जानकारीके लिए इस रातकके नामोंका कमशा पांची करणायकोंने व्यक्तिस्य किया जाता है:—

१ वर्जकत्वासक्- इत कल्यासक्के विभिन्न कार्योको प्रवट करनेके लिए प्रन्यकारने १ वसवार्यार्थ-सामाद. २ सरवाप्रदर्शी. ३ दिन्नीका. ४ शन्तीकेपितामातकः, १ रकार्मः, ६ श्रीपतार्मः, ७ गर्मोत्तवोन्कतः, ८ टिक्योपचारोपचित. ६ प्रथम और १० निष्मल वे दश बाम नहें हैं । इब नामींके कहनेने पर्व एक सबसे बडी महत्त्वकी वातको प्रमट करनेके लिए एक न्यम और विद्या है—हन्बिग्रहियाकोरम । इस नामके बारा प्रत्य-कारने यह सचित किया है कि जिस व्यक्तिने एर्डमक्सें दर्शनिकार आदि सोसह कारस आवनाओंको असी-मांति माधरके तीर्थकर नामकर्मका कंचन किया है. वही व्यक्ति तीर्यकर क्रेनेका क्रिकारी है. और नहीं गार्थकान्यासाकाटिका वाज है : बान्य जहीं 1 इसके प्रधान सर्थकान्यासको समय सर्व प्रथार जो स्वास जाति-शय चारकारी कार्य होता है, वह है बाकाशसे माताके रहांसवामें स्व-स्वानीटककी वर्षा । तीर्यकरीके यभीवतरवाके छड मास पर्धते ही यह प्रतिशय-पर्या कार्य प्रश्नम हो जाता है. इस बातको प्रकट करनेके लिए प्रत्यकारते सबसे पहले 'बसवासचितास्पट' नाम दिया है । इस नामकी स्वोपनक्तिमें प्रस्थकारते को व्याख्या की है. उससे सर्व-साधास्याका एक श्वारी भ्रम दर हो जाता है । श्रमी तक हम लोग समभे हुए थे कि यह मवर्गा-रक्ष वर्षा सारी नगरीमें डोती हैं । किन्तु इस नामकी व्याख्या बतलाती है कि वह सुवर्ण्-रक्ष-विष्य सारी नगरीम न होका जिनमाताके रहनेके मकानके केवल बांगकमें ही होती हैं. बान्यप्र नहीं । इसके श्रमन्तर माताको सुन्दर खेलह स्वप्न दिसाई देते हैं, इत बातको व्यक्त करनेके लिए 'सस्वप्रदर्शी' नाम दिवा गया है । इसी समय शक्तीकी बाहासे श्री. ही. खादि कृपन बुमारिका देवियां माताकी सेवा करनेके लिए उपस्थित होती है और माताकी सर्व प्रकारसे सेवा करती हैं. यह अन्त 'शचीसेवितमातकः' नामसे सचित की गई है । इन कमारिका-देरियोंके क्रन्य विधिध कार्योंने वे एक सबसे महत्त्वपर्ख कार्य है माताके गर्मका शोधना । वे देवियां सोचती हैं कि जिस कंखमें तीन लोकका नाय जन्म लेनेवाला है, यदि उसमें कोई रोग रहेगा, तो उत्पन्न होनवाले वालक पर उसका असर अवस्थ यह हो। इसलिए भी देवी एक कशत लेखी-डॉक्टर ( स्त्री चिकित्सिका ) के समान माताके गर्मका शोधन करती है और उसे सर्वप्रकारके विकारींसे रहित कर देती हैं: यह बात 'श्रीपतगर्भ' नामसे प्रकट की गई है। गर्भयत तीर्यंकर भगवान इस दिव्य या ऋलोकिक विशोधनांके साथ विद्याने पात्र होते हैं कि प्रात्मको कपका लग सा भी ग्रातमच नहीं होता । यहां तक कि उनके उदरकी त्रिक्लीका भंग तक भी नहीं होता । गर्भकी इस खनपम एवं दिव्य विशेषताको जतलानेके लिए ही ग्रंथकारने 'दिव्यीनाः'श्रीर 'स्क्रगर्भः' ये दो नाम दिये हैं । देवनक भारी ठाउ-बाठसे सम्मेंत्सव मनाते हैं ग्रीर विविध दिव्य उपचारोंसे माता-पिताकी सेवा करते हु ए गर्भकी रहा करते हैं. यह बात 'गर्भो-स्योच्छतः ग्रीर दिव्योपनारोपनितः' इन दोनों नामींसे व्यक्त की गई है। भगवान गर्मकालमे माताके उदरमें निज पुण्यजनित श्रष्टदल-कमल पर विराजमान रहते हुए ही दृदिको प्राप्त होते हैं श्रीर रक्त मल-मुत्रादि सर्व अप्रिवन हव्योंसे निर्लित रहते हैं. यह बात 'पदाम और निष्कल' हन दो नामोसे सचित की गई है। इसप्रकार इस देखते है कि इन दश नामोंके द्वारा गर्सकल्यासक सम्बन्धी सभी बातें प्रगट कर दी गई है और कोई भी खास बात कहनेसे नहीं ऋटने पाई है।

२ अन्यस्करमास्यक्त—उक दश नामोंके झांगे क्वाईक नामोंके द्वारा कम्मकल्यास्यक्ती तार्य सर्व प्रष्ठद की गई है । अव्यान्तक जन्म मात्राकों किना क्रिजी करके सीर दिना कियी यार झारिकी उद्यार्थकों स्वयं ही हो जाता है, यह बात 'स्वयं' नामके प्रकृट की गई है । अपायन्तक जन्म होते ही तीनों लोकोंने सानन्द का खाता है, यह बात 'स्वयं प्रकृत के मार्थ के स्वयं की बाता है । इरामझल उनका जन्म क्यंको हिल्लाफ है, वह बात 'क्वॉवक्नमा' नामके त्यूंचक की गई है । अपायन्क शरीर करा झारि कपवित्र आवस्यके रहित होता है, जन्म को ही उनके शरीरकी प्रमाण की तीर व्यक्त कर्तायां प्रमाण नाम के प्रकृत की गई है । अपायन्तक कर ने ति हो उनके दरायांत प्रवित्र प्रकृत की स्वयं क्यं क्यं क्या के स्वयं के स्वयं है । अपायन्तक कम लेते हो उनके उत्यायंत प्रवत्र पुष्यकी विवाद के ये उन्न के स्वयं न सुक्कर झीर दिननके अवनात होकर में ट झारि ले लेकर उनके सार्था उपस्थित होते हैं, यह 'उद्भुवदेका' उमसे लुक्कर किया ना है । अपायन्तक कम होते ही कर्यक्कर उनके सार्था

रहतेताले कारामानी देवोके घरोंमें घंटा चिना बजाये ही बजने लगते हैं. मध्यलोकवासी ख्योतिषी देवीके घरोंमें सिंहताट होने लगता है. पाताल लोकवासी भवनवासी देवोंके यहां शंख-ध्वनि होने लगती है श्रीर सर्वप्र रहनेवाले व्यन्तरोके ग्राहाकोमें नगाडे गरजने लगते हैं, इन्द्रका ग्रासन कंपने लगता हैं । इसप्रकार विविध चिन्होंस तीनो लोकोम भगवानका जन्म रुवं शत हो जाता है, यह बात 'विश्विफातसंभित' नामके द्वारा व्यक्त की गई है। तदनन्तर चारों प्रकारके देवगण भगवानकी जन्मभूमि पर खाते हैं खीर नगरीकी प्रद-जिया देते हैं । इन्द्राशी प्रसति गृहमें जाकर मायामयी बालक रचकर श्रौर उसे माताके पास सलाकर तथा भगवानको जठाकर इन्द्रको सौंपती है। इन्द्र भगवानका रूप देखता हम्रा तम नहीं होता है श्रीर इसीलिए श्रापने एक शतार नेत्र बनाकर भगवानको देखता है । इन सब बातोको ऋमशः बतलानेके लिए 'विश्वदेवागः माद्रत: शचीस्ट्रप्रप्रतिव्छन्द: ग्रीर सहस्राचहगुत्तवः' ये तीन नाम दिये गये हे । तदनन्तर नाचते हुए ऐरा-दसके ज्यार भगवानको बैठाकर इन्द्र समेरुपर्यंत पर उन्हें ले जाता है । भगवानको देखकर सर्व इन्द्र उन्हें नमस्कार करते हैं । चार्ने निकायके देव हर्षके मारे उछलते-कदते झौर जय जयकार करते हुए समेर पर जाते है । इन सर्व कार्योंको बतलानेके लिए क्रमशः 'नृत्यदै पवतासीनः, सर्वशकनमस्कृतः, श्रीर हर्वाकुलामरखगः' ये तीन नाम दिये गये हैं । इसके स्त्रांगे 'चारकपिमतोत्सवः' यह नाम भगवान महावीरको लड्यांम रखकर दिया गया है. जिसके विषयों। यह प्रसिद्धि है कि किसी चारण-यगल ऋषिको कोई तत्त्व गत शंका थी. उन्हें समेक्पर जाते हुए भगवानके ऊपर फहराती हुई ध्याके दुर्शन हो जानेसे उनकी शंकाका समाधान हो गया श्रीर इसलिए उन्होंने खब हर्ष मनाया था ।

देवगरा जीरसागरसे जल लाकर १००८ कलशींसे भगवानका ऋभिपेक करते हैं. उस समय एक लाख योजनका संमेरुपर्यत भी स्नान करनेकी चौकीके समान प्रतिभासित होता है श्रीर चीरसागर श्रपने-श्चापको धन्य मानकर निजमे तीर्थराजस्वकी कल्पना करता है । इस बातको बतलानेके लिए 'स्नानपीटायि-तादिराट' श्रीर 'ती वेंशम्मन्यदग्धान्धः' नाम दिये गये हैं । भगधानके श्रमिषिक्त जलमे स्नान कर इंद्रादि-गर्ग श्रपने-श्रापको कृतकृत्य मानते हैं । ईशानेन्द्र उस श्रमिषेकके जलको सर्व श्रोर क्रेपस करता है. मानी उसके द्वारा वह त्रैलोक्यको पवित्र करता है । इन दोनों कार्योंको बतलानेके लिए क्रमशः 'स्नानाम्बस्नात-वासवः' ग्रीर 'गन्धाम्बपुतत्रैलोक्यः' ये दो नाम दिये हैं । ऋभिपेकके ग्रनन्तर इन्द्रास्त्री भगवानके शरीर स्थित जलकर्गोको पोलकर और उन्हें वस्त्राभवस पहना कर श्रपने क्षायोको कतार्थ मानती है। इन्द्र वज्र-सची हाथमें लेकर भगवानका कर्ण वेधन संस्कार करता है । पुनः यह खढ़े होकर भगवानका नाम संस्कार करके उपस्थित देव समहको उसकी घोपणा करता है और उसके पश्चान ही इन्द्र श्रानन्दसे विभोर होकर ज़त्य करता है। इस सब कार्योंको बदलानेके लिए प्रन्थकारने क्रमशः 'वज्रसचीश्रचित्रवाः, कृतार्थितशचीहस्तः. शक्रोटधप्टेशनामकः श्रीर शकारच्यानन्दनृत्यः' ये चार नाम दिये हैं । इन्द्र श्रपने परिवारके साथ समेक्से श्राकर भगवानके जन्म स्थल पर जाता है, इन्द्रास्थी प्रवृति ग्रहमें जाकर भगवान माताको सौंपती है। माता श्रपने पत्रके ऐसे वैभव श्रीर रूपको देखकर भारी विरिमत होती है। उसी समय इन्द्र जाकर भगवानके पिताको पत्र-जन्मके समाचार देता है और ताण्डव तृत्य धारम्भ करता है । कुवैर याचक जनोंको महामान दान देता है श्रीर सर्व याचकोंके मनोरयोंको पूर्ण करता है। इन सब कार्योंको प्रगट करनेके लिए प्रन्थकारने क्रमशः 'शचीविस्मापिताम्बिकः, इन्द्रनृत्यन्तपितृकः स्त्रीर रैदपूर्णमनोरथः' ये तीन नाम दिये हैं । इसप्रकार जन्मामिषेकके कार्यको मली-मांति सम्पादन करके, तथा भगवानकी सेवामें अनेक देवींको नियक्त करके इन्द्र स्वर्गलोक चला जाता है और भगवानके दीचा लेनेके समय तक समय-समय पर आकर भगवानकी आजाका इच्छक होकर उनकी सेवामें सदा तत्पर रहता है । इस बातको व्यक्त करनेके लिए 'ब्राजार्थीन्द्रकतासेवः' नाम दिया गया है।

३ दीचाकरन्यायक - जन तीर्यकर मगनान् कियी कारखसे संवार, देह और मोगॉसे वित्रिकका अनु-मन करते हैं, तन लीकान्तिक देन, जिन्हें कि देवोमें ऋषिके दुल्य होनेसे देविष कहा जाता है—आकर मग-भानके निरक्त होने और शिष प्राप्तिके उद्यक्ती प्रशंसा करते हैं, यह बात 'देववींहशियोधमा' नामके द्वारा व्यक्त की गई है। वब लोगोंको पता चलवा है कि मगवान लंबारने विरक्त होकर बनवावने लिए वा खे हैं, तो वाय काद चोरिया हो उठता है और एकवित होकर उनके पीछे-पीछे दीचा स्थल तक बाता है। सभी यबै-पहायबे और हमादिक आकर उनकी वृद्धन करते हैं, हस शतकी बुचना 'दीचाचणकुरुवनाए' और 'ममुं शास्त्रपतिवितः' इन दो नामोंने दी गां है।

प्रशासकस्यासक — तपकाराक प्रमान और आत्म-राध्याक स्वतं वव मयानाको कैनलकी माति होती है, तब इनके आदेशने कुकेर आर्थान-प्रचार (समस्या) की रचना करता है, उसे पूरे नेवके साय सजाता है और समस्याधी बारह सम्माक्षि हार्ग पर रीनकरोंको दान देनने किए नी निधि-नेवके साय सजाता है और समस्याधी बारह करने किए नी निधि-नेवके साय सजात है हार सायको प्रमान करता है, इस सायको प्रमान करता है, इस साय प्रमान होंगे स्थापित करता है, इस साय नेवके साथ होंगे होंगे हैं। समस्याधी स्थापित करता है, यह साय प्रेमीयरी इनकर क्राव्यक होते हैं। इस भी स्थापित होंगे होंगे, मात्मक केल पर 'सेह्मियरीचार'। मात्मक केल 'सेहम्पियरीचार'। मात्मक काल मात्मियरीचार मात्मक काल प्रतिवाद होंगे, यह बात कमस्याः १ मानपञ्जी है र चढ़ा-प्रशिव्यक्ति है। समस्याधी मानपञ्च काल प्रतिवाद होंगे, यह बात कमस्याः १ मानपञ्जी है र चढ़-प्रशिव्यक्ति है। समस्याधी हो हम आर्था हम सामित मात्मक काल स्वतं होंगे हम स्वाव्यक्ति हम सामित स्वतं हम स्वाव्यक्ति हम स्वाव्यक्ति हम सामित स्वतं प्रति है, यह बात प्रयन्ति हम स्वाव्यक्ति हम सामित स्वतं प्रति है, यह बात प्रयन्ति हम सामित हम हम सामित हम हम सामित हम हम सामित हम सामित हम सामित हम सामित हम हम हम हम सामित हम हम सामित हम सामित

इस प्रकार हम बेलते ह कि इस यश्यातकों भगवानके गर्मसे लेकर कैवल्यपाप्ति तकके चार कल्या-शकोका अच्छी तरह वर्धन किया गया है।

चाँच तीर्चकुरुक्त्वतक्रमें मगवान्के तीर्थ-प्रदच नको खालय करके उनके विविध नामोंका निर्देश किया गा है। जिसके द्वारा संधार-सारास्ये धार उत्तर्ध हैं, ऐसे द्वारद्यांगवाची कर उपरेशको तीर्थ कहते है। इस प्रकार तीर्थक प्रति के स्वतं है। इस प्रकार तीर्थक प्रति का कर से मार्थ है। यह तीर्थ-प्रदचेन मगवान्त्री करने सम्वान्त्र के प्रकार के स्वतं है। इस तीर्थ-प्रदचेन मगवान्त्री करने सम्प्रोत् पूर्व विवार करने के इस विविध खर्योंके प्रकट करनेवाले पूरे ७५ जाम कहे गये हैं। इन नामों पर गम्मीरता पूर्वक विचार करने अतिक इस बातज्य वातो पर प्रकार पहला है, साथ ही दिव्यवनित सम्बन्ध रखनेवाली अनेकी शंकाष्रोक्त उनसे सहस्य मार्थन हो बाता है। पाठक-गया, इस शतक्का स्वाण्याय करते समय स्वरं ही इसका निर्माय की हो। वार्ठ के स्वरं के स्वरं स्वरं के स्व

१—**मन्येकअब्यगुः**—मगवान्के इस नामसे यह प्यति निकलती है कि यद्यपि सभी भःय-श्रभव्य बीव समवसरणमें जाते हैं, किन्दु मगवान्का उपदेश केवल मव्य बीनोंको ही सुनाई देता है । (४, ५६)

२—प्राध्निकशु:—इस नामसे ज्ञात होता है कि का गण्डपादि कोई भगवान्से प्रश्न करता है, तमी भगवान् गोलते हैं, अन्यया नहीं। (४, ६१)

३— नियतकालयुः—इस नामसे प्रकट है कि भगवान प्रातः, मध्याइ, सार्य और रात्रिके मध्य-भाग इन चार नियत कालोमें डी धर्मोपरेश देते हैं. ऋत्य कालमें नहीं । (४ ६१)

पांचवां मार्थशासक है। यत: सगजान प्रायिमात्रके हितेषी हैं फ्रीर उन्हें संधारके दुःखांते पार उता-रता जाहते हैं; क्रतः वे श्लेके स्वामी भी हैं। हव हांडिये स्वामी-वाचक विविध नामीकी रवना कर उनके स्वामित्तका गुण्-गान हय शतकके पुरे सी नामीके द्वारा किया गया है।

कुठा योगिशतक है। यतः भगवान् योगके यम, नियम, ब्राएन, प्रायागम, प्रत्याहार, धारणा, भ्यात और समाधिकप ब्रातों ब्रोगोंके धारक हैं. ब्रतः सत्यार्थ योगी हैं. इस निर्वाचका श्राप्रय लेकर किसी महायोगी या सन्दे साधुके बिलाने भी नामीकी करूना उनके विकित्र सुर्योक्त ज्ञाकनत करके की वा सकती है, वह प्रत्यकारने की है बीर उन सभी नामींचे भगवान्त्र सुख-गान किया है ! इन नामों पर गहरी दृष्टि डालानेसे साधुके क्या-क्या कर्तव्य होते हैं, उनमें कीन-कीनसे सुख होना चाहिए, वह ज्वन्की तरह विदित हो बाता है !

केवलशान-सम्बन्धी दश अतिश्योंको चीये, पांचके और खुठने शतकमें 'निर्निमेष' आदि विभिन्न नामीके द्वारा सचित कर दिया गया है ।

व्यवधां निर्माण्यस्तक है। इस शतकमें मस्तवित्र-सम्मनी मृत, वर्तमान और अधिव्यकालीन चौबीय तीर्थकरोके नामोक्ता निर्देश किया गया है, साथ ही भगवान महाधीरके सन्मति, वर्षमान, आदि नामोंके ताथ कुछ अन्य मी शुर्य-अवान नाम इस शतकमें नीमतित किये गये हैं। चूकि, यह सहस्ताम-संक्रन सामान्य है, किसी व्यक्ति धियोरके नाम पर नहीं रचा गया है, अतः वो भी कर्म-शृत्रश्रोको बीतकर पिका-'संक्राको धारण करता है, उसीका यह सत्मन है, इस अभिपायसे अन्यकारने तीनों काल-सम्बन्धी बीकीयों तीर्थकांके नामोका संग्रह इस शतकार किया है।

श्राठभे श्रह्मशतकमें 'त्वामेव बीततमधं पत्वादिनोऽपि नूनं विभो हरि-हरादिषिया प्रपत्नाः' को दृष्टिमं सहकर त्रहा, थिया, मारेग, गयेश, सूर्य, चन्द्र और श्राप्टिकं विविध नामीका संकलन कर और उनके ग्रुपारक श्रापको लेकर किन मगनानुका स्तवन किया गया है।

नवें **बुद्धशतकर्त्रे** बुद्ध, यौग, नैवाषिक, वैश्लोषक, सांस्य, मीमांसक, चार्वाक ख्रादिके विविध नार्मोको लेकर भगवान्छे गुर्चोका स्ववन किया गया **है**।

खाठ थे और नयें शतक ने नामें को देवते हुए यह कहना बढ़े गा कि आशाध्यक्षिक सहस्तामको यही स्वसं सही विशेषण हैं। यहारि पानेक्सरी, अववाक बादि पूर्वती बापाकोंने भी अहा, विषयु आदि मानों विजेन दे देका स्तवक किया है, पर उनके प्रायः सर्ग नामोका इस्त अक्षर करते स्थान करनेका महार साहय करना आशाप्य केरे मक्स लाकिक एवं अबस विद्याला ही कार्य है ऐसा प्रतीत होता है कि उनके इन नामोंसे प्रमायित एवं विश्वत्य हुए होगोंके खानकुर्श में प्रविक्ता कर सकता संदेश हुए कर विश्वती है और उन स्थ नामोका बार्य बदलकर कित मकान्में संभित्य बार्य व्यक्त कर सकता संदेश हुए कर दिया है। शामिक इस्ति आउनों कीर शामिक सहित नात्रों कुल खानक महत्वाम महत्वामुर्थ हैं।

दशवा अन्तकुरुक्षुतक है। इनके मीतर तेन्द्रभे गुण्यानके श्रन्तमें और चौरहर्षे गुण्यानामें होने बाके कार्योक मन्त्रकारने बही ही परिकृत एवं व्यवस्थित शैक्तीचे निकसण किया है और श्रन्तमें मोक्को समन करते हुए किय मक्तर चौरहर्षे गुज्यानके श्रन्तम और उपान्य समसमें कितनी मङ्गिरीयोका त्वय होता है, सरीरते विद्वक्त होने पर श्रानमाक स्या श्रीर कैया स्रस्टम यहता है, इत्यादि वार्तोका चित्रमा करनेवाले बहुत सुन्दर और श्रमेपूर्ण नामोक सर्वन करके प्रस्कारने श्रापने श्रान-गौरनको स्यक्त किया है। संदेपमे दश्यमें शतकको नियायक्रस्त्रपक्षका परिचायक कर सकते हैं।

## उपसंहार भीर समीक्षा

ह य प्रकार हम देखने हैं कि वं + ब्राशाक्तवीने अपने इस सङ्ख्याममें एक श्रमबद्ध शैलीको अपनाया है ब्रोर अपने हप्टदेनकी वर्मते लेकर मिर्वाचा शास करने तककी तमस्त चटनार्कोको एक व्यवस्थित कमसे विभिन्न नामोंके द्वारा व्यक्त किया है।

मरात एक्सनाममं वहां पण्डितकीन अपने पूर्वक्ती धमरत राह्यनामोंकी विशेषताओं को अपना कर अपने बहुततत्का परिचय दिया है, वहां पर ब्रह्मा, किन्तु, महेरावि देवोंके, इड, जांक्स, और स्वैगादि अर्थनिकोंके विभिन्न नामों और राज्यन्त-सम्मत तस्यों का स्वायनाके संस्कृत अपनी एकं-ताल-सम्पर्कारियों विकास इंदि, अद्राप्त प्रतिमा और महान् कारकन्ना भी व्यदिक्त विकास है। विकास सार होता है कि वे स्वाहाद-विचाने यथायं रहस्यके प्रच्छे जाता थे । उनके इस्ट व्यव्यासम्बे देवते हुए यह निःश्कीच कहा वह उनता है कि यह स्वयन द्वादरांगवरण्यिके क्राधारमूब कार्ये अनुवोधकार वेदोंके सन्धानने समुख्य पीयूक-निष्यन्द है क्रीर प्रत्येक व्यक्ति हने अधि-पूर्वक वान काले अवर-कार हो उनता है ।

इदमहोत्तरं नाम्भाः सहस्रं मक्तितोर्ज्यतास् । योऽक्रतावस्मक्तेऽधीः युक्त्यन्तां मक्तिमस्तुते ॥१४०॥ विस्तानसम्बद्धाः

#### जिनसहस्रवासका साहात्स्य

पंदित श्राशायरजीन जिनलहरूनामका माहारूप मतालाले हुए उठके श्रन्तमें लिखा है कि यह जिन-सहस्रनामरूप स्तरन ही लोकमें उत्तम है, जीर्थोंको प्रमा शरण देनेवाला है, उत्तहर मंगल है, परम पावन हैं श्रेड ती थें है, इह नापक है और उन्हेंहर क्षोंर चंद्रियाका द्वाप करनेवाला है। जो कोई इन नामोंसेले एक मी नामका उचारण करता है, नइ पापीले के हो बाता है। पिर जो स्टब्स उच्चारण करेगा, उसका तो कहना ही क्या है, आर्दि। दाससमें जिननामकी स्तरी माहिमा है, जो उने स्मरण करता है, वह उन्हें दु:सीले जूट जाता है और सबस्यम्बस्य कर जाता है।

-श्रुतधागरने नायशतकके प्रारम्भमे सहस्रनामका माझल्य क्तलाते हुए लिखा है कि — नामसहस्रजनलं तीर्थकतासरुकोऽभ्यपायोऽयम । तीर्थकरनासकते अतसागरसर्भिः प्रविकातः ॥

श्रर्थात्—शास्त्रपारगामी श्राचार्योन तीर्पेक्ररोके सहस्र नामोंके शानको तीर्थेकर नामकर्मके उपार्वन करनेका एक छोटा रा सरल उपाय बताया हैं।

इससे ग्राधिक सहस्रनामका श्रीर क्या माहात्म्य बताया जा सकता है है

#### एक पुनरुक्ति

पं० जाशाभरतीने जिन भग-नाले को नाम दिये हैं, वे सभी अपुनरफ या नतीन हैं। केशल एक 'अमूरों नाम ही इराज अपवाद है, क्योंकि वह दो भार मधुक हुआ है। पहली यार तीकरे शतकार्म ७२ वें नामक रूपमें और दूसरी वार रहावें शतकार्क ११ वें नामके रूपमें। मूल और रोजाको देखने पर पता चलावा है कि प्रथम नार वह नामुं स्वर्शनाम प्रमुक्त हुआ है और दूसरी वार पुल्लियमके क्यमें। संमवतः अन्यकारने इसी वियोगताके कारण यह नाम दो यह कहा है।

#### ग्रन्थकारकः पश्चिम

प्रस्तुत जिनसहसनामके स्विपता पं॰ ब्राह्माक्यवीं एक बहुत वह विद्यान् हो गये हैं। शायद दिग-अब स्वयादायमे उनके बाद उन वेचा बहुमुत, प्रतिमाशालीं, प्रौड़ अन्यकर्ता और वैनयमंका उद्योतक दूचरा नहीं हुआ। न्याय, व्याकस्य, काव्य, ब्रात्वकार, शब्दकीय, चर्मशाक योगशाक, वैदाक खादि विश्विष दियमों पर उनका पूर्व ब्राधिकार था। इन स्पर्ध विकास करना ब्रस्कालत क्षेत्रमां चलती है और अनेक विद्यानीने विकास कर उनके निकट क्षण्यमन क्षित्र है।

उनकी प्रतिभा और पांदिक्ष केवल कैन शाकों तक ही चीमिल नहीं था, जैनेसर शाकोंमें भी उनकी स्वाच पांते थी । यही काव्य है कि उनकी रचनाकोंमें स्मान्यकन कमी शाकोंके प्रचुर उदस्य दृष्टिगोचर होते हैं और इसी कारण ने अध्यादृद्ध, काव्यातंकार, अमलकेय केवें अन्ते पर टीक्स तिचलेके लिए प्रवृत्त हुए । यदि वे केवल केवलके तिचल हिन्दू होते, तो साक्कानरेख ख्यूनेन्यमंत्रे गुरू वांसवस्थती महाक्की पारत उनके निकट काल्य्याकका अध्ययन न करते और विन्यवस्थति विवादिक्ष मंत्री कवीश कित्या जनकी गुरूक्ष प्रदेश महत्त्व ।

१-वह परिचय सीमान्द् पविद्रक नायुरामको प्रेकी-विश्विक "कैंग्साहित्य चौर इतिहास'' नामक पुरुषको सामाह बहुन्द्रत किया जाला है।—सम्पन्नक

पं॰ आशायरबीका अध्ययन बहुत विशाल था । उनके प्रन्योपे पता चलता है कि उन्होंने अपने समयमे उपलब्ध समरत जैनवाक्सयका ग्राम् अवसाहन किया था । विविध आचार्यों और विहानीके मत-मेटींका सामंत्रस्य स्थापित करनेके तिए उन्होंने चो प्रयक्त किया है, वह अपूर्व है । वे 'आपं संद्यीत, न द्व विषयरेत' के माननेशाले थं, इस्तिए उन्होंने अपना कोई स्तकत्र मत तो कहीं प्रतिपादित नहीं किया है; परन्तु तमाम मत-मेटींको उपरियत करके उनकी दिशद चर्चा की है और फिर उनके बीच किछ प्रकार एकता स्थापित हो स्वकृती है, यह बताया है।

पंहितनी यहस्य थे, श्रुनि नहीं । पिछले जीवनमें वे संवारते विश्वक अवश्य हो गये थे, परन्तु उसे छोड़ा नहीं था, पिर भी पीछुके अध्यक्षचीक्रीने उन्हें दृष्टि और झाचार्य करूप कहकर रसरण किया है, तथा तत्कालीन भहारकों और श्रुनिश्तेन उनके निकट विधाययन करनेने भी कोई संकोच नहीं किया है। हतना ही नहीं, भूगि उरस्वेनने उर्दे 'तयांवश्वचचु' तथा 'क्षिल कांत्रिय' और भटनकोचि यांत्पर्शित 'भशापुत्त' कहकर झमिननिद्त किया था। बादीन विधायकोचिको उन्होंने न्यायशास्त्र और भटारकेश्व विभाय । बादीन पिर है है के अपने समयक आदितीय विद्वार थे।

# जन्ममूमि, वंश-परिचय श्रीर समय

पंडितनी व्यापेखाल ( विस्वाल ) बातिम उत्तल हुए थे, चो कि राजस्थानकी एक प्रशिक्ष वैश्य-बाति है। उनके पिनाका नाम रक्षच्या, माताका श्रीरबी, प्रवीका स्टस्ती और पुत्रका खाइड या। इन चारके विजय उनके परिवारमें और कीन-कीन थे, हथका कोई उक्षेख नहीं मिलता।

मालव-तरेख श्रर्जनवर्मदेवका भारपद हुदी १५ बुधवार हं॰ १२७२ का लिखा एफ दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है—''र्यचतिमदं महाचान्धि॰ राजा चलख्यसमतेन राज्यस्या मदनेन।'' अर्थात् वह दानपत्र महाचान्धि-विमाहक-मन्त्री राजा उलख्यको सम्मतिने राज्यस-मदनने रचा। इन्हीं अर्जनरामिक राज्यमं पंटितवी नालकोंमं आकर रहे ये और ये राज्यस मदने मिली है, जिन्हें कि पं॰ आशापरजीने कान्य सारत्र पदाया था। इन्छे अरुमान होता है कि उक्त राजा स्वल्वया ही स्वन्त है कि आशापरजीने पिता स्वाह्म्या हों। पीडितवीने प्रशितांगीम सांमरको शाक्ष-मिती, नालकाको नलक्कपुर और वेयसालको स्वाह्मरेयांक्ष आदि संस्कृत नामीने स्विप्तकार उद्यक्तिका किया है, संमय है कि उच्छोमकार अपने विसाहक सक्तकत नामको सक्तच्या नामने निर्देश किया हो । पर उक्त दानपत्रमें राजगुरु मदनने उन्हें सर्वजन प्रसिद्ध सक्तच्या नामने ही उक्तिसित करना समुचित समझा हो ।

विस्त समय पींडतबीका परिवार थायाँ आया था, उस समय विश्ववसाकि सन्धि-विम्रक्ति-मन्त्री (पराष्ट्र-पिवर) किल्हण करीय थे। उनके बाद कोई आमर्प गीं मंत्रती के कारण पींडतबीके वित्त विक्र मिला क्लब्यों में वह पद प्राप्त कर लिया हो और सम्प्रान-च्युक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिला हो। वें आपाण पोंचली के प्रत्यापत-च्या ने मिला के आधाण देवा था। वह मन्य दि वर्ष रिवार्ड के बाद किसी समय प्राप्त होगा; क्योंकि इस्का उस्लेख विच संवर्ष है। यदि वह सही है, तो समनत होगा कि पीटवार्ड दिया देवा हो। इन्ह स्वर्ण पत्र को बीचित यहै, और उस समय है बहुत स्वर्ण पत्र सम्बर्ण स्वर्ण में स्वर्ण हो। सम्पर्द है कि वस सम्बर्ण में क्री है दिया हो।

पंडितनीनं व्यक्ती प्रशन्तिपाँनं क्रफ्ते पुत्र क्राइडको एक विशेषण दिया है—'र्योकतार्थं-तमृपतिन्'। क्रायांत् निवने राजा क्रानुत्त्वरको प्रकल किया । इतने क्रानुत्तानं होता है कि राजा वत्तवल्यके सामान उनके पीते क्राइडको भी क्रानुत्त्वर्यं देशने कोई राज्यपद दिया है।या। प्रायः राज्य-कर्मनारियोक्ते केराजांको एकके बाद एक राज्य-कर्मा मिलते रहे हैं। पांडित क्राद्याप्त्रवर्णी भी कोई राज्यपद पा क्लते थे, मारा उन्होंने उनकी क्रायाप्त्रवर्णी भी कोई राज्यपद पा क्लते थे, मारा उन्होंने उनकी क्रायाप्त्रवर्णी मी कोई राज्यपद पा क्लते थे, मारा उन्होंने उनकी क्रायाप्त्रवर्णी मी कोई राज्यपद पा क्लते थे ना स्वाद्याप्त्रवर्णी क्ला क्रायाप्त्रवर्णी क्ला क्रायाप्त्रवर्णी क्ला क्लायं क

िव लंव १२४६ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने एजीएकको केंद्र करके दिलीको अपनी राज-धानी बनावा था और अबसेर पर आपना ऑफिकार कर लिया था, तभी सम्मदराः पिटतकी मोहलगढ़ कोइकर धारांन आपे होंगे। उस समय ने किरोर ही होंगे, क्लॉकि उन्होंने न्याकरात् और न्यायशास्त्र विदेश आकर पढ़ा था। यदि उस समय उनकी उस १५-२६ वर्षकी रही हों, तो उनका कमा दिव संव १२३६ के आस्पाद हुआ होगा। पिपटतबीको अलिना उपलब्ध कृति अस्तारस्थमंमृतर्याकाका रचनाकाल दिव संव १३० है। उसके बाद वे कर तक बीदित गहे, यद पता नहीं! फिर मी ६५ वर्षकी उम्र तो उनहोंने अवस्य पार्ड, इतमा तो कामने कर मुनिकार है।

#### प्रस्थ-रचना

पं॰ आशाभरतीने थि॰ सं॰ १३०० तक बितने प्रम्यांकी रचना की, उनका विवरण इस प्रकार है:-१-प्रमेयर**काकर**- इसे पण्डितबीने रूपं स्यादाद विचाका विशय प्रसाद और निरवण गव पीवृग पूर याता तर्क-प्रकच कहा है । यह अमीतक अप्राप्य है ।

१-ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमेयस्त्राकर पंडिवर्जाको सर्वोत्तम कृति है। यद्यपि यह लयाविष स्माप्य है, तथापि इसके लात पर बीर उसकी प्रशंसार्वे किसे गवे पय पर गंतरिता पूर्वक विचार करनेले सिद्दित होता है कि यह रचेतरिकराचार्य वादिन्देवसूर्व-चिवर स्थाहाप्रस्ताकको अववार कर प्रमाया है। वादिन्देवसूर्व पंडिकरामे स्वाप्ता १२० वर्ष पूर्व हुए हैं। उसीने परिक्षसुत्रका अनुकराब कर प्रमायानवरावन्त्रको कर पा और उस पर स्वयं हो स्थाहाप्तरस्ताकर मामक विश्वास भाष्य बिखा। इसमें उन्होंने प्रभावन्त्रा-वार्के हथा और उस पर स्वयं हो स्थाहाप्तरस्ताकर मामक विश्वास भाष्य बिखा। इसमें उन्होंने प्रभावन्त्रा-वार्के स्थावन्त्राने कीर स्थाहापुरस्ताकर के स्थावन्त्रान वार्के स्थावन्त्रान कीर स्थावस्त्रकृत्विक स्थावन हो।

श्रीहतकीने प्रमेखलाकरके परिवामीं जो एवं आपनी प्रक्रास्तियोंने लिला है, उने देखते हुए वह क्का जा सकता है कि 'स्पाहादरलाकर' से प्रमायित होकर ही पंडिताबीने आपने अन्यका नाम 'प्रमेयरलाकर' स्खा है। वह एवं इस प्रकार हैं:—

> स्याङ्काद्विच्याविद्यद्रप्रसादः प्रमेयस्त्याकरनामधेयः। सर्कप्रकच्चे निरवद्यपद्यपीयुचपुरी वहति स्म यस्मात् ॥१०॥ अनगा० प्रहास्ति

अर्थात् प्रमेयरकाकर नामका मह तर्क प्रकन्य स्याहाद विद्याका विशाद प्रसाद है, और उससे निरवध विद्यालय क्रमतका पर प्रवाहित होता है।

द्वश नक्षमें प्रमुक्त 'त्वादार' वह बान कैसे विचारतीय है। पंडित ब्राशाधनकीये समयमे स्वेतांबर कैसेंब्ब प्रभाव दिन पर दिन बढ़ वहा बा, ब्रीर वे उसके युक्ती थे, यह उनके अनुसार धर्मामृतके दूधरे प्राणायमें दिये गये एक एक्टरे प्रकट है। वह वच इक प्रकार है:—

> अन्तस्यक्षच्युक्यमिव प्रविष्टं रूपं स्वमेव स्ववधाय येथाम् । तेशां वि आर्मीः कवितेष सर्वं तपत्यनं नीकविवेकमधन् ॥ २. म ॥

श्रपांत विनने श्रानाः करवाँ में श्री कृष्टि होती है, या नहीं; केवली करलाहार कहते हैं या नहीं; हत्यादि इत्तरते संश्रापीमयात्त शह्यके समान प्रवृष्ट होक्ट उन्हें धीड़ित कर रहा है, हु:ख है कि उनके भाग्यते यह स्त्रिकाल भी लोगोंके विकेकस भावता करवा हत्या तरनकत ही खुब तप रहा है।

इसकी टीकामें पण्डितकी सिखते हैं :---

"नृतं निश्चितमहमेषे मन्ये—वर्षत निरंकुशं विकृभते । कोऽली १ एर प्रतीयमानः कशिष्टुंःयम-कालः । किं कुर्यः १ क्षरनन् भव्यन्य वेदरन् । कम् १ लोकविके व्यवहर्तृकनानां युकायुक्तिवासम् । कम्प १ खलं पर्याप्तम् । कैः १ मान्येः पुन्येः । केयाम् १ त्यां हि तेषामेन स्तिनपरानाम् । येथां किम् १ क्यां भवति । किं तत् १ त्यमेव कमं । कि केवली कवलाहारी उतस्वित्यभवादि टोलाधितप्रतीतिलच्यामा-कास्वरूपम् । + । कालिरिक्नोन कालिकाले श्वेतप्यनवादम्मृतित वाययति ।

न्नतः सम्भव है कि पंडितबीने स्पाद्वादरबाक्तमें भी मुक्ति-मंडन न्नौर कवलाहार-सिद्धिके लिए दी गई सुक्तियोंका उत्तर दिया हो ।

२-अरतेश्वराम्भुदय काव्य - यह संभवतः महाकाव्य है ज्ञीर खोपश योका सहित है हनके नामने विदेत होता है कि इसमें प्रथम तीयेंकर ऋप्यमेदेको चयेश पुत्र मस्त चक्रवर्तीके क्रम्युदरका दर्जन होगा । हस्ति सीने 'विद्यक्क' कहा है, अर्थात इसके प्रत्येक साके श्रन्तिम छन्दमें 'निद्वि' राज्यका प्रयोग किया गया है । यह श्रमाण्य है ।

३-चर्मासृत वह वैन श्रागमके मन्यत्ते समुसक धर्मग्रासका धर्मस्य श्रम्त है। इस सन्यके दो आग हैं:—प्रथम भागका तम अनगारखर्मासृत हैं, इस्मे गुनिधर्मका वर्शन किया गया है। द्वितीय भागका नाम सागारखर्मासृत हैं श्रीर इसमें श्रावकधर्मका विशाद वर्शन किया गया है'। ये दोनों प्रन्य मुद्रित हो चुके हैं।

४-हानदीपिका — यह धर्मामृतकी स्वोच्छ धीकका है। प्रत्येक पदके झर्पको जो तिविक्यूर्यक व्यक्त करे, उठे धीकका शिका कहते हैं? । यह धर्मामृतकी ग्रितित मध्य कुष्टरचित्रका शिकारे बहुत विस्तृत रही है, हक्का वादी स्वयं पीठवर्षका एक उक्लेख है। वायारधर्मामृतकी शीकाके प्रारम्भमें पीढेतजी क्लिवते हैं कि—

शिक्ष यक्क अरदेरवराम्युद्यसम्बन्धं विवन्त्रोज्यतं यक्क विवक्तवीन्द्रसोहनमयं स्वश्रेयसेऽशिरचत् ।

२ चोर्प्यद्वासप्यसं निकन्धरीयां क्रम्यः च धर्मामृतं निर्माय न्यद्धसम्प्रमुखुविषुवामानन्यसान्त्रं इति ॥११॥ ३ निकन्धरियरं-स्वयंकतद्वानरीपिकाल्यपंजिकतः सम्बोधसः । अवगारः प्रक्रासः

#### समर्थनादि बन्नात्र ब्रुवे व्यासमयात्क्वचित् । तज्ज्ञानदीपिकारुयैतरपश्चिकार्या विस्नोक्यताम् ॥ सागार०५०९

श्रयांन् वित्तारके मयसे जो समर्थन श्रादि नहीं कह नहा हूं, उसे ज्ञानदीपिका नामकी पीककार्य देखना चारिए। इन्हेते हैं कि कोल्हापुरके जैन मदमे हक्की एक करही प्रति थी, विकका उपयोग स्व० पं० कल्लाचा मस्माप्पा नियमे तामारकार्यामहक्की मराठी टीकामें किया था श्रीर उतमें टिप्पस्तिके तीयप्र कहुत कुछ श्रेरा उद्ध त भी किया था। दु:ख है कि वह कनही प्रति वतकर नह हो गई। अन्यन्न किसी भीडारमें ब्राभी तक इस पीकिकास पता नहीं लिया।

५-अष्टाङ्गहृद्योद्योतिनी टोका--यह त्रायुर्वेदाचार्य वाग्मटके सुप्रसिद्ध प्रन्य वाग्मट त्रप्रस्ताम त्रप्राङ्गहृदयको टीका है १ जो ब्याण्य है ।

६-मूलाराधना टोका\*—यह सुप्रसिद्ध भगवती-ऋगराधना नामक प्राञ्चत प्रन्यकी टीका है, जो कि उक्त प्रत्यकी ऋन्य टीकाञ्चोके साथ शोलापुरने महित हो कुकी है।

७-इप्टोपदेश टीका\*—यह स्राचार्य पूज्यपारके इप्टोपरेशकी मंख्य टीका है। इसे पेडितबीने शुनि विनयनदकी प्रेरखाने बनाया था। यह टीका माशिकचन्द्र जैन अन्यमालाके तत्वानुशातनादिवंत्रहमें प्रकाशित हो चकी है।

प्रकाशित हा चुका है। ' ---आराध्वनासार टोका;—पह श्राचार्य देवनेनके ब्राग्यमानार,नामक प्राकृत प्रत्यकी संस्कृत टीका है. वा खान ब्राग्य है। '--

६-भूपालच्युचिंशतिका टीका¹—भूगल कविके सुप्रसिद और उपलब्ध स्तोत्रकी यह टीका मी अब तक नहीं गिलो ।

१०- श्रम् नकोष टीका \* — श्रमर्गिहके सुप्रसिद्ध स्रमनकोषकी यह संस्कृत टीका भी स्रदाविध स्रप्राप्य है।

११ क्रिया-कलाप\*—पंडितबीने यह अन्य प्रभावन्ताचारिक क्रियाकलाएक बंगपर स्वतंत्र रचा है। इतकी एक प्रति बावर्डके ऐलक सरस्ति। अवनंत्र है। जिसमे ५२ पत्र है और जो १६७६ श्लोक-प्रमाण है।

ं॰- काव्यासंकार टीका (- अलंकार शासके सुप्रसिद्ध आचार्य स्टब्के काव्यालंकार पर लिखी गई यह टीका मो अप्राप्त हैं।

१२-सहस्रनामस्तवन सर्टीक १ —यह प्रस्तुत स्वोपक सहस्रनाम है, जिल्हा पिरतृत परिचय प्रस्ताचनामें दिया जा चुका है। झाउके पहले यह ग्रामाप्य मा । लिलतपुरके वह मन्दियो हरको एक प्रति मिली है, जिसके झाचार पर यह मृद्धित किया गया है। हरकी झन्तिम पुण्यकाचे विदित होता है कि इस अस्पकी टीकाजी रचना मी मुनि श्विनचन्द्रको प्रेरणाले हुई है और संमवतः उन्हींने हरको वर्षप्रथम अपने हायने लिला हैं।

- १ आयुर्वेदविदामिष्टां व्यक्तं वाग्भटसंहितास् । अष्टाङ्गहृदयोद्योतं निवन्धमस्त्रवस् यः ॥ १२ ॥
  - क्ष यो मुलाराधनेष्ट्रीपदेशादिषु निबन्धनम् । व्यथक्तामरकोषे च क्रियाकलापमुज्जगौ ॥ १३ ॥
  - भादिः आराधनासार-भूपालचतुर्विशतिस्तवनाद्यर्थः । उज्जगौ उत्कृष्टं कृतवान् ॥
  - र्हु रौहटस्य व्यवासकाव्यासकारस्य निवन्धनम् । सङ्ग्रनामस्तवनं सनिवन्धं च बोऽहेताम् ॥ १४ ॥ सागारः प्रशस्ति ।

\* × × × मुनिश्री चिनयचन्द्रेण कर्मंचयार्थं विक्तिसम् ।

( सहस्रनाम रखीक १०३ की टीकाके अन्तमें )

श्रुपाकाधरस्यकितं जिनसङ्खनामस्यवनं समासम् । मृन्धिः वित्तस्यन्त्रं ग् लिखितम् । श्री मृक्षसे सरस्वती गण्डे XXX तिष्डच्य मुक्किस्वनंश्यनंद्रः पठेतायं । प्रन्याप्र १९४५ । श्रुमं भवतु ॥ १४-जिनयक्षकत्य सटीक — विनयक्षत्रपका दूसरा नाम प्रतिष्टासारोद्धार है। यह मूल प्रत्य तो मृद्धित हो चुका है, पर टीका क्रमी तक क्रमाप्य है। इस प्रत्यमं प्रतिष्टासम्बन्धी सभी क्रियाक्षीका पिरतारसे वर्षान क्षिया गया है। पारा साधुकी प्रेरसारी इस प्रत्यक्षी रचना हुई है। रे इसकी क्षाय पुस्तक केल्ह्याने तिल्ली क्षीर उन्होंने ही विनयक्षकत्रका प्रचार किया था। रे मूलप्रत्यकी रचना वि० सं० १२८६५ में बुई है क्षीर टीकाकी चना वि० सं० १२८५५ क्षीर १२६६ के मध्य हुई है।

१५-विषाद्वरमृतिशास सटीक— इतमे तिरेस्तरशाला पुण्योका चरित विनमेनके महापुणायके आधार पर ख्राय्यन संत्रेयते तिल्ला गया है पीटित्वीन हुमें नित्य स्ताप्यायके लिए जाबाक पण्टितकी प्रेरणाते स्वापा । इतको आदा पुरत्तक वार्यक्रवाल बुलोत्यक पीनाक नामक आदकने लिखी थी । इस मन्यकी स्वापा तिल संत्र १२२२ में इदे हैं ।

१६-**नित्यमहोद्योत**—यह जिनाभिषेक-सम्बन्धी स्नानशास्त्र है, जो कि श्रुतमागरस्र्यकी संस्कृत टीका सहित प्रकाशित हो चुका है। <sup>व</sup>

१७- रक्कश्रयविधान— इतमें रजनविधानके पूजन-माहात्यका दर्शन किया गया है। वह मन्य बम्बर्डके ऐलक सरस्वतीमवनमें है, जिसकी पत्र संख्या श्राठ है।

१-सागार पर्मामृतकी भव्यकुमुन्चिन्द्रका टीका - पण्टितवीने महीचन साहुकी प्रेरणाते हवे रचा श्रीर महीचन्द्र साहुने हस्की प्रथम पुस्तक लिलकर तैयार की । इस टीकाकी रचना वि० सं० १२६६ गौप बदी ७ शुक्रवारको हुई है । • इसका परिमाण ४५०० स्त्रोक प्रमाण है ।

श्र स्विहित्यान्ययभृवयाहरुवसुतः सागारस्यां रत्। यास्म्ययो नवक्ष्यसुवास्त्रारं कृती परीपेक्षियास् । सर्वश्रावंनपात्रसमयोगोगोगिकपिक्रमयीः गणसापुरकारयपुर्तास्त्रं कृत्योगरीयं सुद्धः ॥ ११ ॥ जिनयञ्च० प्रश्लास्त्रः । श्र संझाल्बाण्डित्ययंश्लोत्थः केत्रस्यो न्यासिकतरः । स्विल्वालो येन पाटास्म्यस्य पस्मपुरत्तकम् ॥ २३ ॥ जिनयञ्च० प्रशस्ति । स्त्रं स्थित्यतां पुरायानि नित्यसाध्यायसिक्षये । इति पर्यवत्यात्राक्षात्रिक्षः अस्तित्रत्रं ॥ १ ॥ ॥ जिनयञ्च० प्रशस्ति । १ स्वाविह्ययंश्चे महत्यक्रमत्वर्थसुतः सुद्धः ॥ १ ॥ ॥ जिनश्चि० प्रशस्ति ।

भ्रीनाको वर्षता येन लिखितास्याधपुस्तिको ॥ १४ ॥ त्रिपष्टि० प्रज्ञस्ति । १ जोर्ज्यन्सहाभिषेकार्षीविधि मोहतमोरविस् ।

चक्रे नित्यमहोशोनं स्नानशास्त्रं जिनेशिनास् ॥ १७ ॥ अनगार० प्रशस्ति । ६ रत्त्रप्रयचित्रानस्य पूजालहारस्यवर्षकम् । रत्त्रप्रयचित्रानस्य शास्त्रं विरुत्ते स्म यः ॥ १म ॥ अनगार० प्रशस्ति ।

वण्याबद्व थे क्रतंत्र्यानिकक्रमाङ्करसाययं ।
 सहम्यानसितं वीचे सिद्ध चे नन्तृताबिद्ध ॥ २१ ॥ क्षत्रगारः प्रकृतितः ।
 श्रीमान् व प्रिक्सुकृत्स्य तम्यः अपिरेश्यान्यय स्पोमेन्दुः सुकृतेन नन्तु महीचन्त्री वदस्यवेनातः ।
 श्री अवक्यमेत्रीयुक्तिमं सम्य बुवाहाचरो
 प्रमुक्तिया च क्षेत्रतीक्रीर विदये वेनादिमः पुरस्कः ॥ २२ ॥ सनगारः प्रकृतितः ।

१६-राजीमती विम्रलम्भ-यह एक लण्ड काव्य है, जिसमें नेमिनाथके विवाह और राजुलके परित्यागका वर्णन किया गया है। भे यह भी अप्राप्य है।

२०-अध्यारभ्ररहस्य-पण्डितजीने ऋपने पिताके ख्रादेशसे इसकी रचना की थी। इसमें योगके विविध ऋगोंका विशद वर्णन किया गना है। दिखा है कि यह भी ख्रप्राप्य है।

२:-अनगारधर्मासृतकी अव्यक्तमुद्दबन्द्रिका टोका—पण्डितबीने धण्चन्द्र ख्रीर हरदेकी प्रेरणाते इत टीकाकी रचना वि० तं० १३०० कार्तिकमुदी ५ तोमवारको की है। १ इस टीकाका परिमाण १२२०० क्षोंकके लगमग है।

प्रभियत्वाकरते लेकर जिन्छद्वनाम स्तरन तकके १६ मध्योकी रचना वि० वं० १८८८५ से पूर्व और नालाकु पहुँचनेक पक्षात् मध्यन्ते सम्यमं हुई है। इन्सेसं ऋषिकांटा प्रस्य क्षामाय हैं, अतर उनकी प्रशस्ति आर्थित ने मिलनेते उनके रचना-कालका डोक निर्याप नहीं किया वा स्कटा। वि० वं० १९८८५ में रचे गये जिनयकरूपमं उनका उज्जेल होनेते उतके दूर ही उनका रचा जाना किह है। येथ प्रम्योको रचना वि० वं० १८८५ और १६०० के बीच हुई है। पण्डितबीके रचनाश्रोम क्षत्रमारधर्मास्त टीका सबसे क्षात्रम रचना है। इसके प्रधात् रचे गये किसी क्षत्य प्रस्यका न तो पता लगता है और न यही विदित होता है कि

## पं० आशाधरके ग्रह और शिष्यवर्ग

१-पं**० महावीर**---ं० श्राशाधरबीने धार्यमे श्राकर इनले जैनेन्द्र व्याकरख श्रीर न्यायशास्त्र पद्माथा ।

२-मिन उदयसेन-इन्होंने पं० त्राशाधरजीको 'कलिकालिटास' कहकर ग्रामिनन्दित किया था।

३-यातिपति मदनकी चि-इन्होंने पंडितजीको 'प्रजापक' कह कर श्रामिनन्दित किया था।

पं० जीन श्रपनी सहस्रनाम शंकाके प्रारम्भमें इन तीनोको गुरुभावसे स्मरण किया है।

४-बिल्ड गुक्तवीश-इन्होंने पंडितजीको 'सरस्वती पत्र' कह कर श्रमिनन्दित किया था ।

५-बादीन्द्र विश्व।लकीर्त्त--इन्होंने पं०वीसे न्यायशास्त्र पदा या ।

६-पं देवचन्द--इन्होंने पं जोसे व्याकरणशास्त्र पढ़ा था।

७-**मृति विनयचन्द्र**---इन्होंने पं० जीसे धर्मशास्त्र पटा था ।

प-महाकवि मदनोपा न्याय--इन्होंने पं॰ जोसे काव्यशास्त्र पढ़ा था।

 <sup>-</sup>राजोमतीखप्रसम्भं नाम नेमीरवरतुनाम् ।
 म्याच्या खण्डकाम्यं चः सर्वाकृतीसम्भवत् ॥ १२ ॥
 -स्रादेशारितुरुप्यात्मस्दर्भं नाम यो स्प्यात् ।
 शाख्यं प्रस्वतम्मसीरं प्रियमात्म्यवीनामम् ॥ १६ ॥
 -हरत्वेवन विज्ञतां प्रखणनामेगरोपतः ।
 पंतिताशास्त्रसम्भ देशिकं चोर्चमानिमाम् ॥ २८ ॥
 महक्ष्यपुरे श्रीमन्तिविद्यावयेनशिष्यः ।
 महक्ष्यपुरे श्रीमन्तिविद्यावयेनशिष्यः ।
 महक्ष्यपुरे श्रीमन्तिविद्यावयेनशिष्यः ॥ ३ ॥ समातः प्रमतिः ।

# सहस्रनामके टीकाकार श्रुतसागरका परिचय'

श्री श्रुतसागरवृत्ति मुलसंष, सरस्ततीगच्छ, ब्लालकारगयमें हुए हैं श्रीर हनके गुरुका नाम विचानन्दि या । विचानन्दि रोग्य और उस्तरोषकारी थे । विचानन्दिके बाद मा निवानन्दिके साथ आहेन हुए थे । श्रुतसागर शायद गदी पर नहीं वैदे । मिक्कान्यको उन्होंने अपना गुरुका है । मिक्कान्यको उन्होंने अपना गुरुका है ।

विचानित् सम्भवतः गुक्सवतं ही किती महारक-गदी पर खासीन थे, किन्तु कहां पर, इसका कुछ पदा नहीं वलता । वेराग्यमीयामालाकार श्रीचन्दने भृतसागरको गुरुमानसे समस्य किया है । खाराधना-कथाकोग, नेरिपुराख खादि श्रमोके कहां ब्रह्मनीमहरूने भी, वो मल्लिमूराखे शिष्य थे—अृतसागरको गुरु-मायधे समस्य किया है और मालिमूराखकी बही गुरुपरम्पा दी है जो कि श्रुतसागरके श्रम्योमें मिलती है । उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है वो मालवाकी गदीके महारक थे और जिनकी प्रार्थनाले श्रुत-सागरने क्यारिलक्को टीका लिखी थीं ।

श्रुतवागरने श्रपनेको कलिकालवर्वेर, कलिकालगीतम, उमयमापाकपिचकवर्ती, व्याकरण्कमलमार्तेर, तार्किकशिरोमचि, परमागमप्रवीच, नवनवतिमहामहावादिविवेता, श्रादि विशेष्णांसे श्रलंकृत किया है ।

#### ममय-विचार

श्रुतसागरने श्रपने किसी भी अन्थम रचनाका समय नहीं दिया है, परन्तु यह प्रायः निश्चित है कि ये विकासकी १६ वीं शताब्दिमं हुए हैं। क्योंकि—

१—महामिषक टीकाकी प्रशस्ति वि० तं० १४८२ में लिखी गई है और वह महारक मांत्रमृत्यके उच्चाधिकारी लक्ष्मीचन्नके शिष्य व० ज्ञानतासके वक्ष्मेंके लिए दान की गई है और इन लक्ष्मीचन्नका उक्लेख अतवागरेत स्वयं अपने टीका मन्योंमें कई बताह किया है।

२—इ० नेमिस्टन श्रीपलचरित्रको रचना (५० सं० १५८५ मे को थी ख्रीर वे मिक्षगृभ्यके शिष्य थे । आरापना-कथाकोशकी प्रशस्तिम उन्होंन मिक्षगृष्यका गुरुरुपमे उल्लेख किया है ख्रीर साथ ही श्रुत-सागरका भी ज्वकार किया है <sup>9</sup>, श्रयांत कथाकोशको रचनाके समय श्रुतनागर मीजद थे ।

६—स्व० बाबा दुर्लीचन्द्रचीकी सं० १६५४ में लिखी गई प्रन्यस्चीम श्रुतसागरका समय वि० सं० १५५० लिखा हुन्ना है।

४—वर्षाम्भतिमामं लोकागच्छ पर तीव श्राकमण् किये गये हैं। कहा जाता है कि यह दि० सं० १४६० के लगभग स्थापित हुआ था। अतएव उसले ये कुछ समय पीछे ही हुए होंगे। सम्भव है, ये लोकपाडिंद समझतीन सी हो।

९ यह परिचय भी श्रीमान् पं॰ नायूरामजी प्रेमी-लिखित ''जैनसाहित्य और इतिहास'' नामक पुस्तकसे साभार उत्शत किया गया है।
—सम्पादक

२ श्रीमद्वारकमलिलभृषशागुरुम बास्तता शर्मेखे ॥ ६३ ॥

६ जीवान्मे सुनिवर्षो व्रतनिचयत्तसत्पुण्यपण्यः श्रुतान्धिः ॥ ७१ ॥

#### यन्ध-रचना

श्रुतसागरके उपलब्ध प्रश्वोंके देखनेसे विदित होता है कि उन्होंने ग्राधिकतर टीकाक्रोंकी ही रचना की है। ब्राह्म तक जो जनकी रचनाएं सामने ब्राह्में हैं. उनका परिचय इस प्रकार है:—

१-वश्वित्तलकवान्त्रका — ब्राचार्य लोमदेन्डे प्रिव्ह अन्य नशित्तलकचमूकी यह टीका है, वो कि मुल अन्यके लाथ मुदित हो चुकी है। व्यापि हक्की प्रतिला अन्य अनेक अंडारोम पार्र वार्ता है, तथापि वह सर्वत्र अपूर्ण ही है। प्रारम्भते लेकर पाचे अप्राथालक लगमग दो तिहाई माग तककी ही टीका मिलती है। जान पढ़ता है, यह उनको आनित्म रचना है।

२-त्तरवार्थवृत्ति— ग्रा॰ प्रमास्तातक तत्वार्थसृत्र पर पूल्यपादने वा वर्धार्थसंद नामक वृत्ति लिखी है, उसे ब्राधार बनाकर भुतकागरने नी हबार स्क्रोक प्रमाण यह श्रीका बनाई है। यह भारतीय श्रानधीठ कार्यास महित हो एकी है।

६-तस्य अ.प.क.(शका — झा॰ शुभचन्द्रके शानार्थवमे जो गद्य भाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व॰ सेठ माधिकचन्द्र पानाचन्द्र बम्बईके प्रन्य-संप्रहमें मीजर है।

ः औदार्यिवन्तामिष- यह प्राकृत व्याकरण है, जो हेमचन्द्र और त्रिकमक व्याकरणों से वहा है। इतकी एक प्रति वस्वईके एंलक प्रशासाल सरस्वती भन्नमे है, जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वोपन वृत्तिपत्त है।

प-महाभिषेकटीका— पं॰ ऋशाधरके नित्यमहोद्योतकी टीका है। यह उस समय बनाई गई है, जब कि अतसागर देशवती या बहानारों थे।

र्-स्वतकथाकोश्-इसमें श्राकाशपञ्चमी, मुकुटसममी, चन्दनपटी, श्रशाहिका श्रादि वर्तोकी कथाएं है। इसकी भी एक प्रति बसाईके ऐसक सरस्वतीभवतमे है और वह भी उतकी प्रारंभक रचना है।

 अतस्करभ्यवृत्ता—यह छाटो सो नौ पत्रोकी रचना है, इसकी भी एक प्रति उक्त मरस्यती-भवनमें है।

्र-जिनसङ्स्वामटीका—पं० श्राशाघर-रचित विनग्रहस्नामकी यह प्रतृत टीका है। इस सुतत्तात्त्र पं० श्राशाघराओंकी स्वोपशृक्षिको श्राघार बनाकर, या उन श्रात्तात्त करके रचा है। पं०वीकी स्वोपशृक्षिका परिमाण केवल ११४५ अठीक-प्रमाण है, जब कि भ्रुतशाघरात्त्रिनं उन पक्षांत्रत कर लगमग कड़ कवार अठीक प्रमाण रचा है।

इनके श्रातिरिक्त भुततागरके नामसे श्रन्य श्रनेको अन्योके नाम प्रन्य सूचियोमें मिलते हैं, परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देख न लिए जायं. निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

### प्रस्तुत श्रुतसागरी टीकाके विषयमें

१-पिष्टपेषण् — जिनलहरूनामकी प्रस्तुत कुरसलगरों टोकाके आयोपांत अवलोकन करने पर वहां एक आर उनके विश्वाल पाण्डित्सका परिचय मिलता है, वहां दूरती और अनेक स्थलीपर कर बातांकी पुनर्शक देखकर आक्षमें भी होता है। उदाइरण्कं तीपर कुरतागरने ८४०००० चीरारी लाल उतर गुणीका निरुत्त्य तीन स्थलों पर किया है। वर्ष प्रथम कुठे शतकां 'महाशांल' नामकी व्याख्यक करते हुए शांकि आहार हचार भेद बतानेके आनन्तर दिना है। प्रकरणके 'भ्रय गुणाः कप्यन्ते ८४०००००' कर्षकर उनके वर्षान किया है, जो कि बिलकुल ही अप्रकृत है। दूसरी बार इसी शतकके 'गुणाम्मीपिः' नामकी व्याख्यामें 'वा गुणानां चतुरशीतिलज्ञाचां अप्योधिः' कड्कर चीराती लाख गुणोंको दुवारा गिनाना प्रारम्भ कर दिवा है। यहां भी यह वर्षान कुछ अरक्षत्रका है लाता है। तिस्ती वार इसी शतकां ने दिवार है। वार क्षेत्र पर दारों अपने 'वहु-शांतिलज्ञुणां' को व्याख्यामें चीराती लाल उत्तराज्ञा गिनामे गर्ने हैं जो कि प्रकरण चंगत हैं। वास्तर्भ नहां पर ही इन गुणोंका वर्षान होना चारिए था, इसके पूर्व दोनों वारका निरुप्त अप्रकृत है। इसीप्रकार शीलके ब्रहारह हजार भेटोंको भी दो बार गिनाया गया है, पहली बार 'खुटे शतकमें 'महाशील' नानकी व्यास्था करते हुए ब्रीर दुरुरी धार दश्ये शतकमें 'ब्रहारहास्त्रसीशावा' नामकी व्यास्था करते हुए। गयार शीलके उक्तभेद गिनानेके लिए दोनो स्थल उपयुक्त है, फिर भी प्रथमकी ब्रयेखा विताय स्थल हो ब्राधिक प्रकरण सकत है।

्र-अस्तर-ब्रह्म द्रारं शतकमें 'मृतार्यदूर नामको व्याख्या करते हुए 'श्राचार्य वमन्तमारकी श्रीतम कारिक 'हातीयमानगानगि' उद्गत करके उत्कार्ध में व्याख्या सामस्य कर हो है, जो कि विकक्षक हो अपन क्षात प्रतीत हाती है। इसीअक्षर चारती लाख उत्तराष्ट्रण गिमाते हुए अन्तयाएव मानकि कार्काकों उद्गुत करके उत्तर्ध में प्रत्यक्ष कम्म अस्तर्धत चेचता है। दिर्ताय शतकक अस्तित 'महाचव' नामकी व्याख्या करत हुए एं आशायर्थ्याक नामको व्याख्या करत हुए एं आशायर्थ्याक नामको निरंश कर और 'नारंत्यान' आदि कांक उद्युत कर उत्की भी व्याख्या को ग्रह है, जो कि अतम्बद्ध प्रतीत होता है। जिन कथानक है तनके तिए हतना अने किस है, ब्रह उक्त अहक और उत्कों व्याख्याके विना भी लिखा चा तकता था। इसी प्रकार और भी र—४ स्थली पर ऐसा ही

३-साम्प्रदार्थकता - श्रुतशागरेन कहीं कही सीच तान करके मगवानके नामसे सम्प्रदायिकताका भी परिचय दिया है। (देखां - नवे शतकमं निर्विकत्यदर्शन ख्रादि को व्याख्या )

दशर्वे शतक के 'ख्रत्यन्त' नामको ज्यास्थामें समन्तभद्रको ख्रामामो उत्मर्दियीकालमें तीर्थकर होनेका उत्मन्त्र कर उनका एक स्टॉक उदधत किया है।

## श्रुतसागरका पारिडत्य

श्रुतसागरने जितसहस्रनामकी प्रस्तुत टीकाम लगमग ३१ ऋगचार्योक नामाका, ऋौर १२ प्रन्योका नाम उल्लेख कर उनके रहेकोका उद्भुत किया है जिनसे उनके ऋगाप अंतपरत्वका परिचय मिलता है।

कुछ रथता पर ता एक-एक नानंक दशन भा अधिक अर्थ करके अपने व्याकाश और काय दिवा-यक विशास अगल परिवाद दिया है। विश्वयानुष्ठीन-प्रवांत एफाव्ह नाममाला तो आपको मांनों कंटरब ही भी इसके लगनग ५० ९ पोक्षों अहलसारने अपनी अवादेन दश्चाद विश्व है। इस महत्त्व नामित कर तानंकि तिक स्त्वपंक्षों प्रमाणित करनके लिए कार्यन आदि व्याकरणुके हा श्लीत मां उत्तर त्यांकों उद्धात किया गया है। नने बुळ्यत्वकंग पह्चायांनिक्षेत्र मांनी व्यावसार्ग उनके मताला उन तत्मान्त तत्त्व एवं पदार्थोंका जो पाहित्यपूर्ण राजनेका व्यावसार्ग अस्ता में ब्रह्मांनिक विद्याला वर्षेट पारिवय दिया है।

संत्पंमं विनक्षत्वनामक। टीकाका दलंत हुए यह निःतंकोच कहा जा सकता है कि उन्होंन क्रपंन लिए जो ध्याकरणकमलनार्वण्ड, तार्किकशिरामांच, परमागमप्रवाण और 'शब्दरलेपप्रभेदन नियुणः' क्राहि पद-विभूषित कहा है, वह संवेण उचित क्रीर उनके नामके अनुरूप ही है।

## श्रुतसागर पर एक आरोप

प्रभ्वत अहसना-की प्रियन आशाचरहृत स्वापकृष्टिको ही आघार बनाकर श्रुतसागरस्पृतिन अपनी प्रभिक्ता सामित एका है, फि. भी उन्होंन कही भी इसका क्या सा भी संकत नहीं किया है। होंगों टीका- आहे सो संकत नहीं किया है। होंगों टीका- आहे सो स्वापकृष्टिकों के सामाध्यक्षिकों सामाध्यक्षिकों स्वापकृष्टिकों उनिम्मत पूर्वप्रदर्श का सामाध्यक्षिकों उनिम्मत पूर्वप्रदर्श का सामाध्यक्षिकों उनिम्मत पूर्वप्रदर्श का सामाध्यक्षिकों उनिम्मत पूर्वप्रदर्श का वर्ध्वपिति की प्रमुद्ध की प्रमुद्ध की सामाध्यक्षिकों सामाध्यक्षिकों ने अपनी तत्वापकृष्टिकों । वर्ष्य आप वर्ष्य की सामाध्यक्षिकों सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिकों सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिकों सामाध्यक्षिकों सामाध्यक्षिक सामाध्यक्य सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिक सामाध्यक सामाध्यक्य सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिक सामाध्यक्षिक सामाध्यक सामाध्यक सामाध्यक स

# श्रुतसागरी टीकागत कुद विशेष वार्ने

्य मेंचक — वन तीर्पकर मगवान् भञ्जावीर्यके प्रमोणिश देनेके लिए भूनल पर विहार करते हैं, तब यह मगवान्तें संपन्ने कार्य-आगो झाक्यमी निरापार पूमता हुआ 'जलता है। आंदेशनन्दी झाजायने इन्हें विषयमें लिला है कि इनके एक हवार आरे होते हैं, नाना मकारके महारलींने यह बढ़ा हुआ होता है और हल्की कान्ति त्यंकी प्रमाकों भी लिक्त करनेवाली होती है। ( २, ७१)

्-हाविशुद्धि पचीन दोप-रहित, ब्रह्मपुण-सहित ख्रीर चर्मजल, पृत, तेल ब्रादि ब्रमच्य मन्नण-वर्जित सम्परश्चीनके धारण करनेको हरिशाद्धि कहते हैं । (३.२०)

प्रशासका स्वाप्त नामान्त किया स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कहते हैं। उनमें भवित्य स्वाप्त स्वाप्त

५--दिश्य अतिशय --- भगवा नके पवित्र-मान्यका वह दिश्य श्रतिशय बतलाया गया है कि जन्मान्य लोग भी देखने लगते हैं, बहरे मनुष्य मुनने लगते हैं, गूँग बीलने लगते हैं और पंतुबन मले प्रकारसे गमन करने लगते हैं । (३, २०)

६-खुस्बमदर्शी— जब तीर्थकर मगवान माताके गर्मन खाते हैं, तब उनके पूर्व ही माताकं १६ स्वम दिलाई देते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं:—? एंपावत गढ़, २ वेल, ६ विंह, ४ लक्सी, ५ दो मालाएं, ६ चत्रमा, ७ पूर्व, ८ मीन-अुतल, ६ पूर्वपट, १० कमलकुक्त रुपेपर, १२ समुद्र, १२ लिहातन, १६ देव-विमान, १४ नागवन्त, १५ राजाधि, १६ विष्मान, १४ नागविक, रामोकं देखनेके खनतर माताको एंपावत हाथी मुलमे प्रवेश करता हुआ दिलाई देला है । उपयुक्त सुन्दर स्त्मोकं दिलानेके कारण लोग माणावको एंपावदार्शी कहते हैं। (६,१२)

७-पश्चयू--गर्मकालमें मालाके गर्नाशयमें भगवानके पुष्य प्रभा रहे एक दित्य कमलको रचना होती है। उस कमलको कविका पर एक लिहातनकी सृष्टि होती है, उसपर विराजमान गर्म गत भगवान् इकिको प्राप्त होते हैं, इसलिए लोग उन्हें पद्मम् , अन्वम् ख्रादि नामोसे पुकारते हैं। (१,२६)

—वारण्यि – किया विषयक खुद्धि दं प्रकारकी हाती है: —वारण्यश्चिद्ध और आकाशगामित्व खुद्धि। अमिकी शिवा, नवका उपतिव्य, हवांके पत्र, पुण्य और फत आदिका आवानमनक उनके संस्पर्के विचा ही अपर-गमन करनेको चारण्यश्चिद्ध इत्यू हैं। वैठ-वैठ ही अथवा खड़े-खड़ ही नि-गगर आकाशमे गमन करनेको आकाशगामितन्त्रश्चिद्ध कहते हैं। इन खुद्धिवाले साबु निना पैनेके चलावे इन्त् है पविचेत्रे समान ऋष्कारामें उड़ते चले जाते हैं, और प्रयोगर पैरोंके उठाने रखनेके समान ऋषकारामें पार-निवेष करते हुए भी गमन करते हुए जाते हैं । जिन साधुझांको ये रोनों प्रकारको ऋषया एक प्रकारकी ऋढि प्राप्त होती है, उन्हें चारवार्षि कहते हैं । (य,४१) (८,६)

१-श्रकारच्यानम्द स्या और इन्ह्रस्यस्तिप्रिक — इन दो नामोंके द्वार यह स्वित किया गया है कि सीवर्म-इन्ह्र हो बार स्वयं हत्य करता है। एक बार तो मंबशित्वर पर कन्तानियेकके प्रधान् ममाबनके आगे और दूसरी भगगन् माताको सींस्कर तदन्तर ममाबनके पिताके सामने । इसने यह निकर्ण मिकतता है कि ग्रन्थ ग्रवनरोगर इन्ह्र स्वयं तृत्व नहीं करता है, किन्तु उनके आदेशने खन्य देन या देशियां हत्य करती हैं।

१०-देखिं देवोके समान आकारामें गमन करनेखले श्रापियोको देविष करते हैं। (६, २०) तथा देवोम वो श्रापियोक समान अध्यागी रहते हैं, मदा तथा-चित्तत करते हुए एमन उदातीन वीचन त्यापन करते हुँ हो गोम तो होते हैं, ऐसे लीकात्यिक देति हैं और तीपेकांके निकासण करवालुकके अवसर पर उन्हें सन्वोधनके लिए आते हैं, ऐसे लीकात्यिक देतीको भी दर्पि कहते हैं। (३, ५८)

११—**कुचरानिर्मितारधान**—सनवसरस्यमं मानत्तम्म, स्रोवर, माकार, कोट, त्याई, वापी, वाटिका, नाट्यशाला, करपद्रज, स्त्यू, आदिकी रचना होती है। इन्ह्रके आदेशने कुवेर पूर्व वेमदने उसे सजित काता है, इतलिए नमक्करण कुवेर-निर्मित-आस्थान कहलाता है। ( ३, ६१)

१२-स्वरपशासन — भगवान्क शासन स्रयांत् भमीपंद्र पूर्वापर वियोधने गहित होता है, स्रताय वह सल्यामन कहताता है। पर मता-स्तायक्षक शासन पूरीपर-विवद होता है। वे एक स्थलप को पात कहते हैं, दूपरे स्थलपर उत्तम जिल्ला विपरीत कहते हैं। मेरी—माह्यपको नहीं मारना वाहिए, स्याव नहीं पीना चाहिए, इस्तपि कहते हैं कि झह-प्राप्तिके लिए नाह्यपको मारे, जीवानीय करने शरपके पीनोम कोई पार नहीं, गोमन प्रको झन्तमे माना और विहनके साथ भी भोग कर सकता है, इत्यादि । एक वार कहते हैं कि वो तिलमर भी मांत खाता है, वह नरकमें बाता है, दूपरी वार कहते हैं कि आपित बाता है, वह साथ कहते हैं कि वे पार प्रकोह लिए ही कनीय में प्राप्तिके लिए ही का प्रकाश पर करें, झारि । एक वार कहते हैं कि के वे पार प्रकोह लिए ही कनीय में प्रयोधन मांत्र आप करते हैं कि की मांत्र प्रकोह लिए ही कनीय में हैं हिंदी हैं हिंदी हैं हैं पार प्रप्रकोह लिए ही कनीय में हैं हाथाई। इतायां उनके शासनकों सल नहीं माना वा सकता है। (४, २०)

१४-**भूद्धारा** —तपोवलते जो नीदिक, शारीरिक, वाचिक या मानिक विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, उने मृद्धि कहते हैं। ये मृद्धियाँ बुद्धि, क्रिया, विकिया, बंग, बत, ख्रीपफ, सर ख्रीर स्ट्रेंचके भेदले खाड प्रकारकी होती हैं। इनमेसे बढि स्मृद्धिक खडारक भेद हैं—१ केवलशान, २ मनः पर्यवसान, ३ श्राचीपशान, ४ बीजबुद्धि, ५ कोधबुद्धि, ६ पदानुशारित्त, ७ वीमिक्र संघोतृत्त, ८ दूरस्थादनत्त, ६ दूर-रसर्यानत्त्व, १० दूरदर्शनत्त, ११ दूराप्रायात्त, १२ दूरभवयात्त, १३ दरापूर्वित, १४ चतुर्दशपूर्वत, १५ श्रष्टांगमहानिमित्तकुरातत्त्त, १६ प्रशाधमस्यात्त, १७ प्रत्येकबुद्धतः श्रीर १८ वादित्व ।

इनका संदोपमें ऋर्य इस प्रकार जानना चाहिए:--

- १ केवलजान---त्रैकालिक सर्व पदार्थोंके ग्रानन्त गरा-पर्यायोको यगपत जानना ।
- २ मनःपर्श्वयज्ञान-पर-मनोगत पदार्थको म्पष्ट जानना ।
- ३ म्रवधिशान-रूपी पदार्थोंको दृत्य, त्रेत्र, काल, भावको ऋपेत्रा स्पष्ट जानना ।
- ४ बीजबद्धि-एक बोज पट सनकर समस्त ग्रन्थको जान लेना ।
- ५ कोश्रबद्धि--विभिन्न प्रकारके तत्त्वींका स्वबद्धिमें व्यवस्थित रूपसे धारण करना ।
- ६ पदानुसारित्य—किसी भी ग्रन्थ आदिके आदि, मध्य या अन्तकं जिस किसी भी पदको सुनकर समस्त ग्रन्थके अर्थका अवधारण करना ।
- ७ संभिन्नसंत्रोतृत्य-नी योजन चौड़े ऋौर बारह योजन लम्बे चक्रनर्तीक कटकमें रहनेवाले हायी, घोड़े, ऊंट, मनुष्य ऋादिकी नाना प्रकारकी बोलियोको स्पष्ट रूपले पृथक् सुननेकी शांकिका प्राप्त होना।
  - दरास्वादनत्व—मैंकडों योजनकी दरीपर स्थित रसके ख्रास्वाद लेनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - ६ दूरस्पर्शनत्व--- स्रानेक सहस्र योजन दूरस्थ पदार्थके छुनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १० दुरदर्शनत्व-सहस्रों योजन दुरस्य पदार्थीके देखनेको शक्तिका प्राप्त होना ।
  - ११ दूरामाण्ट्य सहस्रा योजन दूरवर्ती गन्धके सुंघनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १२ दूरश्रवस्थ-सहस्रों योजन दूरके शब्दको सुननेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १३ दशपूर्वित्व--श्राचारांगादि दश पूर्वीका शन प्राप्त होना ।
  - १४ चतुर्दशपूर्वित्व-चौदह पूर्वीका शन प्राप्त होना ।
- १५ म्रहांगमहानिमित्तकुमालल-म्रान्तिरत्, भौम, श्रंग, स्वर, व्यञ्चन, लत्त्व, छिन श्रौर स्वप्न; इन स्राठके स्राचार पर भविष्यत्कालमे होनेवाले हानि-लाभको जाननेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - ू १६ प्रशाश्रमणुख-परम प्रतिभाशालिनी बुद्धिका प्राप्त होना ।
  - १७ प्रत्येकबुद्धत्व—विना किसी ऋन्यके उपदेशके स्वयं ही प्रवोधको प्राप्त होना ।
  - १८ वादिल --महावादियोको भी शास्त्रार्थमे हरानेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
- (२) क्रियाऋदिके दो भेद हैं:--- जंशांदिचारणत्व स्त्रीर स्त्राकाशगामितः । इनमेसे जंशांदि-चारणत्वके नौ भेद हैं:---
  - १ जंघाचारणत्व--भूमिके चार ऋंगुल ऊपर ऋ।काशमें गमन करना ।
  - २ श्रीण्चारणत्व-- स्राकाश प्रदेशपंक्तिके स्रतुसार स्रधर गमन करना ।
  - अप्रिशिखाचारग्त्य—अप्रिकी शिखाके ऊपर गमन करना ।
  - ४ जलचारखत्व--जलके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
  - ५ पत्रचारगुरु-पत्तेके ऊपर उसे विना स्पर्श किये हां गमन करना ।
  - ६ फलचारणस्य-फलके ऊपर उसे जिना स्पर्श किये ही गमन करना ।
  - ७ पुष्पचारणुल-पुष्पके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
  - ८ बाजचारणुख—वाजक ऊपर उस विना स्पर्श किय गमन करना । ६ तन्त्रचारणुख—तन्त्रके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
- श्राफारागामिल--वैरीके उठाने या स्वतेके विना ही श्राफारामें गमन करना, पग स्वते हुए गमन करना, पद्मापन या सङ्ग्राधनते श्रावरिश्वत दशामें ही ख्राकारामें गमन करना।

#### (३) **चिकिया ऋदिके** – ऋषिमा ऋदि अनेक भेद हैं।

- १ ऋषिमा— शरीरको ऋत्यन्त छोटा बना लेना । कमलनालमें भी प्रवेश कर जाना, उसमें बैठकर चकवर्तीकी विभावको बना लेना ।
  - २ महिमा-समेरपर्वतसे भी वडा शरीर बना लेना ।
  - लिंघमा—शरीरको वाय या श्वाककी ठईसे भी इलका बना लेना ।
  - ४ गरिमा--शरीरको बजरे भी भारी बना लेना ।
- ५—प्राप्तिः —सूमि पर स्थित रहते हुए भी झंगुलिके ऋग्रभागमे सुंमहकी शिखर, सूर्य, चन्द्र ऋादिके स्पर्श करनेकी शक्तिको प्राप्त करना ।
- ६ प्राकाम्य—जलमें भूमिकी तरह चलना, भूमिपर जलके समान ड्वना, उखरना ख्रौरे श्रमेक जातिके किया, गुण, हव्यादिका बनाना ।
  - ७ ईशत्य---तीन लोक पर शासन कानेकी शक्तिका पाना ।
  - द वशित्व-सर्व जीवोंको वशमें करनेकी शक्तिका पाना ।
  - १ अप्रतीधात—विना किसी इकावटके पर्वत आदिके मध्यमे चले जाना ।
  - १० अन्तर्भान-श्रद्धप्रय रूपको बनानेकी शक्तिका पाना ।
  - ११ कामरूपित्य-इच्छानसार नाना प्रकारके रूपोंको बनानेकी शक्तिका पाना ।
- (४) **तप ऋदिके सात भेद हैं:**-१ उम्रतप, २ दीप्ततप, २ तप्ततप, ४ महातप, ५ घोरतप, ६ घोरपगकमत्व और ७ घोरगण ज्ञमचारितः। इनमे उम्रतपके दो भेट हैं:---उग्रोमतप और ऋवस्थितोम्रतप।
- १ उम्रतप—जो एक उपवास करके पारणांक पक्षात् दो दिन उपवास करते हैं, पुन: पारणां करके ती दिनका उपवास महत्व करते हैं। पुन: पारणां करके चार दिनका उपवास महत्व करते हैं। इस्प्रकार जो लोकपर्यन्त एक एक दिनका उपवास बादते हुए विचरते को उम्राम्यत करते हैं। जो दीला दिनका उपवास करते हुए विचरते हैं, उन्हें नदि केनी कारणाव्य पारणांक दिन आहारका लाम न हो, और दो उपवास लगाता हो जाने, तो वे निस्तर बेला यानी दो उपवासक प्रधास पारणां करते हुए विचरते हैं, उन्हें नदि किला यानी दो उपवासक प्रधास पारणां करते हुए विचरते हैं। बादि किसी दिन पारणां न हो और लगातार तीन उपवास हो बांध, तो वे पुता ति ति प्रधास के ति हुए विचरते हैं। बादि किसी दिन पारणां न हो और लगातार तीन उपवास हो बांध, तो वे पुता ति कारणां प्रधास करते हुए विचरते हैं। बादि किसी दिन पारणां न हो और लगातार तीन उपवास हो बांध, तो वे पुता कारणां अपवास करते हुए उपवास करते हुए उपवास करते हुए उपवास करते हुए परणांक साथ त्यस्थल करते जो आविष्यताम्वरण करते हैं। उक्त होनीं प्रकारके उपवास करनेवाले ताथ अपनी तथ्यस्थांकी व्यक्त ही ही जो हैं, वीढ़े कभी नहीं पुढ़दें।
- र दोतरार—महोपवान करने पर मी जिनका शारीरिक, वाचनिक और मानरिक वल प्रवर्धमान खुता है, मुख्ते दुर्गव्य नहीं आती, प्रखुत कमलके कमान सुगरिवत निःस्वार निकतता है, व्यां-व्यां तक्ष्मी वहती जाती है, त्यों-व्यां जिनका शरीर उत्तरोचर प्रमा और कान्तिये युक्त होता जाता है, ऐसे महान तक्को दीन तप कार्ते हैं।
- ३ तत्तरभ—तर्गे हुए, तवे पर गिरी हुई जलकी बिन्दु जैने तत्काल सूख जाती है, इसी प्रकार उपनाक्ते अनन्तर ऋत्य स्नाहारके प्रह्मा करते ही उतका रत विघर स्नादिके रुपने परियात हो जाना स्नीर मल-मुनादिका न होना तत्तरप कहलाता है।
- ४ महातप-पन्न, मान, चतुर्मान, छह मान और एक वर्षका उपवान करना महातप है। इस महातपके अनुहायी अजीवार्कि, नवैष्यिकि आदि अनेक अवियोंने यक्त होते हैं।
- ५ घोरतप-चात, पिलारिके प्रकृषित हो जानेसे अनेक प्रकारके रोग हो जानेपर भी अनशानादि तर्वोक्ते अनुहानमें इष् रहना घोर तप कहलाता है। इस तपके करनेवाले तपस्वी वडीसे वडी योमारी हो

बानेपर भी यदि श्रनशन तप कर रहे हों, तो छुह मान तकका उपवास कर डालते हैं, श्रवमोदर्य तप करते हुए एक प्रात श्राहार पर ही नयाँ वसर कर लेते हैं, ब्राचिपरिसंस्थान तप करते हुए होंन-चार परले श्राधिक नहीं बाते, स्थादियाग तप करते हुए केवल उच्च चल श्रीर चायल पर बोबन निश्ती कर लेते हैं, विवक्त-प्रध्यासन तपकी श्राधेचा भगाक स्थानोंमें, पर्वतीकों करनाओं श्रीर गुकाशोंमें, स्तिह स्वीता, व्याप्रादिश भी कोंमें बीवन-पर्यन्त राते हैं श्रीर श्राटाय, वर्ष श्रीर शीतका प्रवश कायकेश सात करते हैं।

- ६ घोरपराक्रमत्— जो घोर तमस्वी लाधु प्रहीत तक्को उत्तपेक्षर कहाते रहते हैं क्रीर उसके हाय वे ऐसे पाक्रमको प्राप्त करते हैं कि जिसके हाय चरि वे चाहै, तो मूर्यडकको उत्तर-पुसर कर रूँ, पर्यतीको भी चला दें, सारफो भी मुख्ता दें क्रीर क्रामि, बल तथा पाशायकी भी वर्षों कर देवें । ऐसे महान् तकको घोरपराक्रमत्य करते हैं ।
- ७ पोरगुषान्नवारातः—चिरकाल तक तत्रभारण करते हुए ऋरललित नवाचारी रहना, इःस्प्रोनं का नहीं ब्राना, जिनके तरीमाहारमध्ये मृत्, प्रेत, शाकिनी शाकिनी ब्रादि दुस्त माग बार्ष, वही-वही वीमारियाँ शान्त है। बार्य श्रीर कें, कलह तथा दुनिवादि मी मिट बार्ष, ऐसे महान तक्को पोर ग्राणनका-चारिल करते हैं।
  - ५. बल ऋदिको तीन भेद हैं—मनोबल, बचनबल, और कायबल ।

मनोवल---श्रन्तर्गुहूर्तमें सम्पूर्ण हादशांग श्रुतके श्रर्थ-चिन्तनकी सामर्थका पाना ।

वचनवल-ग्रन्तर्महूर्तमें सकल श्रुतके पाठ करनेकी शक्तिका प्राप्त करना ।

कायवल—एक मास, चार मान, छुट मास और एक वर्ष तक कायोत्सां करके प्रतिमा योगको धारख करनेपर मी ह्रेय-पीट्टत रहना श्रीर कनीयसी ( ह्योटी ) अँगुलीके द्वारा सीनों लोकोको उठाकर ऋन्यत्र सबनेकी सामर्थका होना ।

- (६) **शोंपधि ऋदिके** श्राठ भेद हैं—१ श्रामर्श, २ च्वेल, ३ जल्ल, ४ मल, ५ बिट्, ६ सर्वोंपधिप्राप्त, ७ श्रास्याधिप, ⊏ दृष्टवाबिष ।
  - १ स्त्रामर्श-इस्त, पाद स्त्रादिके स्पर्शते रोगियोके रोगोंका दूर हो जाना ।
  - २ इवेल-निडीवन ( धूक ) कफ, लार ब्रादिके संयोगसे रोगियोंके रोगोका नष्ट हो जाना ।
- ३ जल्ल-प्रत्येद (परेव या पर्ताना ) के आश्रयसे संचित रजोमलके द्वारा रोगियों के रोगोका नष्ट हो जाना ।
  - ४ मल-कान, नाक, दाॅत ऋाँर ऋाँखके मलसे गेगियोंके येगाँका दूर हो जाना ।
  - ५ विट्-विष्टा, मूत्र, शुक्र ऋादिके संयोगसे रोगियोंके रोगोंका दूर हो जाना ।
- ६ सर्वोषिधमात—रागिरके श्रंग-प्रत्येग श्रादि किसी भी श्रवयवके संस्परीचे, श्रथवा श्रवयव-संस्पृष्ट वायुके संस्परीचे रोगियोंके रोगोका दूर हो जाना ।
- ७ आस्पाविष---उप्र विषये मिषित भी श्राहार जिनके सुखर्मे जाते ही निर्विष हो जाय, श्रायवा जिनके वचनोंको सुनकर महान् विषये व्याप्त भी पुरुष विष-रहित हो जायें।
- इष्टवाविप—जिनके ऋग्लोकन मात्रसे ही जीवोंके शरीरमें व्यात मयंकरसे भी भयंकर किए दूर हो जाय । ऋथवा दृष्टिनिप सर्पार्ट्कोंका निय जिनकी दृष्टिसे दृष्टि मिलाते ही दूर हो जाय ।
- (७) रस ऋखिके छह भेद हैं—१ श्रास्पविष, २ हिंदिवष, ३ दीरासावी, ४ मध्यासावी, ५ सर्पिरासावी श्रोर ६ श्रमुतासावी।
- १ म्रास्यविय-कोषावेशमें किसी प्रायासि 'मर बाम्रो' ऐसा कहनेपर तत्काल उसका मरया हो बाय, ऐसी सामर्थ्यका प्राप्त होना ।

२ दृष्टिविष--कोषावेशमें जिसकी स्रोर देखें उसका तत्त्वण मरण हो जाय।

१ ज्ञीराचानी—जिनके द्यापमें रखा हुआ नीरत मी मोजन दूपके तमान स्वादशुक हो बाय ।
 अपना जिनके वचन ओलाओंको दूपके तमान सन्तीय और पोषणको देवें ।

४ मध्यासा4ा—किनके हायमें रखा हुन्ना नीरस भी मोजन मधुके समान भिष्ट हो जाय । ऋषवा किनके बचन ओताओंको मधुके समान भिष्ट प्रतीत हो ।

५ सर्पियसावी—किनके हायमें रखा हुआ नीरत मी भोजन चीके तमान स्वादयुक्त हो बाय।
अध्या जिनके यचन व्याताओंको पीके तमान मधुर प्रतीत हो।

६ स्रमृतासार्था—जिनके हाथमे रखा हुन्ना रुखा भी भोजन स्रमृतके स्वाद-समान परिस्ति हो बाय । स्रमुखा जिनके पचन श्रेतात्रोको स्रमृत-तल्य प्रतीत हो ।

( = ) क्षेत्रक्य दिके दो भेद हैं -- अतील महानस ऋदि और अतील महासय ऋदि।

१ श्रद्धीयामहानस श्रुद्धि—इत श्रुद्धिके घाएक साधु वित स्सोई पर्ध्य भोजन कर श्रावें, उस दिन उसके यहाँ चक्रवर्शीक परिवारके भोजन कर लेनेपर भो भोजनकी कमीका न होता ।

२ ऋजोत्पमहात्त्व ऋदि—इस ऋदिके धारक साधु जिल मठ, वसतिका ऋदि स्थानपर वैठे हो, वहाँ पर समस्त, देव, मनुष्य, तिलेच ऋदिके निश्रात करने पर भी स्थानको कनीका न होना ।

इर प्रकार बुद्धिश्चदिक १८, कियाश्चदिक १०, विकियाश्चदिक ११, तथेश्चदिक ८, वतश्चदिक १, श्रीपश्चिद्धिक ८ श्रीर तश्चदिक ६ यं तस भेद मिलान पर (१८ +१० +११ + ८ + ६ + ८ +६ ६४) चौंठठ भेद हो जाते है। चिन्द्र भगवान इन तमी श्चदियोंके श्रोर श्वदियारक साधुश्रोंके स्वामी होते हैं, अतरत अने श्वदीण कहते हैं। (५,६१)

१५-वांगां— जिनके योग याया जाय, उठे योगी कहते हैं। ज्यानकी आष्टांत सामर्ग्राको योग कहते हैं। वे आठ अंग ये हैं:—जम, नियम, आपन, मायायाम, मत्याहाय, चारणा, ज्यान और तमाचि। हिंसादि पंच पाणेके यावजीकन त्यागको ज्याक हते हैं। हो सहल की मर्यादा सहित मोगोपमी- नातामीके लागको नियम कहते हैं। वेचलता-पहित हाकर रिथरतापुर्ंक वैठने या खड़े 'दनेको आपन कहते हैं। रचावों कु सुवाके नियेगको प्राचायाम कहते हैं। मनको पांची इन्द्रियंको विश्वयों हटाकर कलाट्यह पर 'आई' आइन्छ अपर क्यागंको प्रशास कहते हैं। आपनं नीट परिवामिक परियाग कर आध्यकलगाके चिन्तन-को ध्यान कहते हैं। इत प्रकारको सार्वाचिक प्राप्त करनेके लिए जो देवीण चिन्तन-को ध्यान वात है, उदे परिवामिक हते हैं। इत प्रकारको सार्वाचिक प्राप्त करनेके लिए जो देवीण चिन्तन-कि पांची वात है, उदे परिवामिक कहते हैं। उत्त प्रवासको सार्वाचिक प्राप्त करनेके लिए जो देवीण चिन्तन-कि पहला वात है, उदे परिवामिक कहते हैं। उत्त प्रवासको के भेट हैं:—पार्विजी-धारणा, आमें थीथारणा, माक्तीभारणा, जाक्सीधारणा और ताव्विक धारणा।

- (१) पार्थियां भारताका त्यस्य—इत मध्यतोकको द्वीरसमुप्तके समान निर्मल जलते भय हुआ चिन्तन करे। पुनः उनके बीचमें बम्बूदीएके समान एक लाख योजन चौड़ा, एक इजार पर्वोजाला तयाये हुए स्वर्णके समान चम्प्रका हुआ एक कमल निजारे। कमलक मध्यमें कार्यका के समान सुवर्णमयी सुमेर पर्वाचनक करे। उनके उत्तर पंडुककरमें पांडुक शिलापर स्वर्टिक मध्यमि किंतुसन विचारे। फिर आह तेचे कि उन विद्यालन परे। कुमक कमले के उन विद्यालन एक से आहन तयाकर हमले वैजार के हिंदी के अपने कमीको जलाकर आत्माको परिवास कर वहाँ। इस प्रकारके चिन्तन करनेको पार्यिकी सरवा करते हैं।
- (२) आग्नेपी पारवाफा स्वस्थ :—उसी सुमेद पर्वतके कपर देवा हुआ वह ध्यानी अपनी नामि-के मीतर कमरकी और उठा हुआ, एवं खिल हुए सोलह पर्वोक्त चरेद कमल विचारे। उसके मलेक परोप्तर पीतवस्थी कोलह स्वर (अ, आ, ह, है, उ, क, ऋ, ऋ, ल, लु, ए, ऐ, ओ, औ, औ, अ:) लिले हुए विचारे। हव कमलके मण्यमें स्वेतवस्थी कविषक्ष पर 'हैं अव्यर लिखा हुआ सीचे। पुत्रा-

प्रस्तावनां ३७

कुपर कमल ठीक इस कमलके कार खाँचा नीचकी खोर मुख किये फैले हुए आठ पर्नावाला सोचे । इसका धुआ जेला कुछ मेला रंग विचारे । इसके मलेक प्रेचर कमला काले रंगते लिले हुए आनावरणीय इस्तंम धुआ जेला कुछ मेला रंग विचारे । इसके मलेक प्रेचर कमाज काले रंगते लिले हुए आनावरणीय इस्तंम वर्षान कर्मीना विचारे । पुन: धीर-भीर उठके अध्येक प्रित्म वर्षान कर्मीना वर्षा हुई कमरको आकर आठ कर्म दलवाले क्षामकी प्रित्म लाग रेहे , ऐसा विचारे । यह अधिको प्रित्म वर्षा हुई कमरको आकर आठ कर्म दलवाले कमलाको विचारे । हुई कमरको आवार करा कर्म दलवाले कमलाको प्रित्म वर्षा हुई कमरको प्रमुख करा कर्म दलवाले पर आ वार्य और उत्तरी एक लागेर प्रार्टिन खेले था वार्य । हिन प्रेचले छोर आवार करा राज कर्मोने क्षाम रंग प्रार्थ क्षाम अध्येन प्रार्थ का वार्य हुई क्षाम आधीर उत्तरी पह लागेर प्रार्थ आवार वीचारे । हुई क्षाम प्रमुख क्षाम प्रार्थ क्षाम क्ष

- (३) मास्ती धारणाका स्वरूप:—फिर वहीं ज्यानी एंटा चिन्तन्त्रन करे कि चारों ब्रोर वह बोरले निमंत बाद वह यही है ब्रोरे मेरे चारों तरफ बादुने एक गोल मंडल कना लिया है! उन मंडलमे ब्राठ जबह धेरेमें 'शायं वार्ष' समेद रंगले लिला हुआ है। वह बाद कमें व शरीरकी मत्मको उस यही है ब्रीर आलाको स्टब्ड कर यही है। इस म्बारके चिन्तव्यन करनेको मास्ती धारणा कहते हैं।
- (४) बादगी धारणाका स्तरुप:—फिर वह ज्यानी ऐसा दिवार करे कि आकाशमें मेचोंके समूह आ गये, विकली वमकने लगी, बादल गरवने लगे और सूच बोरने पानी असने लगा है। अपनेको बोचमें वैठा हुआ 1-वार ऑर अपने उत्तर क्रार्यकरामात्र पानोका मंदल विचार । उत्ते 'प प प प' वलके बीकालसे लिला हुआ चिन्तवन करे और यह पोचे कि यह बात मेरे आलापर लगी हुई शलको बोकर साफ कर खा है और मेरा आला स्टब्ड हरीख़ब्द निमंत है। रहा है। ऐसा विचार करनेको बारखी चारणा कहते हैं।
- (॥) तारिक्की चारणाका स्वरूप—तदनन्तर वह व्यानी चिन्तवन करे कि मैं समवस्त्यके मध्य-वर्ची विहासनपर वैठा तुत्रा हूं, मेग त्रात्मा केवलज्ञानते मीटत है, कोट सूर्य चन्द्रकी कान्तिको तिरस्कृत कर रहा है और हारदा समाके तर्व जीच सुक्ते नमस्कार कर रहे हैं। अब मैं ग्रुड, बुड, कुतहुन्त, परम वीतपा वर्षक हो गया हूँ। मेरा ब्रात्मा अवंड चेतन्य-पिंड स्वरूप है, अनन्त गुण्योका घाम है और मै अब वर्षथा निलेंप, अबस, अमर परको प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकारके चिन्तवन करनेको तानिकक्षपारणा कहते हैं। (६,१)
- १६-कर समायक आलाके वो परियाम कर्मोकी रियांत और अनुमायक यात करनेमे सहायक होते हैं, उन्हें करण कहते हैं। उनके तीन भेद हैं: अध: प्रश्नकरण, अपूर्णकरण और आनइत्तिकरणा । वब वीच सम्बन्धन, देश संदम, सकत संदम, उपराम क्रेग्री या सुपक मेग्यीको आनतिय उयत होता है, तब वह हर्न्ह्स तीनों परियामिक्येग्रोंके हाय अपना अभीष सिद्ध करता है। विस्
  सम्म बीक्के परियाम प्रतिवृद्ध उत्तरेयर चिद्धहिको लिए हुए बहुते हैं और आगे-आगेके समग्रीमें उनकी
  विद्युद्धिता वयद बहुती वाती है, यन्तु फिर भी वो उपरित्न सम्बन्धनी परियाम अध्वतन समग्रीमें अभी
  विद्युद्धिता क्यत सहती वाती है, यन्तु फिर भी वो उपरित्न सम्बन्धी परियाम अध्वतन समग्रीमें निक्की
  विश्वतिक स्थान समता लिए हुए पाये वाते हैं, उन्हें अध: प्रश्नकरण कहते हैं। विन परियामोमें विद्युद्धि
  उन्तरीक्त अनन्तम्या अपूर्णता लिए हुए पाई वाती है और विकक्षे द्वारा प्रतिवृद्धा कर्मोकों अध्वत्यालाग्री
  निर्मेग होने समती है, तथा उनकी रियांति और अनुमाग भी बही तेकींस घर नाते है, एंच परियामोको
  अपूर्णकरण करते हैं। इनके अनन्तर तेशी परियाम वब बीर भी अधिक विद्यदिकों लेक बहते हैं और

जिनके द्वार्य कर्मोक्की रिपति और अनुमागका वात होने लगता है, तथा जिनके द्वार्य ही जीव सम्प्रकल, देमुसंबय, सकलसंबम आदिको प्राप्त करता है, गेरी जिशिष्ट परिणायीको अनिवृत्तिकरण करते हैं। मगावानने ऐसे जिशिष्ट जातिक करण-परिणामोका प्रवर्तन किया है, इसलिए उन्हें करणनायक करते हैं। (६, १६)

१७-निर्मन्यताय - सर्व ग्राह और आन्यत्तर परिम्रहें रहित सामुआंको निर्मन्य कहते हैं। निर्मन्य सामुआंके चार मेट हैं—? ऋषि, २ सति, ३ मुनि और ४ अनगार। ऋषि समक सामुआंको ऋषि कहते हैं। क्रवाता मनः पर्यव और केमलकानी सामुआंको दुनि कहते हैं। क्रवाता ठप्यमान या चुप्य कहनेवाले सामुआंको पति कहते हैं और वो पर ह्यांकृष्ठर बनाने निवास करते हैं, तथा ग्रुह मूलगुष्य और उत्पार्शकों पालन करते हैं, उन्हें अनगार कहते हैं। मगवान इन चारो ही प्रकारके सामुआंके नाय हैं, असः उन्हें निर्मणनाय कहते हैं। (६, २०)

१८-**महाशील** शीलके अठारह हजार भेदोंके धारण करनेसे भगवानको शीलेश या महाशील नामसे पुकारते हैं । शीलके श्रठारह हजार मेद इस प्रकार निष्यन होते हैं:--- अशुभ मन, यचन, कायकी प्रवृतिको शाम मन, यचन, कायके द्वारा रोकनेसे (३×३-६) नी भेद होते हैं। इन नी भेदींको खाहार. भय. मधन खौर पश्चिहरूप चारो संजाखोके पश्चिमासे गणित करतेपर (Exx-३६) छत्तीस मेद हो जाते हैं। इन्हें पॉचों इन्द्रियोंके निरोधसे गुणित करनेपर ( ३६ x ५ = १८० ) एकसी अस्ती मेद हो जाते हैं । इन्हें पृथ्वी, ग्रा. तेज, वाय, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, ग्रासंतिपंचेन्द्रिय श्रीर संशिपंचेदिय इन दश प्रकारके जीवोंको स्ताके द्वारा गणित करनेसे (१८० x १० = १८००) खडारहसी भेद हो जाते हैं । उन्हें उत्तम समादि दश धर्मीने ग्रांगित करने पर ( १८०० × १० ≈ १८००० ) श्चठारह हजार शोलके भेद हो जाते हैं । कल श्वान्तार्योंके प्रतसे श्वन्य प्रकार श्चटारह हजार भेद उत्पन्न होते हैं—िक्सियों तीन जातिकी होती हैं। दैवी, मानधी ऋौर तिरश्री। इनका मन, वचन कायसे त्याग कहने पर (३ x ३ = ६) नौ भेद होते हैं। इन्हें कृत, कारित अपनादनासे गुणा करने पर (६ x ३ २७) सत्ताईस भेद होते हैं । इन्हें पॉन्डे( इन्द्रियोंके पॉन्डो विषयोंसे गरिशत करते पर ( २७ x 4 - १३५ ) एकसी पैतीस भेद हो जात है। इन्हें द्रव्य श्रीर भावसे गुणित करने पर (१३५×२ = २७०) दो सी सत्तर भेद हा जाते हैं। इन्हें चार संशास्त्रोंके त्यागरे गुरा करने पर (२७०×४ = १०८०) एक हजार अस्ती भेद हो जात है । इन्हें ग्राननानवन्धी ग्रादि सोलइ कपायके त्यारास गणित करने पर (१०८० × १६ ≃१७२८०) सत्तरह हजार दो सो अस्तो भद हा आते हैं। ये चेतन स्त्री-सम्बन्धी भद हए । अचेतन स्त्री काछ, पापाए श्रीर लेपक भेदस तीन प्रकारका होती है । इन तीनका मन और कायसे त्याग करने पर ( ३ × २ -- ६ ) हैं भेद हो जाते हैं। उनका कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करने पर ( ६ x ३ - १८ ) अठारह भेद हो जाते हैं। उन्हें स्पर्श क्रादि पॉच विषयोंसे त्याग करने पर (१८×५=६०) भेद होते हैं। उन्हें द्रव्य-भावरे गुर्गा करने पर ( ६० x २ = १८० ) एक सौ ब्रस्सी भेद होते हैं । उन्हें क्रोधादि चार कपायोंसे त्याग करने पर (१८० x ४ - ७२०) मात सी क्रेस्सी भेद झजेतन स्त्रीके त्याग सम्बन्धी हाते हैं । इस प्रकार चेतन स्त्री-त्याग सम्बन्धी १७२८० मेटोमे इन ७२० मेटोंके मिला देनेपर कल १८००० शीलके मेद हो जाते हैं। (६, ३५। १०, ७२)

१८-आचार्यपरमेष्ट्रीके ३६ ग्रुख -- इत प्रकार कतलाये गये हैं— १ पंचाचारका धारण करना, २ संघ और अुतका धारण करना, ३ मोकन-पान, स्थान-द्याच्या खादिमं व्यवहारवान होना, ४ शिब्योंके अवस्त्र मार्ग्य करना, १ अप्रायोंके तमने प्रगटन करना, ५ अप्रायोंके लामने प्रगटन करना, ५ अप्रायोंके लामने प्रगटन करना, ५ इत्या साधुके लामने दूसरे साधुके दोग न कान-ए ५ वृत्तमें के स्थानमायवर्षों करना, ८ किसी लाधुके परीषदारिके न यह करने कारण उदिम या चला-चल होनेपर नाना प्रकारके सुन्दर उपरेक्ष्य वेक्स उत्ते स्थापमें स्थापित करना है ।
१ स्थापिकक्यों होनपर भी वक्का लागी एदना, १० खनुदिवाहरमोबी होना, ११ विक आमर्स निक्रा लें.

दूसरे दिन उम मामुमें भोजन न करे, १२ विरक्तिच्य हो, १३ दीव्य-टिवनते लेकर नित्य ही समता-भाव-पूर्वक मिकिमण करना, ४४ स्थानेप बनोक चारण करना, १५ तंबमें सहेत जेव होना, १६ पाविक प्रत्याख्यान करने-करानेबाला होना, १७ पप्पाधिक योगका चारण करनेवाला होना, १८ एक मास्मं दो निषिधाका प्रवतीकन करना । वाद तयोको चारण करना और वहर आवश्यकोका पालना ये आचार्य परमेग्रीके १६ गुण कह गये हैं। (६, ८६)

२०-साधुपरमधीके २२ गुण- दत सम्प्रस्त्वगुण, मत्यादि गॉच शानगुण श्रीर तेरह प्रकारका चारित, ये साधुके २८ गुण माने गये हैं। इनमंत्रे सम्प्रस्तके दत गुण इन प्रकार हैं:—१ श्राजासम्बन्त, २ मार्गसम्प्रस्त्त, १ उपदेशसम्प्रस्त्त, ४ वृत्तसम्प्रस्त्त, ५ सीवसम्प्रस्त्त, ६ सीवेपसम्प्रस्त्त, ७ विस्तारसम्प्रस्त्त, ८ श्रायंसम्प्रस्त्त, ६ श्रुवगादसम्प्रस्त्व श्रीर १० परमावगादसम्प्रस्त्त । इनका सीवेपसम्प्रप्त प्रप्त इस प्रकार है:—

- १ श्राज्ञासम्यक्त्व---वीतराग भगवानको श्राज्ञका ही दृढ श्रद्धान करना ।
- २ मार्गसम्यक्त---तिरेसठ शलाका परुषोंका चरित सुनकर सम्यक्त उत्पन्न होना ।
- ३ उपदेशसम्पक्व-धर्मका उपदेश सुनकर सम्पक्तको प्राप्ति होना ।
- ४ सूत्रसम्पक्त---ग्राचार-सूत्रको सुनकर सम्पक्त्वकी प्राप्ति होना ।
- ५ बीजसम्यक्त्व---द्वादशांगके बीज पदोको सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ६ संज्ञेपमम्यक्त्व--तत्त्वोको संज्ञेपसे ही जानकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ७ विस्तारसम्प्रक्त्य--विस्तारसे द्वादशांगको सुनकर सम्प्रक्त्व उत्पन्न होना ।
- ८ ग्रर्थसम्बन्त्व-परमागमके किसी प्रवचनके श्रर्थको सुनकर सम्बन्तव उत्पन्न होना ।
- ६ ग्रबगादमम्बन्त्व--ग्रंगबाह्य प्रवचनका ग्रवगाइन कर सम्बन्त्व उत्पन्न होना ।
- १० परमावगादुसम्बन्ध-केवलशानके साथ ऋत्यन्त ऋवगादु सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।

मतिशानादि पाँच शानगुरा श्रौर पाँच महानत, पाँच समिति श्रौर तीन गुतिरूप तेरह मन्त्रारका चारित्र सर्वविदित ही हैं। (६, ⊏६)

२१-सागर - यदाप यह भूतकालको चीबीधीमेठ दूलरे तीर्येकएका नाम है, तथापि टीकाकारने निरक्तिपूर्वक एक नबीन अर्थका उद्घावन किया है। वे कहते हैं कि गर नाम विषका है, जो गरके साथ गहे, उसे साम कहते हैं। इस प्रकारको निर्मातिन नगर राज्य पर्राव्यक्त चावक हो जाता है। मामान्यन्ति सीबिकट उसके अवश्यके समान हैं, अदाः उन्हें सागर कहते हैं। मामान्यक्त पर्याप्तका पुत्र कहनेका अभिमान यह बतजाना गया है कि वच तीर्यक्त मामान्य, बाल-अवस्थाने होते हैं तब पर्योप्तक उन्हें अपनी गादम लेकहर निहासन पर बैठता है और पुत्रवत प्यार करता है। (७, २)

२२-निर्मल-इस नामका अर्थ करते हुए बतलाया गया है कि तीर्थकर, उनके माता-पिता-नायन्त्या, प्रतिनायन्त्या, चक्रवर्ती, बलमद, देव और मोगमूमियोंके आहार तो होता है, पr नीहार अर्थान् मल मूत्र नहीं होता है। (७, ६८)

२२-राभिभोजनका फल-जो मनुष्य रात्रिको भोजन करता है, वह विरूप, विकलांग, ऋत्यायु, सदारोगी, दुर्मागो क्रीर नीच कुलमं उत्पन्न होता है। (८, ६३)

२४-रात्रिमोजनत्यागका फल-चो पुष्प रात्रिके मोजनका सर्वया त्याग करता है, वह सुरूप, सकतांग, दीर्घांषु, सदा नीरोगी, सीमान्य-सम्बन, उच कुलीन होता है और जगस्पति या तीर्यकरके वैभव को प्राप्त होता है। (८, ६३)

२४-युक्पकी बहसर कलाएं —कलानिय नामकी व्याच्या करते हुए भृतवागर सूरिने पुरुषकी बहरूर कलाग्रोंके नाम इत प्रकार कतलाये हैं :—१ गीतकला, २ बावकला, २ बुव्रिकला, ४ शीचकला, ५ हरफला, ६ बाय्यकला, ७ विचारकला, ⊏ मंत्रकला, ६ बाव्यकला, १० विचारकला, ११ नेप्यकला. १२ विकायकता, १६ नीतिकता, १४ राकुनकता, १५ कीडनकता, १६ विक्रका, १७ संयोगकता, १८ स्वेगाकता, १८ सुराकता, १० इर्जावकता, १२ द्वीकर्मकता, १२ रु. रेलेइकता, १३ पानकता, १८ प्रावाकता, १२ द्वीकर्मकता, १२ रु. रेलेइकता, १३ पानकता, १२ प्रावाकता, १२ विद्याकता, १२ विद्याकता, १२ विद्याकता, १२ त्वाचित्रकता, १२ त्वाचित्रकता, १२ त्वाचित्रकता, १२ त्वाचित्रकता, १२ त्वाचित्रकता, १२ त्वाचित्रकता, १२ त्वाचित्रका, १२ स्वाचकता, १२ त्वाचकता, १२ त्वाचकता, १२ त्वाचकता, ११ त्वाचकता, १२ व्याचकता, १२ त्वाचकता, १२ व्याचल्यात, ११ व्याचलता, १३ त्वाचकता, १२ व्याचल्यात, ११ व्याचकता, १२ व्याचल्यात, १२ व्याचल्यात, ११ व्याचलता, ११ व्याचल्यात, ११ व्याचलता, ११ व्याचलता,

२६-पोडपार्धवादी—इड नामकी व्याख्यामें नैयापिको द्वारा माने गये सोलह पदार्थीका श्रीर दर्शनिवृद्धांद्व श्रादि सोलह कारण भावनाश्रोका नाम निदंश किया गया है। ( ६, ३२ )

६७ पंचार्थयणंक— इत नामको ज्याख्या करते हुए वीवील तीर्यकर्ताके शादी िक वर्षोंका वर्षान कर नंत्रांकि, वर्षान कर नंत्रांकि वर्षान कर नंत्रांकि कर कर नंत्रांकि कर ने नंत्रांकि कर नंत्रांकि

२.--पंचिशतितत्त्विषम् - १७ नामकी व्याख्यामें मांख्य-सम्पत पद्मोश तत्वोका निर्देश करके तथा श्राहिंशिदि पांची मतीकी पद्मील भावनाश्चीका, सुत्रोहतेल करके पद्मीम क्रियाश्चोका मर्वाधिकिद्ध टीकाके श्रमुखर विस्तारसे दर्शन किया गया है। ( ६, ४१ )

२६-ऋनचेतन्यदक् - इत नामकी व्याख्या करते हुए भावश्रुतके बीत भेदोका गो० वीयकांडकी संस्कृत टोकाके श्रमुतार विस्तारमे वर्णान किया गया है । साथ ही इव्यश्रुतके भेद बताकर उनके पद परिमाण श्रादिका भी विस्तृत विवेचन किया है । ( ६, ४३ )

२०-बहुधानक--इस नामको व्याख्यामें एकेन्द्रियते लेकर पंचेद्रिय तकके तिर्येचों, मनुष्यो, देवों श्रीर नामकेरोंकी उत्कृष्ट श्रीर वक्त्य आयुका एषक्-पृथक् वर्णन किया गया है। (६, ७१)

२१ नयीष्ठणुक् इन नामकी व्यास्थाने नक्षेत्रे स्वरुप, मेट ब्राटिका विस्तृत विवेचन कर कताया गया है कि तयान, संग्रह ब्राटिक संद ब्राग्स-भाषाकी ब्राप्ताने कहे गये हैं [किन्तु ब्राप्याल-भाषाकी ब्राप्ता सुद्धतिश्वयनम्, प्रशुद्धतिश्वयनम्, प्रशुद्धतिश्वयनम्, प्रशुद्धतिश्वयनम्, प्रसुत्वयवहारनम्, श्रमस्तुत्वयवहारनम् ब्राटि मेट बानना चाहिए । (८, १००)

२:-परमानर्जर—इन नामकी व्याख्यामं ऋसंख्यातगुण्छेष्यीरूप निर्नताले दरा स्थानोका विशद विवेचन किया गया है। (६, २६)

३६-खतुरशीतिलत्तगुल — इन नामको व्याख्यामें चौरावी लाल उतराज्योंको उत्यति इसमकार बतलाई गई हैं:— १ हिंता, २ इड, ३ चोरी, ४ कुरील, ५ परिमह, ६ क्रीथ, ७ मान, ⊏ माया, ६ लोम १० रित, ११ अरित, १२ मप, १३ जुण्या, १४ मन, चवन, कायकी दुख्ता १५, १६, १७ मिष्याल, १८ प्रमाद, १६ पियुनल्व, २० अशन और २१ इन्दिर इनके निम्नइकर २१ गुल होते हैं। इनका पालन आति-क्रम, व्यक्तिम, अतीचार और अपनावार-राहित कन्नेले (२१,४४-८५) चौरावी गुल हो जाते हैं। इन्हें आलीचन, मिलमप्त, तदुन्य, विषेक, व्युत्वर्ग, तम, छेद, परिहार, उपस्थापना और क्रब्राच इन दश द्धिवर्षेति गुणा करनेपर (८४ ४०-६४०) ब्राट सी वालीस भेद हो बाते हैं। हुन्दूं पांची इत्तिर्शेक्षे निम्मष्ट ब्रीर एकेन्द्रियादि पांच मकारके वीवीकी रखारूप दश मकारके संवसते गुणित करनेपर (८४० ४१०-६४००) चीपायी ती भेद हो बाते हैं। इन्दूं ब्राव्हित्त अनुवत्ता, क्ष्य ब्राद्ध स्वत्त क्ष्य क्ष्य क्षारे तलेशी इन ब्रावीन्त निम्मण्ड के प्रतिकृति क्षय होत्रों के पिएएरे गुणित करने पर (८४०० ४१०-६४०००) चीपायी इवार गुण हो बाते हैं। इन्दूं उत्तम्बता, मार्द्व, ब्रावंव, सन्द, शीच, संवस, तव, त्यास, ब्राविक करने पर व्यावक्ष होते हैं। इन्दूं उत्तमित करने पर (८४००००) वीपायी लाल उत्तर गुण निष्म होते हैं। (६,१५।६,६०।१०,६६)

२४-अधिवासंस्कारनाश्यक — इव नामकी व्यास्थामें स्वाया गया है कि अधिवा या अज्ञानका अइवालीव संकारों के ज्ञाय नाया करें। उनके नाग इव अकार हो- नर बहुर्जनसंकार, २ सम्प्रधानसंकार, ३ स्वाराजसंकार, ३ स्वराजसंकार, ३ स्वाराजसंकार, ३ स्वराजसंकार, ३ स्वराजसंकार,

३५-इदमेष पर तीर्थम — इट स्थेककी ज्यास्त्यामें इट जिनवहस्तामस्तवनको परम तीर्थ बतजाते हुए तीर्यक्षेत्रोके नामीका उल्लेख किया गया है, को कि इट प्रकार हैं :—-? ब्राष्ट्यर (केंजाश) र गिरजार, ६ चम्मापुरी, ४ पावापुरी, ५ ब्रायोग्या, ६ शतंबर, ७, उंगीगिरि, म गर्वाय ६ चूलतिरि, १० टिइक्स्इट, ११ मेड्नीरि, (मुक्तागिरि) १२ तायगिरि, (तारंगा) १६ पावागिरि, १४ गोमहत्वािस, १५ माणिवनंदर १६ बीयगर्लि, १७ रेबातट, १८ त्वपुर १६ हितनापुर, २० वाणारती ब्रीर २१ राजग्रह ब्रारि। (स्थेक-नं०१४२)

२६-स्थम्यस्तपरमासल-इस नामकी वो होनों टीकाकारोने व्याख्या की है, उनसे बिहित होता है कि केवलकान होनेके प्यात् तीर्षकः भगवान विहारके समय भी पदास्त्रादिश हो गगनविहारी रहते हैं। इसे देवते हुए वो लोग मकामरत्त्रांत्रके 'यादी पदानि तव गत्र विनेन्द्र पत्तः पतानि तत्र विदुषाः परिकल्पनित्र'' का क्रामय लेकर इस्ट्रांत क्षवस्त्यामें भी तीर्षकर मगवानके पार-नित्तेष मानते हैं वह मान्यता विचारणीय हो वाती है। (६-१०)

## जिनसहस्रनामस्तवन

#### (पं० ऋाशाधरविरचितम्)

प्रमो भवाह्नमोरोषु निर्विषयो दुःस्त्रभीरुकः। एष दिज्ञापवामिः श्वां सरस्यां करवार्यांदम् ॥ १ ॥ सुस्त्रसात्त्रस्या मोहप् भ्राम्यत् बहिरितस्त्रतः। सुबंबहेतोकामोरे तव न ज्ञातत्त्रस्य १ ॥ २ ॥ प्रम्य मोहप्रदोषरेगरीयस्थाप्तिकीश्वरुष्यः। प्रचननगुष्यासीय्यस्यां भ्रुप्या स्तोतुसुवतः॥ २ ॥ सम्बद्धा मोत्यार्यस्यायो पेर्यं दूरं कास्या निरस्तृतः। श्वां नामास्तर्वतः या सुव्याऽप्रमानं पुनाम्यहम् ॥ ३ ॥ जिम-सर्वम्-पज्ञार्यनायो प्रमुख्याय-योगिनाम् । निर्वाय-महस्युद्धातकृतां चारोचरः त्रानः॥ २ ॥

# १ ऋथ जिनशतम्

जिमो जिमेन्द्रो जिनस्य जिनस्य जिनस्य जिनस्य । जिनाजियो जिनायोरो जिनस्वामी जिनेस्यः ॥ ६ ॥ जिनस्वामी जिनस्यः ॥ ५ ॥ जिनस्वामी जिनस्यः ॥ ५ ॥ जिनस्वामी जिनस्य । ७ ॥ जिनस्वामी जिनस्य । ७ ॥ जिनस्वामी जिनस्य । ७ ॥ जिनस्य जिनस्य । जिनस्य । ७ ॥ जिनस्य जिनस्य । जिन

# र अथ सर्वज्ञशतम्

१ 'प्रोत्साह्यमानोऽपि' इत्यपि पाठः ।

## ३ मध यज्ञाईशतम्

बहाहों भगवानईन्महाहों मधवार्चितः । भूतार्थबहपुरुषो भूतार्थक्रतपीरुषः ॥३९॥ पुज्यो भहारकस्तत्रभवानत्रभवान्महान् । महामहार्हस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुरर्घ्यवाक् ॥३२॥ श्राराध्यः परमाराध्यः पंचकल्यासपुजितः । दृश्विश्चद्विगस्त्रोदेशो वसधाराचितास्पदः ॥३३॥ सुस्वप्रदर्शी दिन्योजाः शवीसेवितमातृकः । स्वाद्रव्यार्भः श्रीपृतगर्भो गर्भोत्सवोच्छ्तः ॥३४॥ दिग्योपचारोपचितः पद्मभूर्निष्कतः स्वजः । सर्वीयजन्मा पुरुषांगो भास्वानुद्भृतद्वेवतः ॥३१॥ विश्वविज्ञातसंभूतिर्विश्वदेवागमाद्भृतः । श्वीसृष्टप्रतिच्छन्दः सहस्राष्ट्रगुरस्यः ॥३६॥ नृत्यदेशवतासीनः सर्वशक्रमस्कतः । हर्पक्रवामस्वगश्चारखर्षिमतोत्सवः ॥३०॥ भ्योम विष्णुपदारका स्नानपीठायिताद्विराट । तीर्थेशंमन्यदरधाञ्जिः स्नानाम्बस्नातवासकः ॥३८॥ गम्धाम्बुपूतत्रीतोक्यो वज्रसूचीशुचिश्रवा । कृतार्थितश्चीहस्तः शक्कोबुव्टेष्टनामकः ॥३१॥ शकारव्यानन्दनृत्यः शबीविस्मापिताम्बिकः । इन्द्रनृत्यन्तपितको रेदपूर्यमनोरयः ॥४०॥ म्राज्ञार्थोन्द्रकृतासेवो देवर्पोष्टराबोद्यमः । दीचाचस्युक्ष्यजगद्मुर्भुवस्यःपतीवितः ॥४१॥ कुवेरनिर्मितास्थानः श्रीयुश्योगीखराचितः ब्रह्मे क्यो ब्रह्मविद्वेद्यो बाज्यो यज्ञपतिः क्रतः ॥४२॥ यज्ञांगमञ्जूतं यज्ञो हृतिः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । भावो महामहपृतिर्महायज्ञोऽप्रयाजकः ॥४३॥ दयायागो जगत्युज्यः पुजाहीं जगदर्चितः । देवाधिदेवः शकाच्यों देवदेवो जगदगुरुः ॥४४॥ संहृतदेवसंघार्चः पद्मयानो जयभ्यजी । भामगढली चतुःषष्टिचामरो देवदन्द्रभिः ॥४४॥ वागस्प्रष्टासनः क्षत्रत्रवराट् पुष्पवृष्टिभाक् । दिव्याशोको मानमर्दी संगीताहोऽष्ट्रमंगतः ॥४६॥

## ४ अथ तीर्थकुन्छतम्

तीर्षेक्ष्तां येवट् तीर्षेक्रस्तार्वेकरः सुदक् । तीर्षेक्ष्वां तीर्षेमती तीर्षेमतीविक्यावकः ॥१०॥ धर्मतीर्थेक्सतीर्थेक्या तीर्थेकरकः । तीर्थेकरकेस्तीर्थेकपातिविक्यावकः ॥१६॥ धर्मतीर्थेक्स्सतीर्थेक्यावकः । तीर्थेकरकेस्तीर्थेकपात्तिकः । त्रिष्टा धर्मतीर्थेक्यस्तीर्थेक्वावकः । । त्रिष्टा सम्वतावक्षेमतिक्यावकः । ॥१॥ स्वावाद्यं त्रिष्ट्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्याः । स्थार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्यार्थेक्याः । । स्थार्थेक्याक्ष्ययेक्यस्त्रां । स्थार्थेक्यस्त्रां । स्थार्थेक्यस्त्रां सुत्रतीरः स्थार्थेक्यस्त्रां । स्थार्थेक्यार्थेक्यस्त्रां । स्थार्थेक्यस्त्रां सुत्रतीरः । स्थार्थेक्यस्त्रां । स्थार्थेक्यस्त्रत्यार्थेक्यः सुत्रतीरः । स्थार्थेक्यस्त्रत्यार्थेक्यः । स्थार्थेक्यस्त्रत्येक्यः स्वर्थेक्यार्थेक्यः । सामार्थेक्यः स्त्रतीर्थेक्यः । स्थार्थेक्यः स्त्रतीर्थेक्यः । स्थार्थेक्यः स्त्रतीर्थेक्यः । स्थार्थेक्यः स्त्रतीर्थेक्यः । स्थार्थेक्यः स्त्रतीर्थेक्यः । स्वर्यार्थेक्यः स्त्रतीर्थेक्यः । स्वर्यार्थेक्यः स्त्रतीर्थेक्यः । स्वर्यार्थेक्यः स्त्रतीर्थेक्यः स्तर्येक्यः स्त्रतीर्थेक्यः । स्वर्यार्थेक्यः स्त्रत्येक्यः स्तर्येक्यः स्तर्येक्यः स्तर्येक्यः स्तर्येक्यः स्तर्येक्यः स्तर्येक्यः । स्तर्यार्थेक्यः स्तर्येक्यः स्तर्येक्यः स्तर्येक्यः स्तर्येक्यः । स्तर्यार्थेक्यः स्वर्येक्यः स्तर्येक्यः स्वर्येक्यः स्तर्येक्यः स्वर्येक्यः स्तर्येक्यः स्वर्यः स्वर्येक्यः स्वरत्येक्यः स्वरत्येक्यः स्वर्येक्यः स्वर्येक्यः स्वर्येक्यः स्वर्येक्यः स्वर्येक्यः स्वर्येक्यः स्वर्येक्यः स्वर्येक्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्येक्यः स्वर्य

#### ५ अथ नाथशतम्---

नायः एतिः परिषुदः स्थानी भर्त्तां विश्वः प्रशुः । इंच्योऽभीचरोऽभीचाोजभीचानोऽभीकितिशता ॥६१॥ इंकोऽभियारितेशन इत इन्होऽभियोऽभिन्दः । महेचते महेचानो महेचा परविश्वता ॥६१॥ स्वोऽभिन्दाने महादेवो देवश्विश्वनेषयः । विश्वेशो विश्वतेशो विश्वदे दिवयेचरोऽभिरादः ॥६१॥ स्वोकेचरो जीक्यरि जीकनायो जारपतिः । वैश्वीयनगाये जोकेशो जगावायो जायस्याः॥६१॥ पिताः परः परतरो जेता जिल्हुत्तीचरः । कत्तां प्रसृष्द्धक्षांजिष्टः प्रभविष्टः स्वयंग्रभुः ॥६१॥ स्रोकजिद्दिश्वजिद्विश्वविजेता विश्वजित्तरः । जगज्जेता जगज्जेत्रो जगज्जिष्टाज्ञेगास्त्रयो ॥६६॥ स्वप्रदीप्रोमचीर्नेता सूभुं वास्त्रयोचरः । अमेनायक सद्वीर्णो सृतगयस सूत्रमृत् ॥६७॥ गतिः पाता कृषो वर्षो मंत्रकृष्णुभत्तवस्यः । विश्वक्षात्र्यके दुराव्ये भव्यवस्युर्वेतस्त्रमुकः ॥६॥। विरोत्त जगिद्वितोऽज्ञय्यवानसम्यानः । विश्वक्षात्रयो स्वयोज्ञात्रस्योज्ञस्य ॥६॥। वित्रजाद्वसम्युर्वास्त्रकारम्यंगत्रोदयः । धर्मकात्रपुर्वः सद्योज्ञातस्योज्ञयस्यानस्य । ॥६॥ वरदोऽप्रतियोज्ञयस्यो द्वीयानसम्यक्तः । सहामार्गा निरीपन्यो धर्मसान्नाज्यनावकः ॥०॥॥

## ६ अथ योगिशतम्

## ७ ऋथ निर्वाखशतम्

निर्वाणः सागरः गार्श्वमैहासापुरदाहुतः । दिमलामोऽव ग्रहामः श्रीपरो एक इत्यपि ॥=१॥ समलामोऽपुत्ररोऽपिः संस्यम्भ पित्रस्त्या । पूणाङ्गिः विकाय कत्यारो ज्ञानस्त्रः ॥=६॥ प्रस्तेषः एक्ष्मो दिमलेका प्रयोचरः । हृत्यो ज्ञानस्त्रेषः ग्रह्मा द्वारा एक्ष्मा हृत्या प्रामण्ड । हृत्या ज्ञानस्त्रेषः ग्रह्मा द्वारा प्रामण्ड एक्ष्मा द्वारा प्रामण्ड एक्ष्मा द्वारा प्रामण्ड । स्वाप्तिः सुमतिः प्रमामः प्रामण्ड प्रामण्ड । स्वाप्ताः । स्वाप्ताः प्रामण्ड प्रमामः प्रामण्ड । स्वाप्ताः प्रामण्ड कुण्यरे । महाप्ताः प्रामण्ड कुण्यरे । महाप्ताः प्रामण्ड प्रमामः स्वाप्ताः स्वाप्ताः सुनीरकः ॥ १॥ सम्यप्ति आव्यतः । स्वाप्ताः प्रामण्ड प्रमाण्ड । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वापतः । स्वापताः स्वापतः स्वापतः । स्वापताः स्वापतः स्वापतः स्वापत

१ 'शमी' इत्यपि पाठः ।

#### ८ अथ ब्रह्मश्तम्

मझा काह्युं को वाता विधाता कमलासनः । क्रकान्त्रात्मधूं लक्षा सुरखेषः प्रजापतिः ॥१=॥ विरायसामें वेदशी वेदगि वेदगात्मः । वात्रो सदुः शाताल्यो देसवानक्यीसयः ॥११॥ विक्युविधिकामः शीरिः ओपतिः प्रथमितः प्रकानस्यः । विकुण्डः पुंदरिकाको हृष्योक्ष्यो हिएः स्वपूः ॥१००॥ विवयसम्परीःसुप्योदी माचवो विविक्तम्बरः ॥ व्यावोको मणुद्वे विकृण्यति विद्यास्यः ॥१००॥ विवयसम्परीःसुप्योदी माचवो विवक्तम्बरः ॥१००॥ व्यावकान्त्रः वेदगः सम्युः कामावो वृक्षकतः । वृक्ष्युत्रभी तिक्रपावो वासदेविक्वाचिवः ॥१०२॥ व्याविदः वृद्यादिः स्वरायिदः प्रद्याति । व्यावोदः ॥१०२॥ व्याविदः वृद्यादिः स्वरायिदः । व्यावेदाः । व्यावेदारिवा देदो सर्वे सर्गः सद्याधिवः ॥१०२॥ व्याविदः वृद्याद्यावः स्वरायिदः । । व्यावेदारिवा देदो सर्वे सर्गः सद्याधिवः ॥१०२॥ व्याविदः विवयदः । । महावेत्तन्तरक्विद्याव्यवाची विवाववः ॥१०२॥ विरोवनो विवयद्वं हृद्याव्या विभावसुः । हृद्याराव्या स्वरायः स्वरायः । व्यावेदाः वृद्याविदः । । व्यावेदार् मुख्याविदः । । व्यावेदाः । व्या

#### ९ ऋथ बुद्धशतम्

हुवो इत्सववः शाक्यः वहनिक्कत्वायातः । समन्त्र-मृदः द्वागः श्रीवनो भूतकोदिदिक् ॥१२०॥ सिव्हायो मार्गवन्युक्ता वर्षिकेकपुत्रक्वाः । सोस्तायो निर्विकेन्युक्तेश्वर्यात । १९३॥ मह्युक्तियात् । १९३॥ मह्युक्तियात् । १९३॥ मह्युक्तियात् । स्वानान्त्रक्वाः । सामान्यक्वव्यव्यवः । र्वश्वरुक्तियात् । १९३॥ भूत्यांभावतादिदः चतुर् मिक्कायाः । चतुर्गवस्त्वकः निगम्वविवृत्यवः ॥१३३॥ योगो वर्षारिकतुष्वाः वर्षायात् । त्युक्तियाः । वर्षायात् । त्युक्तियाः । वर्षायात् । त्युक्तियाः । वर्षायात् । वर्षायाः । वर्षायात् । वर्षायाः । वर्षायाः । वर्षायात् । वर्षायाः । वर्षायात् । वर्षायाः । वर्षायात् । वर्षायात् । वर्षायाः । वर्षायात् । वर्षायाः । वर्षायात् । वर्षायाः । वर्षायात् । वर्षायाः । वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः । वर्ष

#### १० अथ अन्तकुच्छतम्

क्षन्तकृत्यारकृतीरमाहः त्यारेतमः स्थितः । त्रिद्वती द्वितातातिक्षांनकमंत्युक्षयी ॥१२४॥ संहत्यवित्तकृत्वयोगः ' शुक्षावेशस्यः । योगावेहान्ते योगाविहिन्तिवेशनोक्षतः ॥१२४॥ स्थितस्यूक्षयुर्वेगो गोर्मोनोवोगकार्यकः । दृश्यवाक्षित्ययोगस्यः सूच्योहत्वयुर्देक्षरः ॥१२४॥ सूच्यक्तव्यक्तियानी दुम्मवक्ष्यित्योगहा । दृष्कदेशै व दरमहेतः ररसस्वेदः ॥१२४॥ नैकम्यसिदः परमिकतः प्रथवक्षत्रसः । प्रोपकमा दृष्ठक्रांसारः वैवस्यकृतः ॥१२॥ एकाकारस्यास्या विरवाकारसःसाकृतः । स्रतीवक्षयुरोजनायसुक्षः शुस्यतास्यः ॥१२॥

१ 'रुत्सन्न-' इत्यपि पाठः

प्रेयानयोगी खतुरशीतिबङ्ग्यांचोऽगुद्धः । नित्तीतानन्तप्योपोऽविद्यासंस्कारनाशकः ॥१२०॥ कृत्रो निवंसनीयोऽसुरवीयानन्तपृत्रियः । ग्रेडः स्थेयात् स्थितं निहः श्रेष्ठो ज्वेष्टः सुनिवितः ॥१६१॥ शृत्तार्यस्तं भूतार्थस्तं भूतार्थस्तं भूतार्थस्तं भूतार्थस्तं भूतार्थस्तं र स्थान्तप्ति । स्ववहारस्युत्तेऽतिवागस्कोऽतिसुवित्यः १२२॥ उतिहारस्यं नित्रयापित्वस्त्रियः । अस्यसासितायन्त्वस्तुतः विद्वस्यं । ११२१॥ सिद्धानुतः सिद्धपूर्यप्तानं सिद्धान्यस्त्रस्य । ११२॥ सिद्धानुतः सिद्धपूर्यप्तानं सिद्धान्यस्त्रस्य ॥१२१॥ प्रवित्तेष्टस्त्रस्य सिद्धान्यस्त्रस्य । ११२॥ विद्वस्यान्यस्त्रस्य । ११२॥ विद्वस्यान्यस्त्रस्य । ११२॥ विद्वस्यान्यस्त्रस्य । ११२॥ विद्वस्यानकोऽत्ययोऽपारस्त्रस्य । ११२॥ विद्वस्यानकोऽप्त्रयोऽपारम् । । ११०॥ विद्वस्यानकोऽप्त्रयोऽपारम् । । । । । । व्यक्तिस्त्रान्यस्त्रस्य । ११२॥ विद्वस्यानस्त्रस्य । ११२॥ विद्वस्यानस्त्रस्य । ११२॥ विद्वस्यानस्त्रस्य । ११२॥ विद्वस्यानस्त्रस्य । ११२॥ सहस्योगस्यक्तः। ११२॥ सहस्योगस्यकः। । । ।

#### जिनसहस्रनामस्त बनफलम्

हृदमहोत्तरं नाम्नां सहस्रं भक्तिनोऽर्हतास् । योऽनन्तानासपीतेऽसी सुरूपन्तां भक्तिसर्तृते ॥५४०॥ हृदं बोक्सप्सं पुंजासिदं शाससुरूवच्यः । हृदं मोज्वसपीयसिदं दरसपावनम् ॥५४॥ हृदमेव परस्तीर्पमिदनेवेहसाधनम् । इदमेवासिज्ज्जेटसर्द्यम् वा४२॥ एपेपासेकसप्यक्तिसासुरूपवर्षः । सुम्पते कि पुनः सर्वापययेहन्तु विनायते ॥५४३॥

## जिनसहस्रनाम

( श्राचार्य जिनसेनइतम् )

प्रसिदाहसहस्रे द्वलकतं न्दो शिरांपतिस् । नाम्नासहसहस्रे स तोष्ट्रसोऽभीष्टसिद्धये ॥१॥

#### १ अथ श्रीमदादिशतम

श्रीसान् स्वरास्तु वया सम्भाः साम्मुरालम्यः । स्वर्यसमः प्रसुर्वोका विश्वस्युर्वनसः ॥२॥
विश्वासा विश्वकोकरी विश्वकष्ट्वसः । विश्वविद्वित्विद्यं यो विश्ववीत्त्रस्यः ॥१॥
विश्वका विश्वको विश्वके विश्वको विश्वके विश्वकः विश्वके विश्वके ।
विश्वकां जास्त्रेयो विश्वके विश्वके विश्वकः । विश्वविद्वकित्यं यो विश्वके ।
विश्वकां जास्त्रेयो विश्वकृतिर्वेतंत्रस्यः । विश्वकः विश्वकृत्येतो विश्वक्योतिर्वतीरक्यः ॥१॥
विश्वकां जास्त्रेयो विश्वकृतिर्वेतंत्रस्यः । विश्वकः विश्वकृत्येता विश्वक्योतिर्वतीरक्यः ॥१॥
वृगाविद्यक्षणे स्वारं वेवबद्धस्यः रियः । परः परतः स्वतः परमेशः स्वत्रक्षोत् स्वतः ।
व्यक्तित्रस्यात्रस्य स्वतः विश्वकः । वरः परतः स्वतः परमेशे स्वत्रक्षातः ॥॥॥
स्वतात्वात्रस्य स्वतः स्वत्रस्य विश्वकः । स्वतिविद्यते जेता धर्मक्षे व्यावकः ॥॥॥
स्वतात्वारिर्क्वणामा विश्वतः स्वतः । स्वतः विश्वकः स्वतः स्वतः विश्वकायो जाविद्यः ॥॥॥
स्वत्रस्य स्वतः प्रविष्यः स्वतं विश्वसः । स्वतः । स्वतः विश्वकः स्वतः स्वतः ॥ । ।
विश्वकृत्यक्षोतःत्रस्यः प्रभिव्यक्तं सेवात्रस्य ॥ । । प्रमुष्यक्षात्रस्य सं स्वतिक्ष्यवात्रस्य ॥ । ॥
विभावस्तुरसंस्तृष्टः स्वतं वृत्वः द्यालनः । परमाला परिवातिक्षित्रसण्यत्यस्वयः ॥ । ॥।

### २ अध दिव्यादिशतम्

## **३ श्रथ स्थविष्ठादिशतम्**

## ४ अथ महाशोकध्वजादिशतम्

महाशोकअवजोऽशोकः कः लहा पथालिक्षरः । पश्चे ताः पद्यसंसृतिः पद्यानानित्युक्तरः ॥३१॥ पप्यानीनित्युक्तरः ॥११॥ पप्यानीनित्यास्तित्याः सुन्यः सुनीरदरः । स्तवनाति हृपीकेशो तिनतियः हृतक्रियः ॥११॥ ग्यापियो गयायेको गर्वायः पुरुष्यो गर्वायः । स्तवनाति हृपीकेशो त्यावयः ॥११॥ गुवायति गुवायेको गृव्यायाकः ॥१०॥ गुवायति ग्रावयेको तिन्युक्तः पुरुष्यागुक्तः । ॥१०॥ ग्रावयति ग्रावयेको तिन्युक्तः पुरुष्याभ्वयः । स्तवन्यः । स्त्रावयः पुरुष्याभ्वयः पुरुष्याप्त्रयः प्रवानवकः ॥१२॥ भ्याप्यते विषयास्त्रा विषयास्त्रा विषयास्त्रा विषयः । स्त्रावयः । स्त्रावयः । स्त्रावयः । स्त्रावयः । स्त्रावयः । स्त्रावयः विषयः । स्त्रावयः विषयः । स्त्रावयः । स्त्रावय

#### ५ अथ श्रीवृक्षलक्ष्मादिशतम्

श्रीकृषक्यवः क्षण्यो वणस्यः द्वानक्याः । निरमः वृहरीकामः पुष्कवः पुष्कवेषः ॥४६॥ सिद्धिदः ॥४६॥ सिद्धिदः ॥४६॥ सिद्धिदः ॥४६॥ सिद्धः ॥४६॥ सिद्धिदः ॥४६॥ विद्योषः ॥४६॥ विद्योषः ॥४६॥ विद्योषः ॥४६॥ विद्योषः ॥४६॥ व्यापित्यभाने महर्षिदः ॥४६॥ स्वापित्यभाने स्वापित

#### ६ ऋथ महाम्रन्यादिशतम्

महासुनिर्महासीनी महात्यानी महात्याः। महासुनी महातीको महायको महासकः।।१८॥
महास्वतिर्महोसी महास्वति वरोऽपियः। महास्वतीयवोऽभेयो महोस्यः।।१८॥
महास्वतिर्महोसे महास्वति महास्वति।। महानदारे महायोपो महोस्यः।।१८॥
महास्वत्यते पूर्वो महीद्यवी महिष्ठवाक्। महास्वताः। महायोपो महोस्यः।।१८॥
महास्वत्यते पूर्वो महीद्यवी महिष्ठवाक्। महास्वताः महास्वति।त्यः।।१६॥
महास्वतिर्मत्याते महास्वताः। महास्वताः। महास्वतिर्मत्यातः।।१६॥
महास्वतिर्मत्याते महास्वताः। महास्वताः। महास्वतिर्मत्यातः।।१६॥
महास्वतिर्मत्याते महास्वताः। महास्वताः। महास्वतिर्मत्यातः।।१६॥
सर्वक्रैयायहः। महास्वतिः। महास्वताः। महास्वतिरम्पताः महास्वताः।।१६॥
सर्वक्रैयायहः। महास्वताः। महास्वताः। महास्वतिरम्पताः। महास्वताः।।।।
सर्ववित्ताः। महास्वताः। प्रत्यतिरम्पताः।। महास्वतिरम्पताः।।
सर्वतिरम्पताः। महास्वताः। महास्वताः।। महास्वतिरम्पताः।
सर्वतिरम्पताः।

#### अथ असंस्कृतादिशतम्

सदाबोगः सदानोगः सदानृक्षः सदाधिवः । सदागतिः सदासीक्यः सदाबिधः सदोदयः ॥०६॥ धुबोषः सुगुक्षः सीम्यः सुन्नदः सुद्दितः सुद्धत् । सुगुतो गुसिन्दद् गोला बोकाव्यचो दवीरवरः ॥=०॥

## ८ ऋथ बृहदादिशनस्

बृहर् बृहरपतिर्वांभ्यो वाजस्यविकदारयीः । मनीर्च विजयबो धीमाण्युयुवीको विरोयतिः ॥६१॥ वैकस्यो नयोज् हो नेकामा वैकस्यकृत् । स्विद्युवीकास्यक्षयाः हत्वः हृतव्यव्यः ॥६२॥ व्यवनार्ये वयाग्ये स्थान्ये स्थान्ये स्थान्यः (च्यान्ये व्यवनार्ये ह्यान्यः) वृत्यक्षयः ॥६२॥ व्यवनार्ये व्यवनार्ये स्थान्यः (च्यान्यं ह्यान्यः) व्यवन्यः ॥६४॥ व्यवन्यः व्यवन्यः ॥६४॥ व्यवन्यः । व्यवन्यः । इत्यान्यः । व्यवन्यः । वयन्यः । वयन्यः । वयन्यः । वयन्यः । वयनः वयनः । वयनः वयनः । वयनः वयनः । वयनः वयनः । वयनः । वयनः वयनः वयनः । वयनः वयनः वयनः । वयनः वयनः वयनः । वयनः वयनः वयनः वयनः । वयनः वयनः वयनः वयनः । वयनः वयनः वयनः वयनः वयनः । वयनः वयनः वयनः । वयनः वयनः वयनः वयः । वयः वयः वयः वयः । वयः वयः वयः वयः वयः । वयः वयः । वयः वयः वयः वयः वयः । वयः वयः वयः वयः । वयः वयः वयः वयः

#### ९ अथ त्रिकालदर्श्यादिशतम्

त्रिकालद्वर्शी लोकेशो लोकथाता इद्यतः । सर्वजीकातिगः युवा सर्वजीकेसारथिः ॥१६॥ पुरावः पुरावः पुरावः कुर्यः कुर्यः गारिकारः व्यादिवः पुरावादः पुर्वे लोकियेवता ॥१६॥ पुरावः पुरावः पुरावः कुर्यः कुर्यः कुर्यः गारिकार्यः ॥१६॥ पुरावः पुरावः पुरावः कुर्यः कुर्याद्वः व्यादे क्ष्यात् । १६१॥ कुर्याव्यक्षः १११॥ कुर्याव्यक्षः १११॥ कुर्याव्यक्षः १११॥ कुर्याव्यक्षः कुर्यादः । १६१॥ कुर्याव्यक्षः कुर्यादः । १६१॥ कुर्याव्यक्षः कुर्यादः । १६१॥ वर्षः वर्षः । १६१॥ वर्षः पुरावः । १६१॥ वर्षः । १६१॥ वर्षः पुरावः । १६१॥ वर्षः पुरावः । १६१॥ वर्षः पुरावः । १६१॥ वर्षः पुरावः । १६१॥ वर्षः ।

## १० ऋध दिग्वासादिशतम्

विभासा बावररानी निर्मन्येयो सिरंबरः । निर्क्षिका निरागंसी ज्ञानकपुरसेपुद्धः ॥ १०६॥ वेनोरासिस्मन्योजा ज्ञानक्षित्रः गीवस्थानः । तेनोरम्योजिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्योगिस्म्यान्याः ॥ १००॥ व्यवस्थानिस्म्यान्यान्यान्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्मयानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्म्यानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मयानिस्मय



# जिनसहस्रनाम

## ( भट्टारकसकलकीर्चि-बिरचितम् )

खामाडी देव चातस्य स्तोच्ये खन्नाम बद्धये । ऋष्टोचरसङ्ख्येण नामा सार्थेन भक्तिमः ॥ ३ ॥ जिनेन्द्रो जिनवीरेयो जिनस्वामी जिनाप्रकी: । जिनेशो जिनशार को जिनाघीशो जिनोत्तम: ॥ २ ॥ जिनराजी जिनज्येसी जिनेशी जिनपालक: ) जिननायी जिनसेसी जिनसको जिनोसत: ॥ ३ ॥ जिननेता जिनस्रष्टा जिनेट जिनपतिर्जिनः । जिनदेवो जिनादिस्यो जिनेश्विता जिनेश्वरः ॥ ४ ॥ जिनवर्षो जिनाराच्यो जिनास्त्रों जिनपंतव:। जिनाधिपो जिनस्वेयो जिनस्थ्यो जिनेहित:॥ १॥ जिनसिंहो जिनमेनी जिनवदो जिनोत्तरः । जिनसान्यो जिनस्तस्यो जिनममर्जिनोहहः ॥ ६ ॥ जिनपायो जिनाकांची जिनेन्द्रजिनसत्तमः । जिनाकारो जिनोत्तं गी जिनपो जिनकंतरः ॥ ७ ॥ जिनभर्ता जिनाग्रस्थो जिनभूजिनचक्रभाक । जिनचक्री जिनाशासो जिनसेव्यो जिनाशिय:॥ ८॥ जिनकान्तो जिनशीतो जिनाधिराट् जिनवियः । जिनभूयों जिनाचौद्विजिनाधिमो जिनस्तुतः ॥ ६ ॥ जिनहंसी जिनशाता जिनवंसी जिनाप्रयः । जिनश्चित्रचळेशो जिनदाता जिनास्मकः ॥१०॥ जिनाधिको जिनालको जिनसान्तो जिनोत्कटः। जिनाधिको जिनास्त्राती जिनातक्यों जिनान्त्रितः॥१९॥ जैनो जैनवरो जैनस्वामी जैनपितामहः । जैनेक्यो जैनसंघाच्यों जैनसख्जीनपालकः ॥१२॥ जैनहरुजैनचीरेयो जैनेशो जैनभूपतिः । जैनेइ जैनाग्रिमो जैनपिता जैनहितंकरः ॥१२॥ जैननेताऽथ जैनाक्यो जैनक्ष्यतेनद्वराट् । जैनाथियो हि जैनात्मा जैनेक्यो जैनकस्थत् ॥१२॥ जिताचो जितकवर्षो जितकामो जिताशयः । जितेना जितकमोरिजिनेन्द्रियो जितास्वितः ॥१२॥ जितराजुर्जिनाशीचो जितजेयो जितासमाक् । जिठलोमो जितकोघो जितमाना जितासकः ॥१९ँ॥ . जितरागो जितह यो जितमोहो जिनेश्वरः । जिताऽज्ञय्यो जिताशेषो जितेशो जितहर्मतः ॥१०॥ जितवादी जितक्केरो जितस्य हो जितामतः। जिनदेवो जिनशान्तिर्जितखेदो जितारतिः ॥१८॥ वतीडितो वतीरााच्यों वतीराो वतिनायकः । वतिमुक्तो वतिप्रेचयो वतिस्तामी वतीन्दरः ॥१६॥ विवर्षतिवरो सत्याराज्यो पतिगुशस्तृतः । यतिज्ञेद्वो यतिज्ञेद्वो यतिभक्तां यतीहितः ॥२०॥ यतिष्यौ यतिसद्दा यतिनायो यतिप्रमुः। यत्याकरो यतिप्राता यतिबन्धवंतिप्रियः॥२१॥ बोगीन्द्रो बोगिराद बोगिपतिर्वोगिविनायकः । थोगीचरोऽथ बोगीको योगी बोगपरायकः ॥२२॥ बोणिपुरुषो हि योगांनो योगवान् योगपारगः । योगध्योगरूपात्मा योगभाग्योगसूपितः ॥२३॥ बोम्याम्तो बोमिकस्रांमो बोमिकक्षोगिवेष्टितः । बोमिक्खोगिसस्यार्थ्यो बोगिक्षवाँगिसपतिः ॥२०॥

मर्वजः सर्वजोक्षजः सर्वहक सर्वतरवित । सर्वक्रेशसहः सर्वः सर्वच्यक्षः सर्वहार ॥२४॥ सर्वाधिमोऽय सर्वात्मा सर्वेशः सर्वेश्यांनः । सर्वेश्यः सर्वेश्वरांनः सर्वेश्वीवहयानदः ॥२६॥ सर्वत्र्येष्ठो हि सर्वाधिकः सर्वत्रिजगद्भितः । सर्ववर्तमयः सर्वस्वामी सर्वग्रकाश्चितः ॥२७॥ विश्वविद्विश्वनाधारुको विश्ववेदको विश्ववान्धवः । विश्वनाधोऽय विश्वाहो विश्वास्मा विश्वकारकः ॥२८॥ विश्वेड विश्वपिता विश्वचरो विश्वासर्वकरः । विश्वच्यापी हि विश्वेरी विश्वचृद्धिस्व समिपः ॥२६॥ विश्वक्रीविश्वकत्त्वामो विश्वक्रविश्वपारमः । विश्ववद्धोऽपि विश्वांगिरणको विश्वपोषकः ॥३०॥ जगकत्तां जगजत्तां जगन्नाता जगज्जवी । जगन्मान्यो जगज्जवेद्यो जगस्के हो जगस्पतिः ॥३९॥ जगवश्रतो जगसायो जगदश्येयो जगस्ततः । जगत्याता जगहाता जगस्तेम्यो जगहितः ॥३२॥ जगस्त्रामी जगस्त्रत्यो जगस्यार्थो जगदितः । जगदवेता जगवपर्जगहर्शी जगस्त्रिता ॥३३॥ जगत्कान्तो जगहान्तो जगहञ्जाता जगज्जितः । जगद्वीरो जगद्वान्तो जगद्वान्तो जगद्वान्तो जगद्वान्तो जगद्वियः ॥३ ४॥ महाजानी महात्यांनी महाकती महावतो । महाराजी महार्थजी महातेजी महातया: ॥३४॥ महाजेता महाजय्यो महाचान्तो महादमः । महादान्तो महाशान्तो महाकान्तो महाकान्तो ॥३६॥ महादेवो सहायतो सहायोगी सहाधनी ॥ सहाकासी सहायरो सहासटो सहायशः ॥३०॥ महानादो महास्तर्यो महामहपतिर्महान् । महाश्रीरो महावीरो महावन्युर्महाश्रमः ॥३८॥ महत्याने महाकारे महावर्षः महत्ययः । महत्योगी महामोगी महावद्या सहीधरः ॥३३॥ महावर्धो महानीचौ महानुशी महार्थातह । महाभूको महाक्को महाराखि महाराखी ॥४०॥ महाधर्मा सहासीती सहासते सहाधिसः । सहास्त्रण सहातीर्थो सहास्त्रातो सहाहितः ॥५०॥ महाधम्यो महाधोशो महारूपी महामनिः । महाविसमेहाकीर्तिमेहावाता महारतः ॥४२॥ महाकर्षा महाराध्या महाश्रेत्रो महायति: । महाचान्तिर्महास्त्रोको सहानेत्रो सहार्थकत ॥५३॥ महाधमी महायोग्यो महारामी महादमी । सहेशेशो सहेशास्मा सहेशास्यों सहेशास्त्र ॥४५॥ महानन्तो महातमो महाहरो महावरः । सहवींशो महाभागो सहास्थानो सहास्थकः ॥५२॥ महीदरयों महाकायों महाकेवललविश्वमाक । महाशिष्टी महानिष्टी महादक्षी महाबल: ॥४६॥ महालयो महार्थजो महाविद्वान महात्मकः । महेज्याहीं महानायो महानेता महाविता ॥१०॥ महामना महाजिलको महामाने महायमी । महेन्द्राच्याँ महावंद्यो महावादी सहाजनः ॥०८॥ परमाच्या पराव्यातः परंज्योतिः परार्थकत । परवद्य परवद्याक्रपो परतरः परः ॥४३॥ परमेश: परेज्यार्ड: परार्थी परकार्यध्त । परस्वामी परज्ञानी पराधीश: परेडक: ॥४०॥ सस्यवादी हि सत्यात्मा सत्यांगः सत्यशासनः । सत्यार्थः सत्यवागीशः सत्याधारोऽतिसस्यवाक ॥४९॥ सत्यायः सत्यविद्ये शः सत्यधर्मी हि सत्यभाक् । सत्याशयोऽतिसत्योक्तमतः सत्यहितंकरः ॥१२॥ सत्यतिथौंऽतिसत्यात्वाः सत्यात्तः सत्यतीर्थकत् । सत्यसीमाधाः सत्यवर्मतीर्थप्रवर्षेकः ॥४३॥ खोकेशो जोकनाथास्यों खोकालोकविखोकनः । लोकविज्ञोकसर्वं स्थो जोकनाथो झलोकवित ॥४४॥ लोकहर्के लोककार्यार्थी खोकजो लोकपालकः । लोकेक्यो लोकमांगस्यो लोकोत्तमो हि लोकराट ॥११॥ तीर्थक्रसीर्थमतात्मा तीर्थेशस्तीर्थकारकः । तीर्थभ्रसीर्थकर्ता तीर्थप्रकेता सतीर्थमाक ॥५६॥ तीर्थाश्रीशो हि तीर्थात्मा तीर्थंजस्तीर्थनायकः । तीर्थाक्यस्तीर्थसद्वाजा तीर्थश्रतीर्थवर्धकः ॥५०॥ तीर्यंकरो हि तीर्थेशस्तीर्थोद्यस्तीर्थणळकः । जीर्थयकाऽऽजीर्थेटिस्तीर्थाद्यस्तीर्थेदेशकः ॥४८॥ निःकर्मा निर्मेखो निरयो निराबाधो निरासयः । जिस्तसस्को निरीयस्यो निःकर्खको निरायधः ॥४६॥ निर्वेपो निष्ककोऽस्यन्तनिर्वेषो निर्जरायसीः । निस्त्यो निर्मयोऽतीवनिःप्रमादो निराश्रयः ॥६०॥ निरंबरो निरातंको निर्मु वो निर्मेखाशयः । निर्मेदो निरतीचारो निर्मोहो निरुपद्ववः ॥६१॥ निर्विकारो निराधारो निरीहो निर्मेखांगभाक् । निर्जरो निरजस्कोऽय निराशो निर्विशेषवित् ॥६२॥ निर्निमेचो निराकारो निरतो निरतिकार:। निर्वेशो निष्कचायात्वा निर्वेश्यो निर्माणाः॥६३॥

विरजा विमलात्मको विमलो विमलान्तरः । विरतो विरताधीशो विरागी वीतमत्सरः ॥६४॥ विभावो विभवान्तस्थो वीतरागो विचारकत । विश्वासी विगताबाधो विचारको विकारदः ॥६१॥ क्रिकेटी विवासप्रयो विविक्तोऽध्यक्तसंस्थितः । विजयी विजितारातिविज्ञाससिवियक्तिः ॥६६॥ विरक्षेत्रास्त्रिपीठस्थसिसोकज्ञसिकास्त्रितः ॥ विदयदप्तसिस्त्रोकज्ञसिस्त्राक्षस्त्रस्यसिम् विभाववातिसिकोर्च्यस्तिकोकपतिसेवितः । त्रियोगी त्रिकसंवेगस्त्रैकोरुपाक्यसिकोकराट ॥६८॥ क्षत्रकोऽतन्त्रसीख्याचिरनन्तकवलेच्याः । धनन्तविक्रमोऽनन्तवीयोऽनन्तग्याकरः ॥६६॥ बनन्तविक्रमोऽनन्तस्ववताऽनन्तशक्तिमान् । ब्रनन्तमहिमास्बोऽनन्तज्ञोऽनन्तशर्मदः ॥७०॥ सिको वहः प्रसिद्धातमा स्वयंत्रद्धोऽतिवृद्धिमान् । सिद्धिदः सिद्धमार्गस्थः सिद्धार्थः सिद्धसाधनः ॥७९॥ क्रिक्रमाच्योऽनिश्चतात्मा सिटिकन्मिटिशासनः । ससिद्धान्तविश्चद्धाद्धाः सिद्धगासी बुधाधिपः ॥७२॥ ध्रम्यतोऽस्यतनाथशोऽचलचित्तोऽचलस्थितिः । प्रतिप्रभोऽतिसीम्यातमा सोमरूपोऽतिकान्तिमान ॥७३॥ वरिष्टः स्थविरो ज्येष्ठो गरिष्ठोऽनिष्टहरुगः । इष्टा पुष्टो विशिष्टातमा स्वष्टा घाता प्रजापतिः ॥०४॥ प्रधानमाः सपद्मादः पद्मयानश्चनम् सः । श्रीपतिः श्रीनिवासो हि विजेता प्रथोत्तमः ॥७१॥ धर्मचळ्यरो धर्मी धर्मनीर्थंशवकः । धर्मराजोऽतिधर्मात्मा धर्माधारः सधर्मदः ॥०६॥ धर्ममस्तिधर्माने धर्मवकी सधर्मधीः । धर्मकदर्मनधर्मशीखो धराधिनायकः ॥००॥ मंत्रमर्थिः समंत्रजो मंत्रो मंत्रमयोऽदभतः । तेजस्वी विक्रमी स्वामी तपस्वी संयमी यमी ॥७८॥ कती वती कृतायांक्मा कृतकृतः कृताविधिः प्रभूविभूगृंख्योंगी गरीयान गरुकार्यकृत ॥०६॥ वयभी वयभाधीशो वयस्तिका वयाश्रयः । वयकेतव वाधारो वयभेनदो वयप्रदः ॥८०॥ व्यक्तारमा व्यक्तिशारमा व्यक्ता व्यक्तपदेश्वरः । व्यक्तज्ञो व्यक्तम्तारमा व्यक्ता च व्यक्तपालकः ॥८१॥ पुज्योऽर्हन भगवान स्तर्यः स्तवनार्हः स्ततीश्वरः । वंद्यो नमस्क्रतोऽन्यस्तव्रमामयोग्य ऊर्जितः ॥=२॥ गुबी गुबाकरोऽनन्तगुबाध्यः गुबाभुपयाः । गुबादरी गुबाग्रामो गुवार्था गुवापारगः ॥=३॥ गुबारूपो गुबातीतो गुबादो गुबावेप्टितः । गुबाश्रयो गुबात्माको गुबासकोऽगुबास्तकत ॥८४॥ संबाधियो गयान्तःस्थो संबाभदगवापोपकः । स्वासाध्यो सवाखेका संबाधारो सवाखारः ॥=४॥ पवित्रः पुतसर्वांगः पुतवाक पुतशासनः । पुतकम/ऽतिपुतातमा शचिः शीचाताकोऽमनः ॥=६॥ कर्मारिः कर्मशत्रवः कमारातिनिकन्दनः । कर्मावे व्यंसकः कर्मो खेदी कर्मागनाशकः ॥८०॥ खसंब्रचिक्यसारमा निराधवस्त्रिगुप्तिवान् । विद्यामयोऽतिविद्यारमा सर्वविद्योश स्त्रात्मवान ॥८८॥ मनियंतिरनागारः प्रायपुरुषोऽभ्ययः । विता वितासहो भत्तो कत्तो दान्तः समः शिवः ॥८०॥ हैश्वरः रांकरो धीमान् अत्युक्षयः सनातनः । दत्तो ज्ञानो रामी प्यानी सुशीखः शीवसागरः ॥६०॥॰ क्रविः कविन्द्रायः ऋषीन्द्रः ऋषिनायकः । वेदांगो वेदविद्वे यः स्वसंवेद्योऽमलस्थितिः ॥३ १॥ विगम्बरो हि दिग्वासा जातरूपो विदांबरः । निर्मम्भो प्रम्थदूरस्यो निःसंगो निःपरिप्रहः ॥१२॥ . धीरो बीरः प्रशान्तातमा धेर्यशासी सलक्षाः । शान्तो गंभीर श्रात्मज्ञः कलसर्तिः कलाधरः ॥३३॥ वताविष्ठपोऽव्यक्तो व्यक्तवाग् व्यक्ततासनः । श्रनादिनिधनो दिव्यो दिव्योगो दिव्यश्रीधनः ॥६ ॥॥ वर्षोधनो विवद्गामी जागरूकोऽप्वतीन्द्रियः । भ्रमन्तर्दिरचिन्वदिरमेवदिः पराद्वर्यं भाक ॥१४॥ मौनी पुर्यो भटः शुरः सार्थवाहः शिवाञ्वगः । सापुर्गयी सुताधारः पाठकोऽतीन्द्रियार्थहक ॥३६॥ बावीस बादिम्मर्सा बादिम बादिजिनेश्वरः । बादितीर्थकस्थादिस्ष्टिक्रबादिदशकः ॥३ ०॥ बादित्रह्माऽर्शद्वायोऽर्स्य बादिषद्कर्मदेशकः । ब्रादिधर्मविवाताऽऽदिवर्मशाजोऽप्राजोऽप्रिसः ॥१८॥ श्रेवात श्रेवस्करः श्रेवोऽप्रकीः श्रेवः सुसावहः । श्रेयोदः श्रेववाराशिः श्रेववान् श्रेयसंभवः ॥३३॥ व्यक्रितो जितसंसारः सन्मतिः सन्मतिप्रियः । संस्कृतः प्राकृतः प्राक्रो ज्ञानमृत्तिरस्युतोपसः ॥१००॥ नामेष चारियोगीन्द्र उत्तमः सुवतो मतुः। शत्रुअयः सुमेधानी नायोऽप्यायोऽस्तितार्यवित ॥१०१॥ चेमी कलकरः कामी देवदेवी निरुत्तुकः । हेमः हेमंकरोऽप्रक्षी ज्ञानगम्यो निरुत्तरः ॥१०२॥ स्वेबांस्ट्रसः सदाचारी सुबोवः सन्मुखः सुस्ती । बाग्मी वागीरवरो वाचस्पतिः सदुबुद्धिरुवतः ॥१०३॥

उदारों मोक्गामी च मुक्तो मुक्तिप्ररूपकः । भन्यसार्वाधियो देवो मनीवी सहितः सहत् ॥१०४॥ मिक्रमर्साऽप्रतक्यांच्या विष्यदेशः प्रभास्तरः । मनःधियो मनोहारी मनोहारो मनोहरः ॥१०४॥ स्वस्थो अतपतिः पर्वः प्राणपुरुषोऽक्षयः । शरस्यः पंचकस्थासपुत्राहोऽबन्धवान्त्रवः ॥१०६॥ कश्यासात्मा सकस्यासः कस्यासः प्रकृतिः प्रियः । सभगः कान्तिमान् दीप्रो गुडात्मा गृहगोत्तरः ॥१००॥ जगन्यदासमितः गो दिन्यभासंदलः सुधीः । सहौजाऽतिस्कृतकान्तिः सुर्यकोठ्यधिकप्रभः॥१०८॥ निष्टाकनकण्यायो हेमवर्णः स्कृत्वच तिः । प्रतापी प्रवखः पूर्णस्तेजोराशिगंतोपमः ॥१०६॥ शान्तेशः शान्तकर्मारिः शान्तिकृष्कान्तिकारकः । अकिदो अकिदो दाता ज्ञानान्त्रिः शीक्षसागरः ॥११०॥ स्पष्टवाक प्रष्टितः प्रष्टः शिष्टेटः शिष्टलेवितः । स्पष्टाकरो विशिष्टांगः स्पष्टकृतो विद्यवितः ॥१९१॥ निर्देशको निराक्तस्वो निप्रको निप्रकाश्चितः । निर्मसो निरहंकारः प्रशस्तो जैनवत्सकः ॥१९२॥ मेजोससोऽसितज्योतिः शस्त्रमर्भिस्त्रसोवहः । परसदः वरसदेखात्सा प्रस्यवान प्रस्यकर्मकतः ॥१९३॥ पुरुवसुर्तिर्महापुरुवः पुरुववाक पुरुवशासनः । पुरुवभोक्ताऽतिपुरुवातमा पुरुवशासी द्वाभाशवः ॥१९४॥ मनिवालरतन्द्रासम् मुक्म किवसभः । मुक्तिप्रियः प्रजाबन्तः प्रजाकरः प्रजाहितः ॥११४॥ श्रीशः श्रीश्रितपादाव्यः श्रीविरागो विरक्तवीः । ज्ञानवान् बन्यमोक्त्रो बन्यशो बन्यद्रगः ॥१९६॥ वनवासी जटाधारी क्रेशातीतोऽतिसीस्थवान् । स्नाप्तोऽसूर्त्तः कनत्कायः शक्तः शक्तित्रदो बुधः ॥११७॥ इताको इतकर्मारिईतमोहो हिताश्रितः । इतमिथ्यास्य बात्मस्थः सुरूपो इतदुर्नयः ॥११८॥ स्याद्वादी च नयप्रोक्ता हितवादी हितन्त्रनिः । भन्यच्डामधिर्भन्योऽसमोऽसमग्राखाश्रयः ॥११६॥ निर्विधी निश्चली लोकवत्सलो लोकलोचनः। चादेबादिम चादेबो हेवादेवप्ररूपकः॥१२०॥ भतो भताशयो भत्रशासनो भत्रवाक कती । भत्रकत्रत्रभष्याक्यो भत्रवस्थरनामयः ॥१२९॥ केवली केवलः लोकः केवलज्ञानलोचनः । केवलेशो सहर्दीशोऽच्लेचोऽभेगोऽतिसच्मवल ॥९२२॥ सचारतीं क्रवासर्चिः क्रवालश्च क्रवावहः । क्रवाम्बुधिः क्रवाबाम्यः क्रवोपदेशतत्वरः ॥१२३॥ दयानिधिर्वयादर्शीत्यमूनि सार्थकान्यपि । सङ्खाष्टकनामान्यर्दतो छेनानि कोविर्दः ॥१३४॥ देवानेन सहानासराशिस्तवफलेन से । वंद्यस्वं देहि सर्वांचि स्वज्ञासानि गुर्खेः समस् ॥१२२॥ इवं नामावलीहरूपस्तोत्रं पुरायं पृठेत्सुधीः । नित्यं योऽहेवुगुखान् प्राप्यान्सित्सोऽहेन् सथेद हशास ॥१२३॥

# —ःः— श्रीञ्चर्दन्नामसहस्रसमुचयः

( श्रीह्रेम बन्द्राचार्य-विरचितः )

ष्णदं नामापि कर्षांच्यां म्हण्यस् वाथा समुख्यस् । जीवः पीवरपुरवसीवंत्रते प्रस्नपुरसम् ॥१॥ धरण्य मित्रास्त समुख्यस्य मतिवितः । स्था धरण्य मित्रास्त समुख्यस्य मतिवितः । स्था धरण्य मित्रास्त सम्बद्धस्य मतिवितः । स्था धरण्यस्य मतिवितः । स्था धरणाव्य स्थान्य स्थान्य

युगाविपुरनो त्रह्मा पंचनक्रमयः विचः। महाविद् महत्त्वन्त्रोः महायोतिस्योतिनः ॥११॥ महाविद्धः परमह महात्या महत्त्वसम्बः। महत् द् महापतिम हत्वती महपदेश्वः ॥१२॥ विन्तुर्जिक्तुर्ज्ञयो जेता जिनेन्त्रो जिनपुरावः। पर परवः पुष्तः परमेहा सनावनः ॥१२॥ ॥१२०॥

11 200 11

तीर्थकृत तीर्थंकर् तीर्थंकरस्तीर्थंकरः सुरक् । तीर्थंकणं तीर्थंमणं तीर्थंगर्सार्थंनवकः ॥२२॥
सुत्तीर्थंऽध्यतितीर्थंतथरस्तीर्थंकरावकः । स्वांतीर्थंकरस्तीर्थंवयदः ॥२२॥
सीर्थांचीर्थंक महातांवंतीर्थंतथरस्तिर्थंकरावकः । सार्वांतीर्थंकरस्तिर्थंकरावकः ॥२०॥
तीर्थांचीर्थंक महातांवंतीर्थंतरस्तिर्थं तीर्थंकरावकः । तीर्थंवरस्तिर्धंकरावकः । तीर्थंवरस्तिर्थंतयः सुत्तिर्थं । ॥२०॥
स्वित्यः स्वित्यं मोद्यः मोद्यः महो वरिष्योः । स्वेद्यो गरिह्यं विद्यो क्रीडाविष्यः तारिव्यः ॥२०॥
स्वित्यः स्वित्यं नेद्यः मोद्यः महो वरिष्योः । स्वेद्यो गरिह्यं विद्या क्रीवात्यां विद्यां वीर्वात्यस्तः ॥२०॥
स्वित्यां गर्वत्यं वीर्वान्यं विद्यमस्यः । विद्यांगो योगविद्यः विद्यान् विद्याताः विद्यां विद्यान्यः ॥३०॥
स्वित्यात्यं प्रवित्यं ग्रितः शानिन्यात्वः सविद्याः वाद्यपूर्णितसंत्राच्या वाद्यान्तिरस्यात्वस्त ॥३२॥
स्वत्यात्वायः व्यत्यात्वायः सूर्यम्तिर्वात्यात्वः । स्वतित्यं न्वत्यतिद्यात्वस्ति कृतिः ॥३३॥
सोर्यान्यात्वात्वस्तित्वात्वस्ति । स्वतित्यं न्वत्वर्तिवात्यां वद्यात्वस्तित्वत्वर्यात्वस्ति ह्यतिः ॥३५॥
स्वतिस्त्रमंत्रस्तिः स्वतिस्त्रस्ति । स्वतित्यं स्वत्यात्वात्वात्वस्ति ह्यतिः ॥३५॥
स्वतिस्त्रमंत्रस्तिः स्वतिः । स्वतित्यं स्वत्यः स्वतः । स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः । स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः । ॥३॥

#### 11 800 11

#### || 400 ||

#### 11 Goo 11

वृहद् बृहस्यविर्वामी वाक्यविरुद्धारथीः । मनीषी चिषवो वीमान् रोसुषीयो गिरांपविः ॥०॥ नैकरुपो नयोत्त्र्रंगो नैकाला नैकथर्मकृत् । चवित्रेयोऽप्रवर्त्यांच्या कृतज्ञः कृतवाच्याः ॥००॥ भानगर्जो तथागर्भो रखगर्भः प्रभास्तरः । पद्मगर्भो जगदगर्भो हेमगर्भः सदर्शनः ॥=६॥ क्षचमीराः सदयोऽध्यको इत्रयोनिर्नगीशिता । सनोहरो सनोजोऽहों धीरो सम्भीरशासनः ॥१०॥ धर्मवृपो द्यायानो धर्मनेसिम् नीखरः । धर्मचकावृथो देवः कर्महा धर्मधोपका ॥११॥ स्वेवान स्थतीयान नेतीयान दवीयान दरदर्शनः । सस्यितः स्वास्थ्यमाक सस्यो नीरजस्को गतस्त्रहः ॥६२॥ वरवेन्द्रियो विसुकात्मा निःसपक्को जितेन्द्रयः। श्रीनिवासश्चनुवेन्त्रश्चनुरास्यश्चनुर्यः सः ॥६३॥ श्रन्यात्मगरवोऽगरवात्मा योगात्मा योगिवन्दितः । सर्वत्रगः सदाभावी त्रिकालविषयार्यहरू ॥६४॥ शंकरः सम्बद्धी दान्तो दमी चान्तिपरायणः । स्वानन्दः परमानन्दः सूक्मवर्चाः परापरः ॥११॥ श्रमोबोऽमोघवाक स्वाजी दिन्यदृष्टिरगोचरः । सहयः सुभगस्यागी मुत्तौऽमृतः समाहितः ॥६६॥

II coo II

प्कोऽनेको निरालस्वोऽनीहुग नाथो निरन्तरः । प्राप्योऽस्वर्ध्यः समस्यर्च्यक्तिज्ञान्संगलोहयः ॥१७॥ हैशोऽधीशोऽधिपोऽधीन्द्रो ज्वेयोऽमेयो दयामवः । शिवः शुरः शुभः सारः शिष्टः स्पष्टः स्फूटोऽस्फूटः ॥६८॥ हृष्टः वृष्टः व्यमोऽक्तामोऽकायोऽमायोऽस्मयोऽसयः । हृश्वोऽहृश्योऽखुरस्थुलो जीवो नन्यो गुरुर्वघुः ॥६६॥ स्वाः स्वात्मा स्वयंत्रद्धः स्वेशः स्वैरीयरः स्वरः । बाबोऽलच्योऽपरोऽस्पोऽस्परोऽसाष्टोऽरिहाऽहहः ॥१००॥ दीप्तोऽत्तरयोऽन्सोऽन्थोऽन्लेयोऽभेयोऽजरोऽमरः । प्राज्ञो धन्यो यतिः पुज्यो मह्योऽन्यः प्रशमी यमी ॥१०१॥ श्रीशः श्रीन्दः शुभः सुश्रीरुतमश्रीः श्रियः पतिः । श्रीपतिः श्रीपरः श्रीपः सच्छीः श्रीयुक् श्रियाश्रितः ॥१०२॥ जानी तपस्त्री नेजस्त्री यशस्त्री बलवान बली । दानी ध्यानी सनिर्मोनी लयी लक्यः क्यी क्रमी ॥१०३॥ **बच्मीवान भगवान श्रेयान मगतः सतनुर्वधः । बुद्धो बुद्धः स्वयंसिद्धः प्रोश्चः प्रांग्यः प्रभामयः ॥१०४॥** 11 600 11

ब्रादिदेवोः देवदेवः पुरुदेवोऽधिदेवता । युगादीशो युगाधीशो युगासुरूपो युगोत्तमः ॥१०२॥ दीसः प्रदीसः मूर्याभोऽरिह्नोऽविह्नोऽधनो धनः । शत्रहः प्रतिवस्तं गोऽसंगः स्वंगोऽप्रगः सगः ॥१०६॥ स्यादारी विष्यगीर्विष्यःवनिरुद्दासगीः प्रशीः । प्रस्यवागःर्यवागर्धसागधीयोक्तिरिक्षगीः ॥१०७॥ प्रावापुरुगोऽपूर्वोऽपूर्वेशाः पूर्वेदशकः । जिनदेवो जिनाधीशो जिननाथो जिनाप्रकाः ॥१०८॥ शास्त्रितिष्ठो मनिन्येष्टः शिवनातिः शिवप्रदः । शान्तिकृत् शान्तिः, शान्तिः, कान्तिमान् कामितप्रदः ॥१०३॥ श्रियांनिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । सुस्थितः स्थावरः स्थावतः पृथीयान् प्रथितः पृथः ।।११०।। प्रवयराशिः श्रियोराशिस्तं बोराशिरमंशयी । जानोदधिरनन्तौजा ज्योतिमर्त्तिरनन्तश्रीः ॥१५१॥ विज्ञानोऽप्रतिमो भिष्मुं सुष्मु निपुंगवः । चनिद्रात्तरतन्द्रात्रज्ञांगरूकः प्रमामयः ॥११२॥ क्सर्ययः कमठोऽकंठो रुद्रो भद्रोऽभयंकरः । खोकोत्तरो खोकपतिलोकेशो लोकवन्सलः ।।११३।। त्रिसोकीशास्त्रिकासज्जिनेश्रसिपुरान्तकः । त्र्यस्वकः केवलास्त्रोकः केवली केवलेवसः ।।१९४॥ समन्तभद्रः शान्तादिर्धर्माचार्या दयानिभिः । स्चमदर्शी समार्गजः क्रपालमीर्गरोकः ॥१९४॥ 11 2005 11

प्रातिहासेंक्ज्वलस्कीताविशयो विमलाशयः । सिद्दानन्तच्तुक्कश्रीजीयाच्छ्वीजिनपुंगवः ॥१९६॥ यसदष्टोत्तरं नामसङ्खं श्रीमदर्हतः । अध्याः पठन्तु सानन्तं महानन्तंककारसम् ॥११०॥ इत्येतजिनदेवस्य जिननामसङ्ख्यम् । सर्वापराधरामनं परं भक्तिविवर्धनम् ॥११८॥ श्रवयं त्रिष् जोकेष सर्वस्वगॅकसाधनम् । स्वर्गकोकेकसोपानं सर्वदःखेकनाशनम् ॥१११॥ समस्तदः सर्वः परं निर्वाचवायकम् । कामकोधाविनिःशोपमनोमलविशोधनम् ॥१२०॥ शान्तिहं पावनं तुवां महापातकनारानम् । सर्वेषां प्रश्विनामाशु सर्वामीष्टफलप्रदम् ॥१२१॥ जगजास्य प्रसमनं सर्वविद्याप्रवत्तं कम् । राज्यतं गज्यश्रष्टानां रोगिखां सर्वरोगहत् ॥ १२२॥ बन्ध्यानां सुतर्वं चाग्र कीवानां जीवितप्रवस् । भूत-प्रद्र-विवर्ष्यंसि श्रववात् पठनाञ्चपात् ॥१२३॥ इति भीडेमचन्द्राचार्यंडरचितः श्रीचर्दशामसहस्रसमुख्यः समाप्तः।

#### पण्डितप्रवर-भाशाधर-विरक्षितम

# जिनसहस्रनाम स्वोपज्ञविवृतियुतम्

वमी अवाक्गामीगोषु निर्विण्यो दुःस्परिकः। एव विद्यापयामि जो शरवपं करवार्यवस् ॥ १ ॥ सुखबात्वर्या मोद्याद् भ्राम्यम् बिरिक्ततः। सुबैक्ट्रोजेमीमपि तव न द्यातवात् पुरा ॥ ॥ जस मोद्यादावेगशेवीव्याकिश्चितुम्मतः। सननतामुब्यापोन्मस्यतं भ्रवतः स्वोतुम्बरः॥ ॥ ॥ भ्रवता प्रोस्तारीवायोजेपि वृरं शक्या तिरस्कृतः। त्वां नामायस्यवस्य सुव्याऽस्वस्यं प्रसामस्य ॥ ॥ ॥

(हे प्रमो, त्रिम्बनैकनाथ, एष ) प्रत्यवीमृतोऽई श्राशाघरमहाकविः त्वां मवन्तं विशापयामि विशर्ति करोमि ( कथम्भूतोऽइम् ! भत्राङ्कभोगेषु संसार-शरीर-भोगेषु निर्विष्णो निर्वेदं प्राप्तः । कस्मास्कारणान्निर्विष्णा इत्याह-दु:लमीवकः, दु:लाद्रीवकः दु:लमीवकः । कथम्भृतं त्वाम् ! शरण्यम् । श्रुशाति सयसनेनेति शरकां करकाधिकरकायोश्च युद् । शरकाय हितः शरण्यः, यदुगवादितः । ऋत्तिमधन हत्यर्थः (तम् )। भूयः कथ-म्भतं त्वाम ! करणार्णवम् । क्रियते त्वर्गगामिमिः प्राणिवर्गेषु इति करणा, ऋकुतृवृज्यमिदार्योजन्यः उन् । श्रणों जलं विद्यते यस्य सोऽर्णवः, सलोपश्च श्रत्स्ययें दप्रत्ययः । कद्माया श्रणीवः कद्मार्णवस्तं कद्मार्णव दयासमुद्रं इति यावत् ॥१॥ सुखयति ब्रात्मनः प्रीतिमुत्यादयतीति सुखं ब्रचि इन् लोपः । भशं पुनः पुनः वा लसनं लालसा मुखस्य शर्मण्: सद्देवस्य सातस्य लालस्या श्रत्याकांच्या (मोहाद् ) ग्रशानात् पर्यटन् सन् ( बहिः ) कुदेवादौ प्रार्थयमानः ( इतन्ततः) यत्र तत्र । कर्यमृतस्य तव सुखस्य परमा-( नन्दलज्ञग्रस्य ) एकोऽद्वितीयः हेतः कारणं सुलैकहेतुरतस्य सुलंकहेतोः श्रमिधानमात्रमपि सर्वश्रनीतरागस्य न शातवान ग्रहं ( परा ) पूर्वकाले अनादिकाले ॥ २ ॥ हे स्वामिन, ( अद्य, अस्मिन, ) भवे मोहः अज्ञानं मिथ्यालं मोहो वा. स एव ग्रहः ग्राधिल्यकारित्वात् मोहग्रहः, तस्य भ्रावेशः प्रवेशः ( ग्र-) यथार्थप्रवर्त्तनं तस्य शीधिल्यं उपश्यमः चयोपश्यमो वा, तरमात् । कियत् ! किचित् ईपन्मनाक् उन्मुखः बद्धोत्कण्ठः । कीदृशं श्रुत्वा ! श्चनन्तगुणं केवलशानाधनन्तगुणारंथुक्तम् । केम्यः भुत्वा १ स्त्राप्तेभ्यः उदयसेन-मदनकीर्त्त-महावीरनामादि-गुरुत्य: श्राचार्येभ्य: सकाशात् त्वां भगवन्तं (शृत्वा) श्राकर्ण्य श्रहं उद्यमपरः संजातः ॥३॥ हे त्रिभुवनैकनाय, श्रहमाशाधरः । त्वां भवन्तं, सुत्वा स्तुतिं नीत्वा । श्रात्मानं निजजीवस्वरूपं पुनामि पवित्रयामि । केन कृत्वा १ स्तुत्वा नामाष्टसहस्रेख । कथम्भूतोऽहं १ ) (भक्त्या ) ब्रात्मानुरागेख (प्रोत्सार्यनाखः प्रकृष्टमुखमं ) प्राप्यमानः त्वं (जिनवर-) स्तवनं कुर्विति प्रेयंमायाः (दूरं ) ऋतिरायेन (शाक्त्या ) तिस्स्कृतः जिनवरस्तवनं मा कार्पारिति निषिदः । श्रष्टमिर्याधकं सहसं श्रष्टसङ्सं नामां श्रष्टसङ्सं नामाष्टसङ्सं तेन पवित्रयामि श्रष्टं श्राशाधरमहाकविः ॥४॥

ह प्रमो, हे त्रिभुवनके एकमात्र स्वामी जिनेन्द्र देव ! संसार, शरीर और इन्द्रिय-विषयकर भोगांसि अत्यस्त विरक्त और शारीरिक, मानिसक आदि नाता प्रकारके सांसारिक कटाँसे भयभीत हुआ यह आएके सन्भुन प्रत्यक्त उरिस्थत में आशापत साहार्यिव वर्गावालों शराय देनोलों और वयाके सागर ऐसे आपको पाकर यह नम्म निवेदन करता हूँ । हे भगवन, अवको लालसासे मोहके कारण बाहर इथर-अथर परिअमण करते हुए अर्थात कुदेवादिकती सेवा करते हुए मैंने अल्वात एक मान कारण आपका नाम भी पहले कभी नहीं जाना। हे स्वामिन, आज इस भवमें मोहरूप प्रदक्ता आवेश शिथिल होनेसे सुमार्गकी और इक्क उन्मुक होता हुआ में (जरपसेन, मदनकीपि, महावीर आपि) प्रकारों से समन्त गुण्याली आपका नाम सुनक्त आपको स्तुति करनेके लिए उपन हुआ हूँ। है निभुवननाम, भक्तिक हारा प्रोत्साहित किया ना भी मैं शक्ति अल्यस्त निरस्तक हुँ, जनएव केवल एक हुंगा हुँ। है निभुवननाम, भक्तिक हारा प्रोत्साहित किया ना भी मैं शक्ति अल्यस्त निरस्तक हुँ, जनएव केवल एक हुंगा हुं। हो सात्र हुंगा हुं। सात्र सात्र

विज-सबद्य-यज्ञारं-तीर्यकुम्माय-योगिनाय् । निर्वाय-मक्त-युवान्यकृतां चाय्टोचर्रः इतिः ॥ ४ ॥ विजो विजेत्यो जित्रसर्द् जित्रपूर्यो जित्रोत्तमः । जिलाधियो विजायीयो जिल्लासी जिल्लारः ॥ ६ ॥ जिल्लायो जिल्लातिर्वेतराजो जिलायिरद् । जिल्लाम्युर्विनविमुर्विनयमाँ जिलायिस्ः ॥ ७ ॥

स्मासन्तु किनस सर्वेष्ठस प्रशार्ष स्विर्ध-) कृष नाथस योगी च किन-काँव नजार्थ-वीहन्ना प्रयोगिनः, तथां, इति वर् शतानि । तथा निर्वाण्य ब्रह्म च बुद्धस अन्तकृष निर्वाण-अक्ष-बुद्धान्तकृतः, तथाः इति चलारि । स्वतिन । तथान-वरेद निरुप्यति ।।॥ अनेष्रप्रयानस्वान-अक्षनमण्यवेदन् कर्मायतिन, ज्यारी वर्ष नय-विति किंतः, देख्य किंद्रप्रियोने कृष्ट । कर्क्ट्रोत वस्तरस्वार्थन ( वा) क्रारीयति किंत्रप्रवेशितः, सम्बद्धस्वः भाषकः मनस्वेवताः अप्रमत्ताः अपृत्केद्याः अनिवृत्तिकत्वाः सूक्ष्माम्याम अप्रान्तक्वायाः वीष्यक्रयसाक्ष्म किन्तप्रदेनोच्यते । त्रियानितः स्वानी क्रिनेदः, वा किन्सायाविको किनेतः । किन्तु वर्ष्ट्या प्रवेशितः । किन्तु वर्षाः । विनानां प्रवित्तानां क्षामि । किनानां स्वानी । किन्तु वर्षाः । विनानां नयाः स्वानी । किनानां प्रवानां । किनानां स्वानिकारः । किन्तु वर्षाः । किनानां स्वानिकारः । किन्तु वर्षाः । किनानां नयः स्वानी । किनानां परित्रः स्वानी । किनानां पर्वा स्वानी । किनानां स्वानिकारम् । किनानां पर्वा स्वानी । किनानां स्वानिकारम् ।

भाषार्थ—भक्ति भी मेरी स्त्री है और शक्ति भी। भक्तिरूपी स्त्री तो आपकी स्त्रुति करनेके लिए मुक्ते बार-बार उत्ताहित कर रही है, परन्तु शक्तिरूपी स्त्री मुक्ते बतात् रोक रही है, अतएव मैं द्विषिधामें पढ़ गया है कि किसका कहना मानूं ? बदि एकका कहना मानता है, तो दूसरी कुपित हुई बाती है, ऐसा विचार कर दोनोंको ही प्रसन्न रखनेके लिए केवल कुछ नाम लेकरके ही आपकी स्त्रुति कर रहा हैं।

हे अनन्त गुएकालिन, में जिन, सर्वेक्ष, यकाई तोर्थकृत, नाथ, योगी, निर्वाण, ब्रह्म, बुद्ध और अन्तकृत नामक आठ नामों से अधिक रहा शतोंके द्वारा आपकी स्तुनि कर अपनी आत्माको पवित्र करनेके लिए ज्यात हुआ हूँ ॥॥।

#### (१) अथ जिननाम शतक-

मधं—हे भगवन, आप जिन हैं, जिनेन्द्र हैं, जिनराट हैं, जिनपुट हैं, जिनोप्तम हैं, जिना पिप हैं, जिनाधीश हैं, जिनस्वामी हैं, जिनेश्वर हैं, जिनताथ हैं, जिनपति हैं, जिनराज हैं, जिना-विराट हैं, जिनममु हैं, जिनविमु हैं, जिनभत्ती हैं और जिनाधिमु हैं ॥६-आ

ज्यास्था—हे जिन-ज्यापने भव-कानन-सम्बन्धी जानेक विषस ज्यसनरूपी महाक्ष्टोको करायुम्य कर्मरूपी शत्रुकांको जीत निया हे जतः जिन कहलाते हैं (१)। जिनेन्द्र—चतुर्थ गुरु-स्थानसे लोन वाद्य गुरुस्थान तक्कं जीवांको भी कर्मीक एकदेश जीतनक करायु जिन कहते हैं । ह ति त्याप जिन कहते हैं । ह ति हो हैं । जिनगर्ट—ज्याप जिनों क्षेत्र हैं हैं । ति त्याप हैं (१४)। जिनोंक्य—ज्ञाप जिनोंके क्ष्यांत क्ष्यांत हैं (१४)। जिनोंक्य—ज्ञाप जिनोंके क्षयांत हैं (१)। जिनायिय—ज्ञाप जिनोंके क्षयांत हैं (१४)। जिनाय्य ज्ञाप जिनोंके क्षयांत हैं (१४)। जिनाय्य क्षयांत क्षयांत्र हैं (१४)। जिनाय्य क्षयांत्र जिनोंके क्षयांत्र हैं (१४)। जिनाय्य क्षयांत्र जिनोंके क्षयांत्र जिनोंके क्षयांत्र जिनोंके क्षयांत्र जिनोंके क्षयांत्र जिनोंके क्षयांत्र जिनोंके स्थाप जिनोंके प्रशु हैं (१४)। जिनाय्य क्षयांत्र के क्षयांत्र क्षयांत्र के वित्र क्षयांत्र क्षयांत्र के क्षयांत्र क्षयांत्र के क्षयांत्र क्षयांत्र के क्षयांत्र क्षयांत्र के क्षयांत्र क्षयां

किननेता विनेद्वानो विनेनो विननायकः । विनेद् विनयमित्वते किनदेवो विनेदिता ॥ द ॥ विनापितानो विनयो विनदेवो विनकासिता । विनयमित्रायोऽपि विनापित्वविवित्तयस्यः ॥ १ ॥ विजयपत्रो विनापित्वो विनायों विनयुंकरः । विनयेन्द्रवित्तविदेवो विनयुर्वे विनयस्यः ॥ १०॥ विनयस्यो विनयस्य विनर्भत्वे विनोद्धरः । विनयेन्द्रवित्तविक्तयस्य विनयस्य विनयस्य विनाप्तयः ॥ १०॥ विनयस्य विनयस्य विनाप्त्रं विनयुंगयः । विनयेक्तयः विनयस्य विनयस्य विनयस्य विनयस्य विनयस्य विनयस्य विनयस्य विनयस्य

विनानां नेवा त्वामी । विनानां मिशाः स्वामी । विनानां इतः प्रभुः स्वामी । विनानां नावकः स्वामी । विनानां नावकः स्वामी । विनानां परिष्ठः त्वामी विनानं विद्युद्धः त्वामी विनानं विद्युद्धः त्वामी । विनानं विद्युद्धः त्वामी । विनानं परिष्ठः स्वामी । विनानं प्रविति विनानः स्वाते । विनानं प्रविति विनानः स्वाते । विनानं प्रवित्तः स्वामी । विनानं प्रवित्तः स्वामी । विनानां प्रवित्तः स्वानं विनानां प्रवित्तः स्वामी ॥ विनानं विन

बिनेतु वर्षो मुख्यः । बिनेतु वरः भेडः । बिनानां बिनेतु वा विंदः सुख्यः । बिना उद्गहाः पुणाः स्थ्य स बिनोद्दहः । स्रयं वा बिनोद्दहांत कर्षे नवति हिते । विनेतु प्रूप्पः श्रेषः । बिनोतु पूणः श्रेषः । बिनोतु पूणः श्रेषः । बिनोत् पूणः श्रेषः । विनेतु प्रत्यः क्षेत्रः । विनेतु प्रत्यः क्षेत्रः । विनेतु प्रत्यः । विनेति हर्षः विनेति । विनेत

अर्थ- हं जार्योरवर, आप जितनेता हैं, जिनेशान है, जिनेन हैं, जिननायक हैं, जिनेट हैं, जिनमंदिब हैं, जिनदेश हैं, जिनोशिता हैं, जिनाशिपाक हैं, जिनप हैं, जिनेशों हैं, जिनाशासिता हैं, जिनाशिनाथ हैं, जिनाशिपोले हैं, जिनपालक हैं, जिनचन्द्र हैं, जिनाशिक हैं, जिनाशिक हैं, जिनाक हैं, जिनकुंतर हैं, जिनेन्द्र हैं, जिनशोरेय हैं, जिनशुर्य हैं, और जिनोश्तर हैं। 15-40।

ह्यास्या-समार्ग पर ले जानेवालेको नेता कहते हैं। हे भगवन, आप जिनोंको मोस्नमार्ग पर ले जाते हैं अतएव जिननेता हैं (१८) इशान, इन, नायक इंट, परिवृढ, देव, इशिता, और अधि-राज ये सर्व शब्द स्वामीके पर्याय-याचक हैं, आप सम्यग्दृष्टियांके स्वामी है, अंतएव आप जिनेशान, जिनेन, जिननायक, जिनेट, जिनपरिष्टढ, जिनदेव, जिनेशिता, श्रीर जिनाधिराज कहलाते हैं (१६-२६ )। जिलोंको पालन करनेसे आप जिनप हैं (२७)। जिलोमें आप ऐश्वर्यवान हैं अतएव आप जिनेशी हैं (२८)। जिनोंके शासक हैं, अतः जिनशासिता कहलाते हैं (२६)। अधिनाथ, अधिपति, पालक ये तीनों ही शब्द स्वामी अथके वाचक हैं, अतः आप जिनाधिनाथ, जिनाधिपति और जिन-पालक कहे जाते हैं (३०-३२)। जिनोंको चन्द्रके समान आह्वाद उत्पन्न करते हैं, अतः श्राप जिन-चन्द्र हैं (३३)। श्रादित्य श्रोर श्रकं शब्द सूर्यके पर्याय-वाचक हैं। श्राप जिनोंको सर्यके समात मोजमार्गका प्रकाश करते हैं. अतः आप जिनादित्य और जिनाक कहलाते हैं ( २४-२५ )। क्रंजर नाम गजराजका है। जैसे पशुक्रोंमें कंजर सबसे प्रधान या बड़ा होता है उसी प्रकार आप भी जिनोंमें सबसे प्रधान हैं, अतः जिनकंतर कहे जाते हैं (३६)। जिनोंमें इन्द्र अर्थात चन्द्रके तुल्य हैं, अतः माप जिनेन्द्र हैं (३७) गाड़ीकी घरापर बैठकर जो उसको चलाता है, उसे घीरेय या धुर्य कहते हैं। आप भी मोसमार्ग पर ले जानेवाले स्थकी घरा पर आसीन हैं. अतएव जिनधीरेय और जिनधुर्य ये दोनों ही नाम आपके सार्थक हैं (३८-३६)। जिनोंमें आप उत्तर अर्थात उत्कृष्ट हैं, अतएव आप जिनोत्तर कहलाते हैं (४०)।

मधे—हे त्रिलोकीनाय, बाप जिनवर्य हैं, जिनवर हैं, जिनसिंह हैं, जिनोद्ध हैं, जिनवर्य जिनहृष हैं, जिनरस हैं, जिनोरस हैं. जिनेश हैं. जिनशहंत हैं, जिनाप्रय हैं, जिनपुगव हैं, जिनहिस जिनम्बेष्टम् जिनम्बारिकस्तरमः । जिनमबर्षः परमजिनो जिनपुरोगमः ॥११॥ जिनमेष्टो जिनम्बेष्टो जिनमुख्यो जिनाप्रिमः । सीविनम्बोत्साजिनो जिनब्र्वारकोऽरिजित् ॥१४॥ निर्विक्षो विश्वाः द्वारो निरुप्तसको निर्वेजनः । वातिकर्मात्तरुः कर्ममस्वितकमोदानयः ॥११॥

भारकरः । जिजानामुर्त्ततः शुद्धुदः । जिजानां नागः प्रधानः । जिजानाम्प्रणीः प्रधानः ॥१२॥ जिजानां प्रवेकः प्रधानः । जिजानां प्राप्ताः । जिजानां प्राप्ताः । जिजानां प्राप्ताः । जिजानां प्रधानः जिजानां प्रधानः । जिजानां प्रधानः प्रधानः । जिजानां पुरोगाः प्रधानः अधिकाः । जिजानां पुरोगाः प्रधानः अधिकाः । जिजानां पुरोगाः प्रधानः अधिकाः । । जिजानां पुरोगाः प्रधानः अधिकाः ॥ । जिजानां पुरोगाः प्रधानः

जिनानां भ्रेष्ठः प्रशास्तः । जिनानां ज्येष्ठः श्रांत्ययेन इद्धः प्रशास्त्रो वा । जिनेषु मुख्यः प्रधानः, जिनानामप्रिमः प्रधानः । भ्रिया अप्युद्ध-निःभ्रेयवलद्याया लच्न्या उपलित्त्रो जिनः श्रीजिनः । उत्तम उत्तक्ष्यो जिनः । जिनानां वृंद्यकः भ्रष्ठः । अर्थि मोहं जिल्लान् । १९४। निर्गते विन्यो विन्योऽन्तराचो स्थिति । विगतं ति । जिनानं त्याने अप्रधानं यस्त्रीत । श्रुदः कर्मानं व्यत्रीतः । निर्गतं तमो अप्रधानं यस्त्रीतः । त्यानंतं तमो अप्रधानं यस्त्रीतः । विन्यंतं तमो अप्रधानं यस्त्रीतः । विन्यंतं तमो अप्रधानं यस्त्रीतः । विन्यंत । विन्यंत विक्रानं व्यत्यान्तर्यानं (विन् ) प्रतानि कर्ममर्गाचित् । व्यत्रीतः विनायकः, कर्मखां मर्ग वीवनस्थानं (वि-) प्रतानि कर्ममर्गाचित् । विद्याने विवायकः, कर्मखां मर्ग वीवनस्थानं (वि-) प्रतानि कर्ममर्गाचित् । विद्याने विवायकः, वर्षान्तरायानं (वि-) प्रतानि कर्ममर्गाचित् ।

हैं, जिनोत्तेस हैं, जिननाग हैं, जिनापणी हैं, जिनप्रक हैं, जिनप्रासणी हैं, जिनसत्तम हैं, जिनप्रवर्ह हैं. परमजिन हें और जिनप्ररोगम हैं ॥ ११–१३ ॥

ड्याच्या — जिनोंमें वर्य अर्थात् मुख्य हैं, अतएव आप जिनवर्य हैं (४१)। वर नाम श्रेष्ठका है। जिनोंमें आप सर्वश्रष्ट हैं, अतः जिनवर हैं (४२)। जिनोंमें सिंहके समान कर्मरूप गर्जोंका सद-भेजन करनेके कारण आप जिनसिंह हैं (४३) जिनोंको आप ऊपरकी श्रीर ले जाते हैं अत: जिनोदह हैं (४४)। ऋषभ और वृष ये दोनों शब्द श्रेष्ट अयंके वाचक हैं, आप जिनोंमें श्रेष्ट हैं, अतः जिनर्षभ और जिन-बयभ बहलाते हैं (४५-४६)। जिनोंमें रतनके समान शोभायमान हैं. श्रतः जिनरत हैं (४०)। उरस नाम प्रधानका है, जिनोंमें प्रधान होनेसे जिनोरस हैं (४८)। जिनोंके ईश होनेसे जिनेश हैं (४८)। बार्टल नाम प्रधानका है. जिनोंमें आप प्रधान हैं श्रतः जिनशार्दल नाम भी आपका सार्थक है (५०)। अप्र नाम आगे रहनेवाले मुखियाका है। जिनोंमें अमय होनेसे आप जिनामय कहलाते हैं (५१)। जिनोंमें पुंगव अर्थात प्रधान है, अतः जिनपुंगव हैं (५२)। जिनोंमें हंसके समान निर्मेल एवं धवल है अतः जिनहास हैं। हंसनाम सर्वका भी है, जिनोंमें सूर्वके समान भास्करायमान होनेसे भी जिनहंस कह-लाते हैं (4.3)। जिनोंमें उत्तंस अर्थात् मुकुटकं समान शाभायमान होनेसे जिनोत्तंस कहे जाते हैं (५४)। जिनोंमें नाग ( हाथी ) के समान प्रधान होनेसे जिननाग नाम आपका है (५५)। आगे . चलनेवालेको अप्रणी कहते हैं. जिनोंमें अप्रणी होनेसे जिनाभणी कहलाते हैं (५६)। जिनोंसे प्रवेक श्रर्थात प्रधान हैं, श्रतः जिनप्रवेक हैं (५७)। प्रामणी नाम प्रधानका है। जिनोमें मामणी होनेसे जिनमामणी कहे जाते हैं। श्रथवा मञ्चोंको जिनमाम श्रयात सिद्ध-समृहके पास ले जाते हैं. श्रत: जिनमामणी हैं (५८)। सत्तम और प्रवर्ह नाम श्रेष्ठ और प्रधानका है। जिनोंमें श्रेष्ठ होनेसे जिन-सत्तम तथा जिनमवर्ह कहे जाते हैं (५६-६०)। पर कार्यात उत्कृष्ट मा (लच्मी) के धारक जिन होनेसे परमजिन कहलाते हैं (६१)। जिनोंमें पुरोगम अर्थात अमगामी हैं, अतः जिन पुरोगम हैं (६२)।

अर्थ- हे भगवन, आप जिनमेष्ट हैं, जिनायेष्ट हैं, जिनामूच्य हैं, जिनामिम हैं, भीजिन हैं, उत्तमजिन हैं, जिन्हान्यारक हैं, आरिजित हैं, निर्विम हैं चिरत हैं, शुद्ध हैं, निरतमस्व हैं, निर्वास हैं, वातिकर्मानक हैं, कर्मभर्मावित हैं, क्योंहा हैं, अनय हैं, वीतराय हैं, अनुत हैं. अट्टेप हैं श्रविधानां श्रपं पापचाहुष्यं सस्येति ॥१५॥ धीतो विनष्टो रागो यस्येति बीतरागः, श्रवेशी । श्रविधानां द्वारं क्षुप्रस्ता स्वारं । श्रविधानां येथं स्वरंति । निर्मते मोहो श्रवानं वस्तार्दित । श्रविधानां येथं क्षवाद्यां वेथं क्षयपित ते प्रवुक्ता । विचानं विदेशेषा विद्यानं प्रविद्यानं स्वरंति विद्यानः, विद्यानं वाद्यानं विद्यानं । विद्यानं मोहार्यानं स्वरंति विद्यानः, विद्यानं वाद्यानं मोहार्यानं स्वरंति विद्यानः, वीतां विद्यानं । विद्यानं मोहार्यानं वस्येति विद्यानः, विद्यानं श्रवानं । विद्यानं स्वरंति वर्तानं स्वरंति वर्तानं स्वरंति वर्तानं स्वरंति वर्तानं स्वरंति माने स्वरंति तर्मतं माने विद्यानं । वर्त्यानं स्वरंति माने स्वरंति तर्मतं माने विद्यानं । वर्त्यानं स्वरंति स्वरंति श्रवंति श्रवंति स्वरंति । वर्त्यानं वर्त्यानं वर्त्यानं स्वरंति स्वरंति । वर्त्यानं स्वरंति । वर्त्यानं वर्त्यानं स्वरंति । वर्त्यानं स्वरंति स्वरंति । वर्त्यानं स्वरंति स्वरंति । वर्त्यानं वर्त्यानं स्वरंति । वर्त्यानं वर्ति । वर्त्यानं वर्ति वर्त्यानं स्वरंति । वर्त्यानं वर्ति वर्त्यानं स्वरंति । वर्त्यानं वर्ति वर्त्यानं वर्त्यानं वर्त्यानं वर्ति । वर्त्यानं वर्ति वर्तानं वर्ति । वर्त्यानं वर्ति वर्तानं वर्ति वर्तानं विद्यानं वर्ति । वर्त्यानं वर्ति वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति । वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति । वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति । वर्तानं वर्ति वर्ति । वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति । वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति वर्ति । वर्तानं वर्ति वर्तानं वर्ति । वर्तानं वर्ति वर्ति । वर्ति । वर्ति वर्ति वर्ति वर्ति वर्ति । वर्ति । वर्ति वर्ति वर्ति वर्ति वर्ति । वर्ति वर्ति वर्ति वर्ति ।

निर्मोह हैं, निर्मद हैं, खगद हें, वितृष्ण हैं, निर्मम हैं, असंग हैं, निर्मय हैं, और वीतिषस्मय हैं।। १४-१६।।

क्याक्या—हे भगवन स्त्राप जिनोंमें श्रेष्ठ या प्रशस्य हैं अतः जिनश्रेष्ठ हैं (६३)। जिनोंमें श्रति क्रानवृद्ध होनेसे जिनव्येष्ठ हैं ( ६४ )। जिनोंमें मुखिया होनेसे जिनमुख्य कहलाते हैं ( ६५ )। जिनोंमें अमगामी हैं, अतः जिनाभिम कहे जाते हैं ( ६६ ) श्री अर्थात् अनन्त चतुष्टयरूप लच्मीसे संयुक्त होनेके कारण श्रीजिन हैं (६७)। उत्तम अर्थात् सर्वोत्कृष्ट जिन होनेसे उत्तमजिन हैं (६८)। वन्दारक नाम श्रेष्ठ श्रीर देव श्रर्थका वाचक है। आप (जेनोंमें श्रेय भी हैं श्रीर उनके देव भी हैं अतः जिनवुन्दारक हैं (६६)। मोहरूप अरिके जीतनेसे अरिजित यह नाम आपका सार्थक है (७०) विघ्नोंके करनेवाले अन्तरायकर्मके निकल जानेसे आप निर्विध्न कहे जाते हैं (७१)। ज्ञाना-वरण ऋौर दर्शनावरण रूप रजके विनष्ट हो जानेसे आप विरज नामके धारक हैं (७२)। कर्म-मल-कलंकसे रहित होनेके कारण शुद्ध हैं (७३)। तम अर्थात् अज्ञानरूप अन्धकारके दूर हो जानेसे निस्तमस्क कहलाते हैं (७४)। द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मरूप अंजनके निकल जानेसे निरं-जन हैं ( ज्य )। झानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मीका अन्त करनेके कारण घातिकर्मान्तक कहे जाते हैं ( ७६ ) कर्मों के मर्म अर्थात् जीवन-स्थानके वेधन करनेसे कम-मर्मावित् कहलाते हैं (७७)। कर्मोंका इनन श्रयात् घात करनेसे कर्महा नामके धारक हैं (७८)। अप अर्थात् पापसे रहित हैं अतः अनघ हैं (७६)। रोगके बीत अर्थात् बिनष्ट हो जानेसे बीतराग हैं ( ८० ) । ज़ुधाकी बाधाके सर्वया श्रभाव हो जानेसे श्रज़ुत् कहे जाते हैं ( ८१ ) । ह्रेपसे रहित हैं अतः अद्येष कहलाते हैं (दर)। मोहके निकल जानेसे आप निर्मोह हैं (दर)। आठों मदोंके दर हो जानेसे बाप निर्मद हैं ( ५४ )। सर्व प्रकारके गद अर्थात रोगोंके अभाव हो जानेसे आप अगद हैं ( ५५ )। विषयाभिलाषरूप रूप्णाके स्रभाव हो जानेसे आप विरुद्धा हैं स्रथवा मोजाभिलापारूप बिशिष्ट प्रकारकी तृष्णाके पाये जानेसे आप वितृष्ण कहलाते हैं। अथवा 'वि' शब्द पश्चियोंका वाचक है, बात: उपलक्त्यासे पशु-पश्चियों तकके भी उद्घार करनेकी भावनारूप रूपणा आपके रही है, बात: आप विरुष्ण कहे जाते हैं ( 🖛 )। ममता भावके निकल जानेसे आप निर्मम हैं । अथवा प्रत्यक्ष-परोचरूप प्रमाखको 'मा' कहते हैं । निश्चित मा अर्थात् प्रमाखके द्वारा श्राप संसारके समस्त पदा-थौँको जानते हैं, इस अपेक्षा भी आपका निर्मम यह नाम सार्थक है (५७)। संग अर्थात बाह्य और

# अस्वती निःश्रमोऽजन्मा निःस्वेदो निर्जरोऽमरः । अरस्यतीतो निश्चिन्तो निर्विधादिखपष्टिजित् ॥१७॥

इति जिनशतम् ॥ १ ॥

ष्ठांचियानः स्त्रमें निह्या यस्येति, इत्रमान्य इत्यर्थः । इत्यन्त प्राणिनां प्राणान् इत्योऽ-सात्रिं बीवनं नवर्ततित परमकार्यण्डम्बात् इत्यन्त्रः, इत्यन्त्रापि वह्मत्यन्तः । निर्मतः अपः सेदो वस्येति, निर्मतः अमो बाधान्यन्तत्यवृत्तं वर्षो सस्त्रीत । निर्मते क्या गर्मान्त्री वस्येति । शिर्मतः स्वयः स्वयादिते । विद्याः निर्मतः वर्षाः वर्षाः इत्याद्याः इत्याद्याः । निर्मतः विद्याः । निर्मतः स्वयादिते । निर्मते स्थादितः । विद्यादे स्वयः । इत्यत्यत्याः इत्यति । विद्याः । निर्मतः विद्याः । स्वयः वस्यादिते । निर्मते स्थितः । स्वयः विद्यादेति । । व्यविद्यादेति । विद्यादेति ।

बान्तरंग सर्व प्रकारके परिमहरू ब्यभाव हां जांनसे खाए असंग कहलात हैं (==)। सर्व प्रकारके भयों के दूर हो जानसे आप निर्मय हैं। प्रथवा निरिचतरूपसे भा अर्थात केवलझानरूप ज्योतिके द्वारा सर्व प्रश्नोंके झाएक हैं, इसलिए भी अपका निर्मय नाम सार्थंक हैं (==)। विस्मयके बीत ( नष्ट ) हो जानेसे आप बीतविस्मय हैं। ब्रथवा बीत व्यव्या नष्ट हो गया है वि अर्थात् गरुहका स्मय अर्थात् गर्व जितके द्वारा इस प्रकारकी निर्माणक प्रेच । भी आपका वीतविस्पय नाम सार्थंक हैं। इसका अभिप्राय यह हैं कि गरुहको प्रपिवप हुंद स्मका क्रमीयाय यह हैं कि गरुहको प्रपिवपके दूर करनेक गर्व था, पर हे भगवन, आपको सर्पविष और क्रमीविष इन दो प्रकारके विषोंका नात्रक देखकर उसका गर्व नष्ट हो गया (Eo)।

अर्थ—हे स्वामिन, ज्ञाप अस्वप्न हैं, निःश्रम हैं, अजन्मा हैं, निःस्वेद हैं, निर्जर हैं, अमर हैं, जरत्यतीत हैं, निश्चिन्त हैं, निर्विषद हैं जीर त्रियद्वित्त हैं ॥ १७ ॥

खाक्या—स्वग्न अर्थात् निद्दाके अभाव हो जानेसे आप अस्वग्न हैं, अर्थात् सदा जागरक हैं अप्रमास हैं। अर्था असु अर्थात् प्रायुक्ति प्रायुक्ति प्रायुक्ति प्रायुक्ति प्रायुक्ति प्रायुक्ति प्रायुक्ति प्रायुक्ति प्रायुक्ति स्था आप्रमात् त तर्योत् अस्यव्यान हे द्वारा पालक होनसे भी आप अस्वत्य कहलाते हैं (६१)। अस्वायस्य अर्थात् वाद्व आप्रमात् त त्यांकि परिअससे रहित होनके कारण निश्चम हैं (६२)। मर्थवासस्य जनस्य सिंदि हैं, अतः कालमा हैं (६३)। स्वायुक्ति होनके कारण निर्दे हैं अर्थात् लक्ष्मी होता होने भी निरूचेद कहलाते हैं (६४)। अराव अर्थात् अर्थात् क्षाचित्र होनके कारण निर्दे हैं (६५)। मराव स्वायुक्ति कारण क्षाप्त हैं (६५)। मराव अर्थात् अर्थात् प्रस्ति होनके कारण कारण हिंदि होनके कारण अर्थात् प्रधानायके अर्थात् प्रमाव होनेसे निर्विधाद हैं। अर्थात अर्थात् प्रधानायके अर्थात् होनेसे निर्विधाद हैं। अर्थात अर्थात् प्रधानायके अर्थात् प्रमाव होनेसे निर्विधाद हैं। वेत्रेक्त प्रस्त आन्तरहरूष अर्थात् आत्वाचायके अर्थात् आत्वाचायके अर्थात् प्रधानायक करनेक कारण मी निर्वधाद वद नाम सार्थक हैं (६६)। विचाद अर्थात् अर्थात् आत्वाचायके अर्थात् प्रधानायक करनेक कारण मी निर्वधाद वद नाम सार्थक हैं (६६)। करनेक सरण भी प्रदानायक है। से केतर प्रकृतियां इस प्रकार हैं:—ज्ञाना वर्षाक्षि भ्र स्वायत्याच प्रसान प्रायुक्ति हैं। वेत्रेक्तर प्रमुक्ति प्रसान प्रायुक्ति हैं। वोत्रिक्त प्रसान प्रायुक्त हैं। वोत्रिक्त प्रसाद हैं। कारण हैं। साव सार्थक हैं हैं। नासकर्मकी एवर प्रसान हैं। नासकर्मकी १३ । वास्युक्त हैं। वोत्रेक्त व्योत हैं। वोत्यार व्योत स्वर्ति १३ । नासकर्मकी १३ । नासकर्मकी १३ । वास्यव्यार प्रसार हैं। वोत्यार हैं। वोत्यार प्रसार हैं। वोत्यार व्योत हैं। वोत्यार प्रसार हैं। व्याप्त प्रसार हैं। वास्यव्याप्त हैं। वोत्यार प्रसार व्याप्त वास्यव्यार प्रसार हैं। वास्यव्यार क्षाप्त स्वर्ति हैं। विष्यार हैं। वास्यव्यार वास्यव्यार हैं। वास्यव्यार वास्यव्यार हैं। वास्यव्यार वास्यव्यार हैं। वास्यव्यार वास्यव्यार वास्यव्यार हैं। वास्यव्यार वास्यव

इस प्रकार जिनशतक समाप्त हुआ ।

# २ अथ सर्वज्ञशतम्--

सर्वज्ञः सर्ववित्सर्वद्शः सर्वविद्योक्तः । सनन्तविक्रमोऽनन्तर्वविद्योजनसमुद्यात्मकः ॥१८॥ सनन्तर्ताक्यो विश्वज्ञो विश्वरवाऽविद्यार्वेडक् । न्यक्टवित्यतसमुर्विश्वयुर्गेपवित् ॥१२॥

वर्ष त्रैलोक्य-कालप्रवर्षि ह्व्यपर्यांपराहितं यस्पलोकं च बानातीति । वर्षं वरेतीत । वर्षं व्हुमक्लोकं स्तु शांकास्य स तयोकः । ध्यांपित्तं व्यक्लोकं आनच्छुतंत्य स तयोकः । अन्तिप्रपंत्ती क्रिकाः स्वाक्तां स्वर्थति, क्रेक्तकानेन स-(वं) वर्ष्णवेदक्रशिक्तित्यपं । व्यवा शरीरवामस्यं-(न) भेवांदि-क्रापित्यं (ताः) प्रत्यस्यं ह्व्यपं । अथवा अन्ते अलोकाकार् क्रिक्रों क्षांनेन गमनं व्यवित । अथवा अन्तः शेक्नागः श्रीविष्णु आकाशस्यित स्वर्यक्तम्वाद्यो विशेषण् क्रमवीनंत्रीन्ता वस्यति । अयवा अन्ते विशिष्णं क्रमवीनंत्रीन्ता वस्यति । अयवा अन्तं वर्षां व्यक्ति । अन्तं वर्षां व्यक्ति । अन्तं वर्षां वर्षां क्रमवित्यं वर्षां क्षां क्षां क्षां क्षां क्षां क्षां क्षां वर्षां क्षां क्

अर्थ-हे भगवन, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वेषित् हैं, सर्वदर्श हैं, सर्वावलोकन हैं, अनन्तविक्रम हैं, अनन्तवीर्व हैं, अनन्तराणात्मक हैं, अनन्तासीस्य हैं, विश्वज्ञ हैं, विश्वदश्वा हैं, अस्तिलार्थटक् हैं, न्यस्टक् हैं, विश्वतक्षज्ञ हैं, विश्वज्ञ हैं और असेविवित् हैं।। १८-१९।।

् ज्याक्या —हे भगवन्, त्राप त्रिलोक-त्रिकालवर्त्ती सर्वद्रव्य-पर्यापात्मक वस्तस्वरूपके जानने बाले हैं, अतः सर्वेड़ हैं (१)। सर्व लोक और अलोकके बेत्ता हैं , अतः सर्वेवित् हैं (२)। सर्व चराचर जगत् के देखनेवाले हैं, अतः सर्वदर्शी हैं (३)। सर्व-पदार्थ-जातके अवलोकन करने के कारण सर्वावलोकन कहलाते हैं (४)। अनन्त पराक्रमके धारक होनेसे अनन्त-विक्रम कहे जाते हैं। अर्थात तीर्थंकर या अरिहतदशामें आप अपने शरीर की सामध्यके द्वारा सुमेरु पर्वतको भी उत्वाह-कर फेंकने की सामर्थ्य रखते हैं और अपने झानके द्वारा सर्व पदार्थों के जानने-देखनेकी शक्ति से सम्पन्न हैं। अथवा अतन्त अलोकाकाशमें विक्रम अर्थात झानके द्वारा गमन करने की सामध्येके धारक हैं। अथवा अनन्त नाम झेवनाग और आकाश-स्थित सूर्य बन्द्रमादिक का भी है. सो आप-ने अपने विशेष प्रभाव के द्वारा उन्हें अपने कम अर्थात् चरणमें नम्भिन्त किया है। अथवा कम नाम चारित्रका भी है, त्राप यथाख्यातरूप अनन्त विशिष्ट चारित्र के धारक हैं, अतः अनन्तविक्रम इस नामके धारक हैं (५)। अनन्त बलके धारी होने से अनन्तवीर्य कहलाते हैं (६)। आपका आत्मा अनन्त सुखस्वरूप हैं, अतः आप अनन्तस्खात्मक हैं। अथवा आपने निश्चयनयसे आत्माको अनन्त सुखशाली कहा है, अतः आप अनन्तसुखात्मक कहलाते हैं (७)। अनन्त सौस्यसे युक्त होनेके कारण आपका नाम अनन्तसौख्य है (न)। आप समस्त विश्वको जानते हैं, अतः विश्वक हैं ( E ) आपने सारे विश्वको देख लिया है, अतः आप विश्वहश्या हैं ( १० )। अखिल अयोंके देखनेके कारण आप अखिलायेंडक कहलाते हैं । (११)। न्यच्च नाम सर्वका है, आप सर्व लोकालोकको देखते हैं, अतः न्यसटक हैं। अथवा अस नाम इन्द्रियका है, आप इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही सर्वके देखनेवाले हैं, अतः न्यसहक् कहलाते हैं (१२)। आप केवलझान और केवलदर्शनरूप चत्तु-क्रोंके द्वारा सर्व विश्वके देखनेवाले हैं कतः विश्वतक्षक् और विश्ववन् इन दो नामोंसे पुकार क्षानन्दः परमानन्दः सहानन्दः सहोदयः । नित्यानन्दो महानन्दः परानन्दः परोदयः ॥२०॥ परमोजः परंतेतः परंताम परंत्रदः । अत्यच्योतिः परंत्रवीतः परंत्रदः ॥२३॥ अस्यानास्ता अबदास्ता सहान्तासमहोदयः । परमान्ता अहान्तास्त्रा परामान्तनिकेतनः ॥२२॥

भर्येऽमी पयने चित्ते धृती यत्नेऽसुमत्यपि । बुद्धी काये मतश्चात्म। स्वभाने परमात्मनि ॥

हुर्त्वभिषानात् । प्रदुद्धः प्रकरें ब्रिक्तशानसंदितः श्रात्मा बीवी यस्य स तयोकः । महान् देवसश्चानेन लोकालोकशायक श्रात्मा यस्य । श्रात्माने महानुदरी यस्य, कदाविदारि श्रात्माने श्रात्माने प्रव्या आस्पनी प्रात्म वा वस्या वस्यानीं प्रकार विद्या वस्यानीं श्चात्माने श्रात्म वा वस्याने श्रात्माने श्रात्म वा वस्याने श्रात्मा वस्याने श्रात्म वा वस्याने श्रात्म श्रात्म वस्याने स्थाने श्रात्म वस्याने श्रात्म वस्याने श्रात्म श्रात्म श्रात्म श्रात्म श्रात्म वस्याने श्रात्म श्रात्म श्रात्म श्रात्म श्रात्म श्रात्म स्थाने श्रात्म स्थाने श्रात्म स्थाने स्थाने श्रात्म स्थाने श्रात्म स्थाने स्थानिक स्थाने स्य

जाते हैं ( १३-१५ )। तथा अशेष अर्थात् समस्त लोक और अलोकके वेत्ता होनेसे अशेषवित् कहे जाते हैं ( १५ )।

कर्ष-है स्वाप्तिन, आप आनन्द हैं, परमानन्द हैं, सदानन्द हैं, सदावय हैं, नित्यानन्द हैं, महानन्द हैं, परानन्द हैं, परोदय हैं, परमोज हैं, परंत्रों हैं, परंत्रों हैं, परमाल हैं, प्रत्याव्योति हैं, परजाति हैं, परमाल हैं, परस्ट हैं, प्रत्यात्मा हैं, प्रयुद्धत्मा हैं, महात्मा हैं, आत्मसहोदय हैं,

परमात्मा हैं, प्रशान्तातमा हैं, परात्मा हैं, श्रीर श्रात्मिनकेनन हैं ॥ २०-२२ ॥

ब्याख्या — हे अनल मुलके स्वामी जिनेन्द्रदेव, सर्वेदा सर्याङ्कमें आप समुद्रिशाली हैं, आतः आनत्वरूप हैं (१०)। परम अर्थात रुख्य आनन्दर्भ शास हैं, अतः परमानव हैं (१०)। सम् अर्थात रुख्य आनन्दर्भ शास हैं, अतः परमानव हैं (१०)। सदा-सदानक अर्थात समीचीन अविनाशी आनत्वरूप हैं, अतः सदानन कहलाते हैं (१०)। सदा उत्पर्धन हैं, अर्थात दिस्ती भी समय आपको झानजोति अस्तंत्रात लहीं होती है, अतः सदानन कहलाते हैं (१०)। नित्य आनन्दर्भ होते होती है, अतः सदानन हैं। अर्थात प्रकार विकार होते नित्यानव कहें आते हैं (२०)। महान आनन्दर्भ धास हैं (१०)। नित्य आनन्दर्भ होते नित्यानव कहलाते हैं (२०)। महान आनन्दर्भ धास हैं (२०)। सहान आन्दर्भ का स्वान्त्र हैं (२०)। सहान आन्दर्भ का स्वान्त्र हैं (२०)। सहान आनत्वर्भ धास हैं (२०)। सहान आनत्वर्भ धास हैं (२०)। सहान आनत्वर्भ धास हैं। अर्थात अर्

परमेष्ठी महिष्ठातमा बेहावमा स्वात्मनिष्ठितः । महानिष्ठो महानिष्ठो निकडातमा द्रवातमहरू ॥२२॥ एकविष्ठो महाविष्ठो महामहापदेरवरः । पंचमक्रामयः सार्वः सर्वविष्ठो बरः स्वमूः ॥२७॥

यमें उन्हर्ष्ट इन्द्र-धरणेन्द्र-तरेन्द्र-गर्धान्द्रगरिवरित ये तिडतीति । झतिस्येन महान् झातमा स्वयेति । झययम गर्दी अध्यन्ध्रमी विद्यति वित्त मिद्धाः, मिद्ध झातमा स्वयेति । झतिस्येन महान्यः स्रेष्टः। झपवा अतिस्येन इद्यः तोकालोकत्यापि क्षेत्रः, सेडः झात्मा यस्येति । केन्द्रश्चनानियस्य स्वयापी जीवस्यरूप इत्यपः । झात्मिन निख्युद्धद्वकै करन्त्येऽतिस्येन स्थितः । ब्रह्मयि केन्द्रश्चने न्यतिस्येन विद्यतिति । गर्द्यति निडा स्थितिः क्रिया यथाक्यात्वर्गालियं स्वयेति, परवीद्यतीनतां मात्र इत्यपेः । निः ऋतिस्येन स्वयेति । गर्द्यति स्रात्मा स्थितिः इद्यात्मा निक्षतस्यका अन्यन्य नशीयता स्वामात्रावनीक्ष्ती ह्वर्गानं स्वयेति । गर्द्यति । मह्यति

धारक हैं. ऋतः परमोज हैं (२४)। परम तेजके धारक होनेसे परंतेज कहलाते हैं (२५)। धाम और मह शब्द भी तेज अर्थके वाचक हैं। हे भगवन . आप परम धाम और परम महके धारक होनेसे परधाम और परमह कहे जाते हैं (२६-२७)। प्रत्यक अर्थात पश्चात्य ज्योतिके धारक हैं अतः प्रत्यख्योति हैं: त्रर्थात ऋषिके पीछे कोटि रविकी प्रभाको लिखेत करनेवाला भामण्डल रहता है (२८)। परम ज्योतिके धारक होनेसे परंज्योति कहलाते हैं (२६)। परमन्द्रा अर्थात केवलहातके धारक हैं, अतः परंत्रहा हैं (३०)। रह नाम गुप्त और तत्वका है, आपका स्वरूप अत्यन्त ग्राप्त अर्थात सदम और अतीन्द्रिय है अतः आप परंद्ध कहलाते हैं (३१)। प्रत्यक शब्द श्रेष्ठका और ब्रात्मा शहर बद्धिका भी वाचक है। आप सर्व श्रेष्ठ बुद्धिके धारक हैं, श्रतः प्रत्येगात्मा हैं (३२)। आपका आत्मा सर्वकाल प्रवृद्ध अर्थात जामत रहता है, अतः आप प्रवृद्धातमा हैं ( ३३ )। आपका श्चातमा महान है अर्थात ज्ञानकी अपेचा लोकालोकमें व्यापक है. अतः आप महात्मा है (३४)। आप आत्माके महान उदयशाली तीर्थंकर पदको प्राप्त हैं, अतः आत्ममहोदय हैं (३५)। आपका त्रात्मा परम केवल ज्ञानका धारक है, त्रातः आप परमात्मा हैं (३६)। त्रापने घातिया कर्मीका क्षय कर उन्हें सदाके लिए प्रशान्त कर दिया है, अतः आप प्रशान्तात्मा हैं (३७)। पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा होनेसे परात्मा कहलाते हैं। अथवा एकेन्द्रियादि सर्व पर प्राणियोंके आत्माओंको भी निश्चयनयसे त्रापने अपने समान बताया हैं, अतः आप परातमा कहे जाते हैं। (३८)। आपके आत्माका निकेतन अर्थात रहनेका आवास (घर) आपका आत्मा ही है. बहिर्जनोंके समान शरीर नहीं, अतः आप आत्मनिकेतन कहलाते हैं (३६)।

अर्थ-हे परमेश्वर, त्राप परमेष्ठी हैं, महिष्ठात्मा हैं, श्रेष्टात्मा हैं, स्वात्मनिष्ठित हैं. ब्रह्म-

निष्ठ हैं, महानिष्ठ हैं, निष्डात्मा हैं, और दृढात्मदृक हैं ॥२३॥

ब्यास्था—हे परमेप्टिन, आग परम अर्थान हुन्द, नागेन्द्र, परिजूद, गणुपरादिसे वंद्र आहेत्य पदमें तिप्ति हैं, अतएव परमेप्टी कहलाते हैं (४०)। अतिशय महान आवस्वरूपके धारक हैं, अतः महिष्ठातमा हैं। अथवा शंरलाम्यार नामक आठवीं मोद्यमदी पर आपका आत्मा विराजमात है, इसलिए भी आप महिष्ठातमा हैं (४१)। अद्य श्रव्य आपका आत्मा विराजमात है, इसलिए भी आप महिष्ठातमा हैं (४१)। अद्य श्रव्य अविश्वास केंद्र या व्यापक अर्थका वान्यक है। आपका आत्मा अति प्रसन्त हैं और केवलज्ञानकी अर्थका सर्वच्यापक हैं, अतः अर्थका वान्यक है। आपका आत्मा जित अद्य-वार्यक प्राप्त अर्थका वार्यक हैं, अर्थक व्यापक करने अवस्थित हैं, अस्त स्वाप्तिवित कहें वाले हैं (४१)। महास्वार्यक अर्थक वार्यक हैं, अर्थक व्यापक करने अवस्थित अर्थक वार्यक हैं। अर्थक वार्यक हैं अर्थक वार्यक हैं। अर्थक वार्यक वार्यक हैं। अर्थक वार्यक हैं। अर्थक वार्यक हैं। अर्थक वार्यक हैं। वार्यक वार्यक हैं। अर्थक वार्यक वार्

अर्थ-हे, परमेश्वर आप एकविश हैं, महाविश हैं, महाब्रह्मपदेश्वर हैं, पंचब्रह्ममय हैं,

केल्लजानलक्का निया क्येलि । जहन्यः केल्लजानस्य परं स्थानं जहायरं, मृहण तन् जहायरं च महाजहायरं मोचः, तस्य इंत्यः स्वामी । ज्ञय्या सहाजहायो गाण्यरत्याद्यः एदरीक्ष्ययार्थावेलाः महाजहायराः, त्यामीक्षः । ज्ञयना महाजहायरं कान्यराः । वंदिः जहामिनतिल्यात् विश्वायविष्मानः परिकृत्यकार्योतिर्वृतः निप्पनः वंवजहायरः, ज्ञानच्यायस्य केल्लजानान्यार्थितस्यत् । अध्या वंविष्मकेशिः इतिकार्यायार्थाण्यायस्य निर्मायः हितः केशिः इतिकार्यायार्थाण्यायस्यित्राध्यानिर्वृतः निप्पनः वंवपर्याष्टिनां गुण्येरोतस्यत् । अध्या देविष्म मोचलक्या इंग्यरं (आप्।) मालानानां गुः स्या स्वयं इंग्यरं । श्रीमाना समयस्यस्यकार्यस्य मोचलक्या इंग्यरं (आप्।) मालानानां गुः स्थानं स्वयं स्वयं। इत्यः । श्रीमाना समयस्यस्यकार्यस्य अस्तिर्वेशितं अपया अस्तिरायः श्रीमानायः वीक्षित्यं त्रिस्पः, अपया अस्ति मोचेपंत्यः, अपवा अस्तित्वेशितं अपया अस्तिरायः केल्लकारेनोयस्वितं आस्मा वस्तित् । अस्तेतं विनायस्यितं आस्मा स्वरितं । अपया अस्तिरायः आस्मानां बीता यस्य गर्वेशितः । अस्त्या श्रात्या श्रीते । अस्त्या श्रात्यार्थितः

सार्व हैं, सर्वविशेष्टवर हैं, स्वभू हैं, अनन्तधी हैं, अनन्तात्मा हैं, अनन्तशक्त हैं, अनन्तशक् हैं, अनन्तानन्तर्थाशक्ति हैं. अनन्तवित हैं और अनन्तमृत हैं ॥२४-२५॥

व्याक्या—एक अर्थात अद्वितीय केवलज्ञानरूप विद्याके धारक होनेसे एकविद्य हैं (४८)। केवलकातलक्सा महाविद्याके धारी हैं अत: महाविद्य कहलाते हैं (४८)। महाब्रह्मरूप मोत्तपदके स्वामी होनेसे महाबद्धपदेश्वर कहलाते हैं। अथवा हरि, हर, ब्रह्मादि लोक-प्रसिद्ध महादेवता भी आपके पद-पदमोंकी सेवा करते हैं, और आप महाब्रह्मपद अर्थात् गएधरादिकोंसे युक्त समवसरएके ईश्वर हैं, इसलिए भी महाब्रह्मपदेश्वर कहलाते हैं (५०)। आप पांचों ज्ञानोंसे निष्पन हैं, अथवा पांचों परमे द्वियोंके गुर्णोंसे सम्पन्न हैं. अत्यव पंचन्नद्वमय हैं (५१)। सर्व प्रास्थियोंके हितैषी हैं. अतः सार्व कहलाते हैं (५२)। आप लोक-प्रसिद्ध स्वसमय-परसमय सम्बन्धी मर्च विद्याश्चोंके ईश्वर हैं, तथा पर-मार्थ-स्वरूप निर्मल केवलज्ञानरूप विद्यांके स्वामी हैं, अतः सर्वविद्यश्वर हैं (५३)। अरहन्त-अवस्थामें समयशारणस्यरूप और सिद्ध-दक्षाम सिद्धशिलारूप सन्दर भिष्पर विराजमान हो नेके कारण सभ कह-लाते हैं (५४)। अनन्तपरिमाणवाली केवलज्ञानलक्षण बृद्धिके धारक हैं. अतः अनन्तधी हैं। अथवा श्चनन्तकाल तक एक स्वरूप रहनेवाले तथा अनन्त सुखसे संयुक्त मोचमें ही निरन्तर बुद्धिके लगे रहनेसे भी अनन्तधी कहलाते हैं। अथवा अनन्त नाम शेपनागका भी है. उसकी बद्धि निरन्तर आपके गुए-चिन्तनमें ही लगी रहती है, इस लिए भी आप अनन्तधी कहे जाते हैं। अथवा दीवाके समय अनन्त सिद्धोंमें आपकी बुद्धि लगी रही, अतः आपका अनन्तधी नाम सार्थक है (प्रप्र)। अनन्त केवलझानसे युक्त आपका आत्मा है, अतः आप अनन्तात्मा है। अथवा जिसका कभी अन्त न हो, उसे अनन्त कहते हैं, आपकी शुद्ध दशाको प्राप्त आत्माका कभी विनाश नहीं होगा. अतः आप अनन्तात्मा कहलाते हैं। अथवा आपके मतमें अनन्त आत्माएं बतलाई गई हैं (us)। आपकी शक्ति अनन्त है, अतः आप अनन्तशक्ति कहलाते हैं (५७)। आपका केवल दर्शन भी अनन्त है. अतः आप अनन्तरक हैं (४८)। आपके ज्ञानकी शक्ति अनन्तानन्त है, अतः आप अनन्तानन्तर्थीशक्ति कहलाते हैं (UE) । आपका चित् अर्थात् केवलझान अनन्त है, अतः आप अनन्तचित हैं (Go)। आपका मृत अर्थात् जानन्द सुख भी अनन्त है, अतः आप अनन्तमृत् भी कहे जाते हैं (६१)।

१ विशेषके लिए इसी नामकी शुतसागरी टीका देखिये ।

सद्गमकाराः सर्वार्यसायात्कारी समप्रधीः । कर्मसाची सगयञ्जरसद्यात्साऽच्यत्सिकिः ॥२६॥ निरावायोऽप्रतस्यात्मा वर्मचक्री विद्वदरः । जुताला सहकरवोत्तिर्विकक्योतिरतीन्त्रयः ॥२०॥

स्था वर्षकालं प्रकाशः केवलकानं वर्ष्येतं, एकशम्बेऽपि वार्ग न नुव्यति भगवत हत्यां । वर्षातं क्ष्यांन् प्रत्यावि पर्यावां वाद्यांक्ष याद्याक्तयोति भनवं बाताति पर्यातं वेर्वश्चांतः । समया परिपूर्णा पृष्यिः वर्षातं । कार्या परिपूर्णा पृष्यिः वर्षातं । वर्षातं वर्ष्येतं । वर्षातं परिपूर्णा पृष्यं । वर्षातं । वर्षातं वर्षात्रं । वर्षातं वर्ष्यं । प्रत्यं । वर्षातं । वर्षातं वर्ष्यं । प्रत्यं । वर्षातं । वर्षातं वर्ष्यं । वर्षातं वर्ष्यं । वर्षातं वर्ष्यं । वर्षातं वर्ष्यं । वर्षातं वर्षात्रादः परिपूर्णः वर्ष्यं । वर्षातं । वर्षातं वर्षात्रादः वर्ष्यः । वर्षातं वर्षात्रावः वर्षतं । वर

सत्तायां मंगले वृद्धी निवासे व्याप्तिसंपदोः । ऋभिप्राये च शक्की च प्राह्वर्मीवे गती च भूः ॥

हिंव चन्नात् । भूतो लोकालोकस्य शानेन व्यापक श्वास्मा यस्येति भूताला, न द्व प्रिय्वयनेबोयापु-लाइपायपुर्वतम्प्रयामांकार्षायं श्वास्मा चर्तते । वाहं सामाणिकं व्यक्तिः केरलावातं स्पेति । श्वियस्पन् लोकं सलोकं च व्योतिः केरलावानं केरलार्दानंलस्यं व्योतिवाचिनं सस्येति । श्वास्मा श्विस्य लोकस्य व्योतिश्यु-विभव्योतिः लोकलोचनात्मित्यः । श्रातिकात्माति प्रित्यापि येनीति प्रतिमायस्यात्मात्रस्य हत्याः ॥ १७ ॥

अर्थ- हे प्रकारपुत्त, आप सदाप्रकाश हैं, सर्वार्थसाचारकारी हैं, समप्रधी हैं, कर्मसाची हैं, जागबचु हैं, अलत्यात्मा हैं, अचलस्थिति हैं, निराचाथ हैं, अप्रतक्यांत्मा है, धर्मचकी हैं, विदां-वर हैं, मुताया हैं, सहजन्योति हैं, विश्वच्योति हैं, और अतीन्द्रिय हैं ॥२६-२७॥

ब्याक्या है अखण्ड प्रकाशके पुंज, आप सर्वदा प्रकाशरूप है आपकी झानज्योति कभी बुमती नहीं है, अतः आपका नाम सदाप्रकाश है (६२)। आप सर्व अर्थोंके अर्थात द्रव्योंके समस्त गुण-पर्यायोंके प्रत्यस् करनेवाले झाता हैं, ऋतः सर्वार्थसास्नात्कारी कहे जाते हैं (६३)। समप्र श्रर्थात् समस्त क्षेयप्रमाण् बुद्धिके धारक होनेसे सममधी हैं (६४)। पुण्य-पापरूप कर्मोंके साची अर्थात ज्ञाता हैं. अतएव आप कर्मसाची वहे जाते हैं। यदि कोई मनुष्य घोर अन्ध-कारमें प्रवेश करके भी कोई भला-बुरा कार्य करे, तो भी आप उसके ज्ञाता हैं (६५)। तीनों जगतमें स्थित जीवोंके लिए आप नेत्रके समान मार्ग-दर्शक हैं, अतः आप जगवन कहलाते हैं (६६)। मनः पर्यवज्ञानके धारी छदमस्य वीतरागी साधुजनोंके लिए भी आपको आस्मा अलस्य हैं, अर्थात् ज्ञानके अगोचर हैं. अतएव योगीजन आपको अलस्यात्मा कहते हैं ( ६७ )। आपकी अपने आपमें स्थिति अचल है, आप उससे कदाचित् भी चल-विचल नहीं होते, अतएव आप अचलस्थिति कहलाते हैं (६८)। आप सर्वप्रकारके केटोंकी वाधाओंसे रहित हैं, अतः निरावाध हैं (६६) आपके आत्माका स्वरूप इस छद्मस्य जनोंके प्रतक्ये अर्थात् विचार या चिन्तवनसे परे हैं, अतएव आप अप्रतक्यांत्मा हैं (७०)। जब आप भन्य जीवोंके सम्बोधनके लिए भूतल पर विहार करते हैं. तब आपके आगो-आगो धर्मका साम्रात प्रवर्त्तक एक सहस्र अर (आरों) से रुचिर, अत्यन्त देदी त्यमान धर्मचक आकाशमें निराधार चलता है, जिसके देखने मात्रसे ही जगज्जनोंके सन्ताप शान्त हो जाते हैं और समस्त जीव आपसमें वैर-भाव भूलकर आनन्त्रका अनुभव करते हैं। इसवकार धर्मचक्रके धारण करनेसे जाप धर्मचक्री कहे जाते हैं (७१)। विद्व- केवती केवतासीको सोकासोकविस्रोकनः । विविक्तः केववोऽध्यक्तः शरवयोऽचिन्त्यवैभवः ॥२८॥ विवाजीहृत्यकरात्रा विवासा विरवतोसुसः । विवाध्यारी स्वयंज्योतिरचिन्त्यास्मामितप्रभः ॥२६॥

केवलं केवलकार्न विचार सथित । केवलोऽयहायो मांतकार्गार्धान्तपेव झालोकः केवलकार्नाचोतो यस्येत । लोकाकोकयोर्विलोकनं अवलोकनं यस्यंत । चिर्कश्येत सा विचिक्तः वर्षायय्येत्रः प्रथम्पतः, विचित् प्रथम्माये । केवलोऽयहायः, या कं व्यत्ते आवतनंत वलं सस्येति । अव्यत्तः हात्त्रप्रायां मत्त्रका आग्यः आग्येत्रपः, केवल-क्रानेन गम्य ह्ययंः । शस्ये लाधुः शस्यः, अधिभावनकार्य ह्ययंः । अधिवन्तं मत्तरः अग्यः अग्येत्रप्रे विचित्रपं ने संयेति ॥६ना। विश्वर्षं विभाति चरति पुण्याति या, विश्वर्ति त्रविश्चर्तात प्रयित्तं प्राचित्रपं विवर्धं ने नेवोक्यं व्यव्यत्ताकार आग्या लोकपूर्वावरुचे जीवो वस्येति । अच्या विश्वर्ति विद्यान्तः । याचा व्यव्यत्ति विद्यं केवलकार्ना विश्वरुपः केवलकारस्तरः आत्रा स्ययंति । अध्य व्यत्ति व्यत्ति सम्यं अवलानं विश्वरुपः भ्रष्यमितं चान्यः मत्य बुत्युत्वर्यन्ते, तथा विश्वर्त्यः प्राध्यात्रां विश्वर्यन्ते विद्यं आत्रा निक्वरद्यो क्येति । विश्वं लोकालोकं केवलकानंत व्याप्नोतीत्वर्वशिकः । अथ्या लोकपूर्यामताये विश्वरं अला आवस्त्रप्रशिक्तात्रम् वर्षाः स्वरं अस्य स्वत्यन्त्रस्तान्त्रस्ति, प्रकाष्टकलान् स्वरं वृत्यं स्वरंति । अधिनतः अववस्त्रमान्त्रस्ति । अस्यं लोक्तिकंतिकंति स्वरं अस्येतः अविन्तरस्वरुपति, प्रकाष्टकलान् स्वरं वृत्यं स्वरित्तः अधिनतः अस्या आवित्रस्याति । अस्य विन्तरान्तरस्य ते लोक्ति

जानोंसे आप सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः विदावर हैं (७१)। भूत अर्थात् सत्यार्थ स्वरूप का व्यापक आत्मा ने प्राप्त कर लिया है, जतः आप भूतात्मा हैं (७६)। सदल अर्थात् स्वामाविक केवलक्कातरूप क्योतिक धारक होनेसे आप सहत्वाचीति कहताते हैं (७४)। अपने अनन ज्ञान-दर्शनसे समस्त विश्वके क्षाता-स्प्टा हैं और सर्वलीच्के लोचनस्वरूप हैं, अतः योगीजन आपको विश्वज्योति कहते हैं (७५)। इन्द्रिय-क्षानसे क्षतीत हैं, खतः अतीन्द्रिय हैं (७६)।

अर्थ- हें प्रकारपुञ्ज, आप केवली हैं, केवलालोक हैं, लोकालोकविलोकन हैं, धिविक्त हैं, केवल हैं, अञ्चल हैं, इरण्य हैं, अचिन्त्यवैसन हैं, विश्वस्त हैं, विश्वस्तासा हैं, विश्वस्ता हैं, विश्यतोमुख हैं, विश्वज्यापी हैं, स्वयंज्योति हैं, अवित्यासा हैं, और असितप्रस हैं।।२५-२१।।

न्यास्या-केवल अर्थात् केवलज्ञानके धारक होनेसे मनिजन आपको केवली कहते हैं (we)। केवल नाम पर-सहाय-रहित एकमात्र अकेलेका है, आपका आलोक अथात ज्ञानरूप उद्यात इन्द्रिय-रहित हैं; अतः आप केवलालोक कहलाते हैं (७८)। लोक और अलोकके अवलोकन करनेसे आप लोकालोकविलाकन कहलाते हैं (७६)। सर्व विषयासे श्राप पृथमभूत हैं, श्रतएव साधुजन श्रापका विविक्त कहते हैं (-०)। आप सदा काल पर-सहाय-रहित एकाकी हैं, अतः कंवल हैं। अथवा के अर्थात आपके आत्मामं अनन्त बल हैं अतएव आप केवल कहलात हैं (८१)। आप इन्द्रिय और मनके अगस्य हैं, बात: बाव्यक्त कहलाते हैं (दर)। शरणागतको शरण देकर उनके दुख दूर करते हैं बात: शरण्य कहे जाते हैं (दरे)। आपका वैभव अचिन्त्य है अर्थात सनके अगम्य है, इसलिए झानीजन आपको अचिन्त्य-बैभव कहते हैं (58)। हे विश्वके ईश्वर, ज्ञाप धर्मोपदेशके द्वारा सारे विश्वका भरण-पोपण करते हैं अतएव आप विश्वसृत हैं (५५)। लोकपुरएसमदुधातके समय आपके आत्माके प्रदेश सारे विश्वसे फैल जाते हैं. इसलिए आप विश्वरूपातमा कहलाते हैं। अथवा जाननेकी अपेद्मा जीवादि पतार्थ जिसमें प्रवेश करते हैं. ऐसा केवलकान भी विश्व शब्दसे कहा जाता है, उसकप श्रापका श्रासा हैं इसलिए भी आप विश्वरूपात्मा हैं ( ६ )। जिस प्रकार चचुमें लगा हुआ काजल चच्च शब्दसे और प्रस्थ-प्रमित धान्य प्रस्थ शब्दसे कहा जाता है, उसी प्रकार विश्वमें स्थित प्राशिगास भी विश्व शन्दसे कहे जाते हैं। ऐसे विश्वको आप अपने समान मानते हैं, अतः आपको लोग विश्वात्मा बकते हैं। ब्रायवा विश्व नाम केवलक्कानका है। केवलक्कान ही आपकी आत्माका स्वरूप है. इस-

#### महौदार्यो महावोधिर्महालाभो महोदयः । महोपभोगः सुगतिर्महासोगो महावतः ॥३०॥ ॥ इति सर्वेजञ्जतस ॥

महत् श्रीदार्वे दानशांकर्यस्थिते, भगवान निर्मयोऽपि चत् बांहितफलमदायक इत्वर्धः । महति थोधि-वैत्तर्यं स्वत्रपमाति वां सस्येति । महान् लामो नश्केवललियलदायो सस्येति । महान् तीर्थकरनामकर्मयः उदयो श्रिपको सस्येति । महान् उपमोगः सम्बुश्-चामर-विद्याचनाशेकतव्यप्रसा सहुमोगं कमश्चरायादिलदायं वस्त्र सस्येति । शोभना मतिः केवलशानं नस्येति । महानोगः गन्योदकारिः पुण्यादिः शांतलसमुदुस्तन्यपुरतो वातादि-लक्त्यो मोगः सङ्गद् मोग्यं वस्तु सस्येति । महान् वर्तं वामत्वरसुर्प्तरन्त्वेदस्य केवलशानं यस्येति ॥ ३० ॥ ॥ इति सर्वेक्षणतमः।

लिए भी आप विद्यालम बहलात हूँ (५०)। समयसरण-स्यति जीवॉको विश्वतः स्वयंत वारों कोर अपन सुख दिखाई देता है, अतः आप विश्वतामुख कहे जाते हैं। अथवा विश्वतामुख जलका भी ताम है, क्योंकि उसका कोई एक आम भाग निश्चित न होनेते सर्व और उसका मुझ नाजा जाता है। जिस प्रकार जल वस्त्रादिक सैलका प्रकालन करता है, उपितांकी जास आगत करता है और निर्मेल स्वरूप होता है, उसी प्रकार आप भी जासजानिक अनत्त भर-संचित पापसलको प्रकालन करते हैं, विपय-जित त्याका निवारण करते हैं और स्वयं निर्मेल-स्वरूप रहते हैं, इसलिए भी वाण विश्वतामुक्त करते हैं। अथवा आपका मुख संवारका तस्यति अर्थात निरारण करण करण करता है, इसलिए भी वाण विश्वतामुक्त करते हैं। अथवा आपका मुख संवारका तस्यति अर्थात निरारण करण करण करता है, इसलिए भी आप विश्वतामुक्त करते हैं। अथवा आपका मुख संवारका तस्यति अर्थात निरारण सारे विश्वको जातते हैं, इसलिए भी आप विश्वतामुक्त करता हैं। (दन्य)। जातनेकी अपेवा आप सारे विश्वमें ज्याप हैं, इसलिए भी आप विश्वतामुक्त कर जातते हैं (दन्य)। जातनेकी अपेवा आप विश्ववयाणी करता हैं (दन्य)। स्वयं प्रकालमान होनेसे आप स्वयंज्यति करताते हैं (६०) आप के आपना का स्वरूप अपितान अपोत्त करताते हैं (६०) आपके आपना का स्वरूप अपितान अपोत्त करताते हैं (६०) अपोर्व का स्वरूप अपोत्त कर अपोत्त कर स्वरूप कर स्वरूप कर स्वरूप हैं, स्वरूप अपोत्त कर स्वरूप स्वरूप कर स्वरूप क

हैं. सुगति हैं, महाभोग हैं और महावल हैं ॥३०॥

वा हुणान है आर का हुणान के पार्च किया है । एक क्षार का प्रकार है। स्वांकि के सायके समय का प्रकार है। स्वांकि के सायके समय का प्रकार स्वांकि के सायके सायक का प्रकार है। का प्रकार होने हैं और आईन्यद्वामें निरस्तर अनन्त माणियों को अभय दान देते हैं, इसलिए आप सहीदार्थ हैं (इ. )। रज्जव्यकी प्राप्तिकों विशेष कहते हैं। आप महा लोधिके पारक हैं, अता मुनिजन आपको महाविधि कहते हैं (६)। नवकेवललियकर प्रवार होनेसे आर हैं, अता मुनिजन आपको माहाविधि कहते हैं (६)। नवकेवललियकर प्रवार होनेसे आप महोत्य कहलाते हैं। अथवा महान करूट अब अवांत हुआवह विधिके धारक हैं। अथवा कदाविद मी अवस्ता कर के सारक हैं। अथवा कदाविद में अवस्ता करिया अवस्ति हैं। अथवा महान करिया महान करिया महान करिया महान मामिक के साथ महान निर्माण महान करिया महान करिया महान करिया महान हैं। अपवा महान निर्माण महान करिया महान मामिक के साथ महान साथ महान साथ महान साथ महान मामिक के साथ महान साथ महान मिलिया मिलिया मिलिया मिलिया मिलिया मिलिया मिलया मिलिया मिलिया

# (३) अथ यहार्दशतम्-

यज्ञाहों सरावानहॅन्सहाहों समवाधर्षतः। भूतावेयक्षपुरुषो भूतावेयकुपुरुषः॥ ३१॥ एवयो सहारकस्त्रसम्बानसभवानसहात्। सहासहावेस्तवाबुस्ततो दोवोबुरण्येवाक्॥ ३२॥

सर्च-दे महामक्ष, भाग चकार्ह हैं, भगवान् हैं, कर्टन हैं, महार्ह हैं, भगवािन हैं, भूतार्थ-वकपुरुत हैं, भूतार्थकपुरुत्त हैं, पूच हैं, भटात्क हैं, तत्रभवान् हैं, अत्रभवान् हैं, महान् हैं, ब्रहामहार्ह हैं, तत्राजु हैं, दीर्घायु हैं, आर्थवाक् हैं ॥३१,२२॥

भ्यास्था-हे जगत्पुच्य जिनेन्द्र, आप ही इन्द्र, नरेन्द्र, धरऐन्द्रादि के द्वारा की जानेवाली पुजा के योग्य हैं, अतः यतिजन आपको यहाई कहते हैं (१)। भगशब्द ऐश्वर्य, परिपूर्ण झान, तप् लच्मी. बैराग्य और मोज इन छह अयाँका वाचक है, आप इन छहोंसे संयुक्त हैं, अतः योगिजन श्चापको भगवान कहते हैं, (२)। आप अन्य जनोंमें नहीं पाई जानेवाली पूजाके योग्य होनेसे अर्हन कहलाते हैं । अथवा अकारसे मोहरूप अरिका, रकारसे झानावरण और दर्शनावरणरूप रजका तथा रहस्य अर्थात अन्तराय कर्मका महत्त किया गया है। हे भगवान , आपने इन चारों ही घातिया कर्मीका हनन करके अरहन्त पद प्राप्त किया है इसलिए आप अर्हन, आरहन्त और अरिहन्त इन नामोंसे पुकारे जाते हैं, (३)। आप मह अर्थात पूजनके योग्य हैं, अथवा महान योग्य हैं, इसलिए खाप महाह हैं (४)। मचवा नाम इन्द्रका है, आप गर्भादि कल्याणकोंसे इन्ट्रके द्वारा अर्चित हैं इसलिए मध्याचित कहलाते हैं। अथवा मध नाम छल-कपटका है उसे जो वायन अर्थात जीवता करते हैं व मववा अर्थात दिगम्बर जैन कहलाते हैं। उनके द्वारा आप पूजित हैं, इसलिए भी आप मधवार्चित कहलाते हैं, (४)। यह और कतु एकार्थवाचक हैं भूतार्थ अर्थात सत्यार्थ यहके योग्य श्चाप ही सत्य पुरुष हैं, इसलिए श्वाप भूतार्थयहपुरुष श्रीर भूतार्थकतुपुरुष कहे जाते हैं (६.4) पजाके योग्य होनसे आप पृष्य हैं (प)। मह अर्थात विद्वानोंको आप स्याद्वादकी परीक्षाके लिए प्राणा करते हैं अतः आप महारक कहलाते हैं (६)। तत्रभवान और अवभवान ये दोनों पद पुज्य आई में प्रयुक्त होते हैं। आप सर्व जगत्में पूज्य हैं अतः तत्रभवान् और अत्रभवान् कहे जाते हैं (१०-११)। सर्व अप्र होनेसे महान कहलाते हैं (१२)। महान पूजनके योग्य होनेसे महामहाई कहलाते हैं (१३)। तन्नाय और दीवीय में दोनों पर पूज्य अर्थके वाचक हैं। आप त्रैलोक्य-पूज्य हैं अतः तन्नाय और वीर्षाय बदलाते हैं (१४-१५)। आपकी विव्यप्यनिरूप बाखी सर्वजनोंसे अर्घ्य अर्थात् पुज्य है, अतः बाप अर्घ्यक हैं (१६)।

काराज्यः परमाराज्यः पंत्रकरपाकपृत्रिकः । द्वनिद्यक्षिणकोत्तमे वशुकारार्षितास्परः ॥ ११ ॥ शुस्तप्रदर्शी दिण्यीजाः इण्येतिकतमकः । स्त्याक्षणमः श्रीकृतममे गर्मोक्षणेष्युतः ॥ १० ॥ दिक्षोपचारोपपितः पद्मपूर्णिककः स्वतः । सर्वीवक्षमा पुत्रवीगो मास्त्युत्वपुत्रवेवनः ॥१५॥ विवादिकारात्रेत्वारिकदेवागमास्युतः । इज्लीकृत्यविक्षम्यः स्वत्यकप्रयुक्तवः ॥१॥

पूर्णः, परमिरिकादिमित्याप्यते परमायण्यः, परमधावात्रायणः परमायणः । वंबद्ध कश्यावेषु मर्मावतार कमामिषकः निःक्षमध्य ज्ञान-निवावेषु कृतितः । हवः एमस्तरस्य िद्धुद्धिमित्वीचारता यस्य मद्यस्य
हादयः मेदस्यस्य च हिन्दुहितः, हिन्दुहित्वी ह्या एमस्तरस्य दिद्धुदिमित्वीचारता यस्य मद्यस्य
हादयः मेदस्यस्य च हिन्दुहितः, हिन्दुहित्वाची स्वयः तिस्य उदशः उन्तर्वेष पुष्पः । बदुध्यासितः स्वहुव्यादिपनवग्रंवैर्यन्तं पृथितं झारस्य मादुर्धयः वस्तिते ॥१६॥ ग्रुप्तः ग्रामनान् त्यमान् मादुर्धयः विति ।
दिव्यं क्रमानुः क्रीचोऽसहम्यो देतिः प्रकाशो वसं चाद्यः तिची वा यस्य । श्रण्या राक्षस्य मादुर्ध्या विति ।
श्रायिता माता क्रान्कित यस्य, नवन्तात् इत्तात् वोषाद्य बहुवित्यस्यत् । श्रीयन्तः भी-द्वी-पृति-क्रीति-दुद्धिः
तन्त्रस्य वित्रमुत्यां वित्रकृत्यां लम्पन्ते । श्रीयः पृदः पवित्रितः गर्मो मादुरस्य स्व । गर्मस्य
उत्तरेष गर्मकृत्यां देशः कर्तः क्रोनक्षतः उन्तरः। ॥४॥।

दिल्लेन देवोप्तरिकोपचरिका पूज्या उत्तरिकाः पुष्टि प्राप्तः, वा पुष्टि नीवः। पद्नेपश्वादिका बार्थ- हे महामाझ, आप आराज्य हैं, परमाराज्य हैं पंचकत्वाराण्युवित हैं, हनिकुद्धि-गाणादम हैं, वशुपारार्वितास्पर हैं, सुस्पप्रदर्शी हैं, दिल्यीज हैं, अचीसवितमाशुरू हैं, रत्नामें हैं, गार्मोस्परोण्डम हैं 1193-3911

शाली इन्द्रादिकों हारा आराधनाके परम योग्य हैं, अतः आराध्य कहलाते हैं (१७)। विभवशाली इन्द्रादिकों हे हारा आराधनाके योग्य होनसे परमाराध्य कहे जाते हैं (१०)। गामंतगार
आति पंत कन्याकों सं सं जगतके हारा पूने जाते हैं अतः पंत्रकारायण्डिता कहलाते हैं (१६)।
सम्यय-प्रेतेनकी विद्युद्धि युक्त हारत भेर कर गर्यामें ममुख होनेसे आपको लोग हिन्द्युद्धिरायोः
दमकरते हैं (२०)। समुभारा अर्थात् रतः, सुवर्षे आदि पनकी वर्षके हारा जनमभूसिक्ट आरम्भ अर्थात् माताके भवनका आंग्रय् इन्द्रादिकों हारा पूजा जाता है, अतः आप चसुभाराणितातस्य कर्याते हैं (२०)। गर्भमें आति पूर्व याग माताको सुन्दर सांत्रह हम्मोंक रुपेक हैं अतः सुन्द्र-मन्द्रीं कहलाते हैं (२२)। अग्रेज शब्द दीति, प्रकाश, वत्र और तेजका वाचक है। आप मनुष्योमें नहीं पाये जानेवाले आंजके धारक हैं, अतः दिवयीज हैं (२३)। शबो अर्थात् सीपनेन्द्रकी इन्द्रायिके हारा आपकी माताकी गर्भ और जन्मके समय सेवाती जाती है अतः आप अर्थीसिवितास्वक कहलाते हैं (२४)। गर्भोमें अर्थात अरमार्थकी हारा कहते हैं। आपका माताके वरूर रूप गर्भोमें निवास सर्व-अन्न है अतः आप रहगर्भ कहलाते हैं। अथवा नव मास तक गर्भमें ख्हाके समय खोंकी वर्षा होती रहनेसे आपको रबगर्भ कहा जाता है (२६)। औ, ही, धृति आति दिवसुआरियोंके हारा आरके माताक गर्भ पित्र विज्ञा जाता है, अतः आपको लोगितमों करते हैं (२६)। आपके गर्भे आनोका उत्सव देवोंके हारा किया जाता है, अतः आपको लोगितमों करते हैं (२६)। आपके गर्भे

कर्च--दिञ्योपपारोपित हैं, पद्ममू हैं, निष्कत हैं, स्वज हैं, सर्वीयतमा हैं, पुण्यांग हैं, भारवान हैं, और उद्ग तदैवत हैं, विश्वविकातसंभूति हैं, विश्वदेवागमाह्नुत हैं अपीख़क्ष्मतिष्क्षन्य हैं. सहकाबारुगस्सव हैं ॥३५-३६॥

प्राक्ष्या है जितेरबर् आप देवोपनीत दिव्य पूजारूप उपचारसे गृहस्वावस्थामें पुष्टिक प्राप्त हुए हैं, बता दिव्योपचारोपचित बहुताते हैं (२८)। बापके गामेकतमें प्राप्त मत्तका कांगरा पदमोंसे ज्याप्त रहता है बता बार पदममू हैं। ब्यच्या गमेकतामें बारोके दिव्य पुण्यके प्रमामसे गमोजयमें एक कमलकी रचता होती हैं, वसकी करियेका पर एक सिंहासन होता है, उस

# मृत्यदेशवतासीनः सर्वदाकनमस्कृतः । हर्षाकुलामस्वगद्यास्यविभातोत्सवः ॥३०॥

भूमांतुरमणं यत्येति । अथवा मातुष्दरे स्वामिनो दिव्यश्यस्था कमलं मवति, तत्कर्षिकायां विद्यावनं मवति, तिस्तिनं स्थितो मर्गस्य मगवत् इदि याति इति कारयात् प्रस्मेगावान् मण्यते । निर्मता कला कालां यत्येति । स्तेन आलमा वावते उत्यवते स्वातुभूत्या प्रव्यक्षीम्यवित । अथवा शोमम्यो रावदेप-मोहारिरितः अयो महा स्वात् । कार्यम्यो हितं वर्षायं, वर्षायं चन्य सस्येति । पुण्यं पुण्योपार्वनं हेपुरुद्धानं ग्रांतं वर्ष्येति । भारयो दीतयो शियाने सस्येति , चन्द्राक्केशेटर्या अधिकतेवा इत्ययं। उद्भुतं उद्यमायतं उत्श्रव्यम् ते विवादं वर्षायं वर्ष्या । विश्वस्तिनं प्रमानं त्रेव्यम्यति । अप्तेतं पुण्येपार्यकेतं सस्येति । अद्भुतं उद्यमायतं उत्श्रव्यम्तं वर्षयं वर्ष्य वर्षाः विश्वस्तिनं स्वाम्यकेते त्राव्यम्यति । विश्वस्ति । विश्वस्ते भवनातं वर्ष्यक्ष्यं स्वाम्यक्षयं स्वयस्त स्वयस्ति । श्रित्रं स्वयस्ति । श्रित्रं स्वयस्ति । श्रित्रं स्वयस्ति । श्राव्यस्त्रस्य स्वयस्ति । श्राव्यस्त्रस्य स्वयस्ति । श्राव्यस्त्रस्य स्वयस्त्रस्य स्वयस्ति । श्राव्यस्त्रस्य स्वयस्ति । श्राव्यस्ति । श्राव्यस्त्रस्य स्वयस्त्रस्य अप्तरस्याः । वर्ष्यस्ति । अप्ति । वर्ष्यस्त्रस्य स्वयस्ति । श्राव्यस्त्रस्य स्वयस्त्रस्य अप्तरस्याः । इर्षेष कन्यानिक्ष्यक्ति । वर्ष्यस्ति । वर्ष्यस्ति । वर्षत्रस्त्रस्ति । श्राव्यस्ति । श्राव्यति । श्राव्यस्ति । श्राव्यस्यस्ति । श्राव्यस्ति । श्राव्य

पर श्रवस्थित शर्भरूप भगवान बुद्धिको प्राप्त होते हैं, इस कारणुसे लोग भगवानको पद्मभू , अध्जम् आदि नामोंसे पुकारने हैं (२६)। कला अर्थात समयकी मर्यादासे रहिन अनादि-निधन हैं, अतः आप निष्कल हैं। अथवा निश्चित कला-कौशलरूप विज्ञानसे युक्त हैं इसलिए भी लोग आपको निष्कल कहते हैं। अथवा कल शब्द रेतस अर्थात वीर्यहर धातुका भी वाचक है, आपमेंसे काम-विकार सर्वथा निकल गया है. अतः आप निष्कल अर्थात काम-विकार-रहित हैं। अथवा कल नाम अजीर्एका भी है, आप कवलाहारसे रहित हैं इसलिए भी आप निष्कल हैं। अथवा निष्क अर्थात रत्नसुवर्णको रत्नवृष्टि, पंचाश्चर्य आदिके समय भूतल पर लाते हैं, इसलिए भी लोग आपको निष्कल कहते हैं। अथवा निष्क नाम हारका भी है। आप राज्यकालमें एक हजार लडीके हारको अपने बद्धास्थल पर धारण करते हैं, इसलिए भी आप निष्कल कहलाते हैं (३०)। आप स्य अर्थात अपने आप जन्म लेते हैं, यानी स्थानुभृतिसे प्रत्यच प्रगट होते हैं, इसलिए आप स्वज बद्धलाते हैं। अथवा राग-द्वेष-मोहादिसे रहित सु अर्थात सुन्दर अज (ब्रह्मा) हैं, इसलिए भी आपको लोग स्वज (म । अज) कहते हैं (३१)। आपका जन्म सर्वीय ऋर्यात सबका हितकारक है. इसलिए श्राप सर्वीयजन्मा वहलाते हैं। क्योंकि, श्रापके जन्म-समय औरोंकी तो बात क्या, नारिकयोंको भी एक इत्त्वकं लिए मुख प्राप्त होता है (३२)। त्रापका शरीर जगजनोंको पुण्यके उपार्जनका कारण्मत हैं, श्चतः आप पुण्यांग कहलाते हैं। अथवा आपके शरीर के अंग पथित्र हैं, मल-मृत्र-रहित हैं, इसलिए भी आप पुण्यांग कहलाते हैं। अथवा आपके द्वारा उपदिष्ट आचारांगादि द्वारश श्रुतके आंग पुण्य-रूप हैं, पृत्रापर-विरोधसे रहिन हैं, इस कारण भी लोग ऋाप को पुण्यांग कहते हैं। अथवा आपकी सेनाके अंगमन हस्ती, अरव आदि अर्थगामी होनेसे पाप-रहित हैं, पुण्यरूप हैं, इसलिए भी आप प्रण्यांग कहलाते हैं (३३)। आप कोटि चन्द्र सूर्यसे भी अधिक दीप्ति और तेजके धारक हैं श्रतः भास्थान कहलान हैं (३४)। श्रापके सर्वोत्कृष्ट दैव त्रर्थात् पुण्यका उदय प्राप्त हुत्रा है अतः श्राप उद्भ तदैपन कहलाते हैं। अथवा उद्भूत अर्थात् अनन्तानन्त भवोपार्जित दैवके तक्त्रण (स्वय) करनेके कारण भी आप उद्भृतदैयत कहलाते हैं। अथवा उत् अर्थात् उत्कृष्ट भगोंके इन्द्रादिकोंके भी आप देवता हैं, इसलिए भी आप उद्गतदेवत कहलाते हैं (३५)। अर्थ — हे जिनेश, आर्थ नृत्यदैरावतासीन हैं, सर्वशकतमस्कृत हैं, हर्वाकुलामरखग हैं

भ्योम विच्छुपदारका स्वालपंत्रायेवादिराद् । वीर्वेडमस्यवुग्यायिकः स्वालाम्बुस्यायवासमः ॥३०॥ शन्यान्युपुतर्त्रोकोयो बङ्गसूचीद्वचित्रवाः । कृताविद्याचीक्तः इकोत्वेडरणस्यः ॥३०॥

विशेषण अवित स्वृति प्राधिवागांनित व्याम । वेषेष्ठि व्याम्नीत लोकमिति विज्णुः प्राधिवर्गः, 'विषेः क्रिबं 'हण्येन तुम्सपः । विष्णुः प्राधिवर्गः, 'विषेः क्रिबं 'हण्येन तुम्सपः । विष्णुः प्राधिवर्गः, पाषिवर्गः पद्मान स्वाप्तानाति (अप्याप्तानि ) व त्रामानक्षमन्तात् (स्वा विज्णुप्तरस्ता हित नामस्यं आविष्कः । विष्णुप्तरस्ता हित्तामस्यं आविष्कः । विष्णुप्तरस्ता हित्तामस्यं आविष्कः । तिषानां जलाशयानामिष्ठः स्वामं तीर्थेशः, तीर्येशमात्मानं मन्यते तीर्येशमन्यः, तीर्येशमन्यः ह्रास्तान्ये द्वास्ति । ह्वास्तित्वर्यये वाच्ये हेर्नन्ते पर्यापित्रः इत्याप्तियः वस्त्र । वाच्ये हित्ते ग्रावर्यः । त्राप्तिः । ह्वास्तित्वर्यये व्याच्ये हर्ने हर्ने स्वर्यति ॥३८॥ गर्मान्त्रः ( व ) विकेत गंवोर्द्रने पृष्यं (दूर्तं) पश्चिम्निश्नं नेवोत्त्यं यस्त्रीति । एत्मेनस्त्रः कर्ष्वं । क्राप्तिः विष्कृते भवतः, कर्ष्वंनाम्यस्त्रसस्य कर्ष्वं । क्रिक्त सावार्यन्त विद्वत्रे भवतः, कर्ष्वंनाम्यस्त्रसस्य कर्ष्वं । क्रिक्तं विद्वत्रस्ति । क्रायं क्राचार्यन्त विद्वत्रस्ति । क्रायं क्राचार्यन्त विद्वत्रस्ति । क्रायं क्राचार्यन्त विद्वत्रस्ति । क्रायं क्राचार्यन्ति । क्रायं क्राचार इति कर्ष्यवे क्रायेतः । क्रायं क्राचार । राक्रयं अव्यवस्ति । क्रायं विद्वते । क्रायं क्राचारं व्याप्ति । इत्यं क्राचारं । स्वाप्तिः । इत्यं क्राचारं । स्वाप्तिः । इत्यं व्याप्ताः । स्वाप्तिः । स्वाप्तिः । स्वाप्तिः । स्वाप्तिः । स्वाप्तिः । स्वाप्तिः । स्वप्तिः । स्वाप्तिः । स्वप्तिः । स्वपितिः । स्वप्

श्रीर चारगर्षिमतोत्सव हैं ॥३७॥

क्याक्या -संमृति नाम जन्मका है, सारे विश्व में हुई उत्पन्न होने के कारण आपका जन्म विश्व-विश्वात है. इसलिए आप विश्वविश्वातसंगति कहलाते हैं। अथवा संगति नाम समीचीन ऐरवर्य-विभित्तका भी है। आपका ऐरवर्य-वैभव विश्व-विदित है, इसलिए भी आप विश्वविज्ञात-संभित कहलाते हैं (३६)। आपके पांचों कल्यासकोंमें सर्व प्रकारके देवोंका आगमन होनेसे संसार आश्चर्य-चिकत होता है, अतः लोग आपको विश्वदेवागमाद्भ त कहते हैं। अथवा त्रापके पूर्वापर-विरोधरहित आगम (शास्त्र)के श्रावणसे विश्वके देव आश्चर्यसे स्तन्भित रह जाते हैं, इसलिए भी आप विश्वदेवागमादुभूत कहलाते हैं (२७)। आपके जन्माभिषेकके समय माताके पास सलानेके लिए शबीके द्वारा प्रतिच्छन्द अर्थात मायामयी बालकका रूप रचा जाता है. इसलिए आप शचीसृष्टप्रतिच्छन्द कहलाते हैं (३८)। सहस्राज्ञ अर्थात् इन्द्रके सहस्र नेत्रोंके लिए श्राप उत्सव-जनक हैं. अतः योगिजन श्रापको सहस्राजहगत्सव कहते हैं (३६)। जन्माभिषेकक समय सुमेरु-गिरि पर जाते चौर चाते समय नृत्य करते हुए ऐरावत हाथी पर चाप त्रासीन व्यर्थात विराजमान रहते हैं, इसलिए व्यापको नृत्यदैरावतासीन कहते हैं (४०)। सर्व शकोंसे नमस्कार किये जानेके कारण श्राप सर्वशकनसंस्कृत कहे जाते हैं (४१)। श्रापका जन्माभिषेक देखनेके लिए असर-गण और लग अर्थात विद्याधर हर्षसे आदुल-ज्यादुल रहते हैं, और देखकर आनन्द-विभोर होते हैं. अत: आप हर्षाकुलामरखग कहलाते हैं (४२)। चारणऋदिके धारक ऋषिजनोंके द्वारा भी आपके जन्मका उत्सव मनाया जाता है इसलिए आप चारणार्विमतोत्सव कहलाते हैं (४३)।

अर्थ-हे विश्वोपकारक, चाप व्योम हैं, विष्णुपदारच हैं, स्नानपीठाविताद्विराट् हैं, तीथंडी-मन्यदुन्याच्य हैं, स्नानाम्बुस्नातवासव हैं, गन्धान्बुप्तजैतोक्य हैं, व अस्वीशुचित्रवा हैं, छनार्थित-शवीहस्त हैं चौर शकोदुचुन्टेष्टनामक हैं।।३स-३६।।

ज्याच्या — हे विश्वके उपकारक, बाप विशेषसम्मे जगजीयोंकी रचा करते हैं, बातः ज्योम कहलाते हैं (१४४)। विष्णु वर्षात् विश्वकथायी प्राधिवगेक गुगुस्थान कीर मार्गणास्थान रूप पर्वोके रचक होने से विष्णुप्तारक कहलाते हैं (१४५)। ब्रह्मिश्च वर्षात् गिरिश्त सुमेरुपर्यन आपके ननानके विण पीठ (वीकी) के समान सावस्था करता है, स्विलग सावृत्तन आपको स्नानपीठाविगाहिस्स शकारत्थानन्तमृत्यः शचीविस्मापितान्विकः । इन्द्रमृत्यन्तपितृको रैतपूर्वमनीरयः ॥४०॥ आज्ञार्थीन्द्रकृतासेवो देवर्वीष्टक्षिवीचमः । दीकाक्याञ्चलकाराद्र मुंवःस्वःपतीडितः ॥४१॥

शक्ता मीध्योद्धेन ग्रारूवं ग्रेन्स्तके जिनेश्वरात्रे ग्रानन्दनत्वं भगवजनमाभिषेककरगोत्पन्नविशिष्ट-पण्यसमयार्जनसमञ्ज्ञतहर्पनाटकं यस्येति । शस्या इन्द्राण्या सौधर्मेन्द्रपत्या विस्मापिता स्वपन्नवैभवदर्शनेनाश्चर्य प्राणिता श्राम्बिका प्राता क्रमेर्यत । नर्तनं उतिः स्त्रियां किः । इन्द्रस्य उतिः इन्द्रवतिः, श्रन्ते श्राप्ते पितर्ष-सर्यस्थिति । नदानतात् कृदनतात् शेपा-(हा ) बहुबीही कः । रेदेन कुवेरयद्मेण सीधर्मेन्द्रादेशात पूर्णा परिपरिष्ठा समामि जीलाः भोगोपभोगपरणेल मलोरथा दोहदा बस्पेति ॥४०॥

श्चाजा जिल्लिस्टेश इति यावत् । श्चाशाया श्चादेशस्य स्रयीं माइकः स्नाशार्याः स चासाविद्यः श्राशाधीन्द्रः । श्राशाधीन्द्रेसा कृता विहिता श्रासमन्तात् सेवा पर्यपासनं सेवनं यस्येति । देवानां श्राधयो लौकान्तिकाः. देवर्पीयां लौकान्तिकदेवानामिष्टोऽमीष्टो वक्कमः शिवोद्यमः शिवस्य मोज्ञस्य उद्यमो यस्येति । कहते हैं (४६)। दग्धान्धि अर्थात् कीश्सागर अपने जलके द्वारा आपका जन्माभिषेक किये जानेके कारण अपनेको तीर्थेश अर्थात जलाशयोंका स्थामी मानता है, इसलिए योगिजन आपको तीर्थशंमन्यदरधान्धि कहते हैं (४७)। आपके स्नानके जलसे सर्व वासव अर्थात इन्द्र स्नान करते हैं, इसलिए आप स्नाना-म्बकातवासव कहलाते हैं (४८)। जन्माभिषेकके समय ऐशानेन्द्रके द्वारा सर्व और छोड़े गये गन्धोदक से त्रैलोक्य पवित्र हुआ है, इसलिए त्राप गन्धाम्बुपूतत्रैलोक्य कहलाते हैं (४६)। इन्द्र वक्रसूचीसे श्रापके कर्णवेधन संस्कारको करता है इसलिए श्राप धन्नसूचीश्चित्रवा कहलाते हैं। यदापि भगवान् के कर्ण स्वभाव से ही छेद-सहित होते हैं. पर उनके ऊपर मकड़ीके जालके समान सफेद आवरण रहता है। इन्द्र वन्नमयी सुई हाथमें लेकर उस आवरण-पटलको दर करता है और उनमें कंडल पहिनाता है, त्रातणव यह नाम भगवान का प्रसिद्ध हुन्ना है (५०)। जनमाभिषेकके समय इन्ट्राणी ही सर्वे प्रथम भगवानको माताके पाससे उठाती है। पुनः ऋभिषेकके पश्चात् वह भगवानके शरीरको पोंछती है, वस्त्राभरण पहिराती है और चन्द्रन का तिलक लगाती है। इस प्रकार आपने अपने जन्म के द्वारा शचीके हस्त कृतार्थ किये हैं इसलिए आप कृतार्थितशचीहस्त कहलाने हैं (५१)। शक्के द्वारा ही सर्वप्रथम श्रापके इष्ट नामका उद्घोप किया जाता है, इसलिए श्राप शकोद्घुष्टेप्टनामक कहलाते हैं (५२)। मेरुमस्तक पर जन्माभिषेकके पश्चात् इन्द्रके द्वारा आनन्दीत्यादक तृत्य आरम्भ किया जाता है. इसलिए आप शकारव्यानन्दनृत्य कहलाते हैं (५३)। शची आपका वैभव दिखाकर माताको विस्मय-युक्त करती हैं, इसलिए श्राप शचीविस्मापिताम्बिक कहलाते हैं (५४)। समेरुगिरिसे श्राकर इन्द्र आपके पिताके पास ताण्डयनृत्य आरम्भ करना है, इसलिए आप इन्द्रनृत्यन्तिपतृक कहलाते हैं (४५) रेंद अर्थात दुन्नेरके द्वारा आपके भोगापभोगके सर्व मनोरय परिपूर्ण किये जाते हैं इसलिए आप रैदपर्णमनोरथ कहलाते हैं (५६)। आपकी आज्ञाको मस्तक पर धारण करनेके इच्छक इन्होंके हारा आपकी सेवा-अराधनाकी जाती है, इसलिए आप आज्ञार्थीन्द्रकृतासेव कहलाते हैं (५७) । देवों-के ऋषि जो लौकान्तिक देव हैं, उन्हें आपके शिव-गमनका उद्यम इष्ट है, अतियल्लभ है और इसी कारण वे दीचा-कल्याणकके समय आपको सम्बोधन कर स्तुति करनेके लिए भूलोकमें आते हैं, इस लिए स्नाप देववीष्टिशियांचम कहलाते हैं (५८)। स्नापके जिन-दीन्ना महत्त्व करनेके समय सारा जगत स्रोभको प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप दीचाचयकुम्प्रजगत् कहलाते हैं (u.e.)। भूर नाम पाताल लोकका है, भुवर् नाम मध्यलोकका और स्वर् नाम उर्ध्वलोकका है। आप इन तीनों लोकोंके पतियोंसे पूजिन हैं, अतः भूर्मुवस्वःपतीदित केहे जाते हैं (६०)।

इस्यें —हे त्रिभुवनेश, आप शकारन्धानन्दनृत्य हैं, श्रवीविस्मापितास्विक हैं, इन्द्रनृत्यन्तपितृक हैं, रेदपूर्वमनोर्थ हैं, आक्रार्थीन्द्रकृतासेव हैं, देवपीष्टश्चियायम हैं, दीवानुस्यव्यवगत हैं, और

भूभुवःस्वःप्रतीडित हैं ॥४०-४१॥

कुबेरनिर्मितास्थानः श्रीयुग्योगीसरार्षितः । त्रह्यं क्यो त्रह्यविद्वेचो बाल्यो बह्यपतिः कृतुः ॥७२॥ बङ्गातमञ्जतं बङ्गो हवि:स्तुत्यः स्तुतीबरः । भावो महामहपतिनद्दावङ्गोऽक्रवाजकः ॥४३॥

दीचाच्चचे निःकम्प्युक्त्याचे चुञ्चं चोमं प्रातं न्यात् त्रैलोक्चं वस्पेति । सूर् पातासलोकः, भुवर् मृत्यलोकः, स्तर् जर्णलोकः, तेषां कतवः स्वामिनः सूर्युवःस्वःपतवः; तैरीडितः सुतीनां कोटिमः क्षयितः भूभुवःस्वःपतीडितः । वेरिकारिका एते राज्याः स्कायन्ताः श्रम्ययाः श्रातव्याः ॥४१॥

कुवेरेया ऐलिक्लेन राज्यकेन शक्तमंत्रागारिया घनदववेच निर्मितं साई खारधानं समक्षारयां प्रत्येति । क्रियं नवनिधिलत्त्यां द्वारयाद्वार्यु दीनक्वत्वायां या युनक्ति । अध्यत्त क्रियं समुद्रत्विनःअंयवलक्ष्योधस्त्रां लक्ष्मी युनक्ति योवयां नामकामिति । या-नियमस्त्रान् माण्याया-प्रत्याद्वार-प्रत्या-प्या-स्पार्य-स्पार्य-स्पार्य-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्या-प्रत्य-प्रत्या-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-प्रत्य-

यक्षस्य ब्रंगं ब्रस्थुनायः, स्वामिनं बिना पूरुयो बीचो न मनतीति । ब्राविष्टार्तिगं नामेदं । मरत्यां मूतं, न मृतं ब्रमूतं, मृत्युर्वाहतं हत्ययंः, ब्राविष्टतिगमिदं नाम । इन्बते पूच्यते । हृयते निवालानि लच्चतया द्येयते । स्तोतुं गोग्यः । नतुत्तिशेश्वरः रत्वतीश्वरः, रत्वती स्व्युत्तकरूचे इश्वरः इन्हादयो वस्य च तयोक्तः । समवस्यय-विभूतिनंडितत्वात् भाषः । ब्रयया यः पुमान् विद्वान् भर्वति च भावः कम्बते, स्वर्य-मोज्ञावि (दि १) कारया-

अर्थ-हं स्वामिन, आप कुबेरांनाभेंतास्थान हैं, श्रीयुक् है, योगीहवरानित हैं, श्रद्ध हेया हैं, श्रद्धावित हैं, क्वा हैं, याज्य हैं, यक्कपति हैं, ऋतु हैं यक्कांग हैं, असूत हैं, यक्क हैं, हिव हैं, स्तुत्य हैं, स्तुतीहवर हैं, भाव हैं, महामहपति हैं, सहायक्क हैं और अप्रयाजक हैं ॥४२-४३॥

स्याच्या—हे त्रिशुवनके ईश, आपका आस्यान अर्थात् समयसरण कुवेरके द्वारा रचा जाता है, अतः आप कुवेरनिर्मितास्थान कहे जाते हैं (६१)। आप अपने भक्तोको निःश्रेयस-अभ्युद्यस्यरूप लक्सीसे युक्त करते हैं, स्वयं अन्तरंग अनन्तचतुष्टयरूप लक्सीसे और विहरंग समवसरणुरूप लच्मी से युक्त हैं और द्वादश द्वारों पर स्थापित नव निधियोंके द्वारा दीन जनोंको धनादि लक्ष्मीसे युक्त करते हैं, अतएव आप श्रीयुक् कहलाते हैं (६२)। अष्टांग योगके धारण करनेवाले साधु योगी कहलाते हैं, उनके इंश्वर गर्णाधरादिसे आप पूजित हैं, इसलिए आप योगीश्वरार्चित कहलाते हैं । अथवा स्त्रीके संयोगसे युक्त महादेवको जगज्जन योगीश्वर कहते हैं, उसके द्वारा भी आप अर्चित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब महावीरस्वासी उज्जयिनीके स्मशान-में रात्रिके समय कायोत्सर्गसे स्थित थे, उस समय पार्वती-सहित महादेवने त्राकर उनकी परीजाके लिए नाना प्रकारके घोर उपसर्ग किये। परन्तु जब वह भगवानको चल-विचल न कर सके, तब अनके चरणोंमें गिर पढ़ें और 'महति-महावीर' नाम देकर तथा नाना प्रकारसे उनकी पूजा करके चले गये (६३)। ब्रह्म अर्थात् अहमिन्द्रोंके द्वारा स्वस्थानसे ही आप पूजे जाते हैं, इसलिए आप ब्रह्म क्य कहलाते हैं। अथवा ब्रह्म नामक एक मायावी विद्याधरके द्वारा पूजे जानेसे भी आप महा क्य कहलाते हैं। अथवा महा नाम द्वादशांग अतज्ञान का भी है, उसके द्वारा पूज्य होनेसे भी ब्रह्म ड्य कहलाते हैं (६४)। ब्रह्म अर्थात् आत्मस्यरूपके जाननेवाले हैं, इसलिए आप ब्रह्मवित हैं (६५)। त्राप सदैव योगिजनोंके द्वारा भी जानने योग्य हैं, ऋतः वेद्य हैं (६६)। यह ऋर्थातु पूजनके योग्य हैं. श्रतः याज्य कहलाते हैं (६७)। यक्क स्वामी होनेसे यक्कपति कहलाते हैं (६=)। योगियोंके द्वारा ध्यानावस्थामें प्रकट किये जाते हैं, अतः ब्रह्म कहलाते हैं (६६)। श्राप यह के श्रंग हैं, क्योंकि आपके विना कोई जीव पूज्य नहीं होता, अतः आप यक्काङ्क हैं (७०)। आप सूत अर्थात् मरणसे रहित

# द्यायागो जगत्त्वः पूजाहीं जगत्वितः । देवाधिदेवः शकाव्याँ देवदेवो जगहुरः ॥४७॥

मृतलात् । प्रथवा ग्रध्यानां प्रशृंचिद्धल्यात् भावः, मावन्तं विना ग्रध्याः कृतः प्रवर्तने । महामहत्य महा-पूजायाः पतिः लागी, श्रपया महत्य पत्रस्य पत्रिमीचतिः महाभावी महपतिश्च महामहपतिः । महान् पाति-कर्मवर्गिम्बोमलक्ष्यो यशे यस्य त तयोकः। श्रप्तः श्रेहोर्ज्यको प्रथमो या याजको यत्रक्वो ॥४१॥

दया स्त्रुण 'निग्रुं एक्वंप्राणिक्षांचां करणा वागः पूजा वस्य स द्यावागः । कार्ता त्रिमुक्तस्थित-सःवजीवानां पृथ्यः । पूजाया अद्यर्धियार्चनस्य आहीं योग्यः । ज्ञातां त्रेतोस्वप्रेतसस्यप्राणितां आर्थितः पूजितः । देवाना दन्तासीनार्मापको देवः । शक्तुर्वतीत शका द्यात्रिशस्तिरास्त्रवामम्ब्यं पूज्यः । देवानानिनद्रा-दीनामाराज्ये देवः । अथवा देवानां राजां देवे राजा देवदेवः, श्लावाराज्य इत्यर्थं । अथवा देवानां मेष-इमाराखां देवः एसाराज्यः । ज्ञानां कार्तात स्थलप्राणिकार्याणां गुदः विता धर्मीपदेशको वा महान् ॥४४॥

मर्च-हे दयालो, ऋाप दवावाग हैं, जगत्पूच्य हैं, पृजाई हैं, जगदर्चित हैं, देवधिदेव हैं, इक्रान्ट्यें हैं, देवदेव हैं और जगद्गुरु हैं ॥४॥।

च्याच्या — हे दवालु जिनेन्द्र, आपने सर्व प्राधियों पर दया करनेको ही यह कहा है, इस्तिलए आप दयावाग हैं (८०)। आप जगतक सर्व प्राधियों से पूच्य हैं, अतः जगत्युच्य हैं (८१)। पूजाके योग्य होनसे पुजा के पान्य उपान्य कि हिन्दे । अत्यात अपित होने के कारण जगवर्षित कहलाते हैं (८२)। इस्त्रादिक देवों के मी अधितायक होने से देवाधिदेव कहलाते हैं। अवना देवों के माध्य प्रवांत मानिक पीका हुं दू करने के कारण भी आप देवाधिदेव कहलाते हैं (५४)। इक अर्थात् चुर्तिकाय देवों के माध्य प्रवांत कारण देवाधिदेव कहलाते हैं। अपन प्रवांत आराभ्य होने से देवचेव कहलाते हैं। अपना देवाधिद राजाक भी वाचक है। आप राजाओं के भी राजा है अतः देवदेव हैं (च्यू)। देवों के देव अपने उपने प्रवांत करने परस आराभ्य होने हैं। अपना देवाध्य जल्दि करनेवाले में मच्छुमार्यका हो। आप उनके परस आराभ्य हो, अर्थीक आपके विहारकालमें वे आरो अने जलवृष्टि करते हुए चलते हैं (६६)। आप जनके परस कार्यक है, व्योंकि आपके विहारकालमें वे आरो अर्थी जलवृष्टि करते हुए चलते हैं (६६)। आप जनके पर कार्यक है, व्योंकि अपने स्वांत अर्थाक अर्थेक देते हैं (००)।

संदूर्ण्यसंबाष्यः पञ्चानां जयज्ज्ञा । आसंबद्धाः ष्ट्रायष्टिवासरा देवतुन्तुसः ॥७५॥ बागस्युद्धासनरवृत्रप्रयस्य पुष्पवृष्टियाक् । दिष्पायोको सावसर्वे संगीतव्येष्टर्मगवः ॥७५॥ ६ ॥ वति यत्राष्ट्रसम्बद्धाः

चंदूत इत्तरंशरोनामंत्रितो बोऽटी देशचंदा चतुर्विकायदेशच्युहः, तेन झर्च्यः पून्यः । पद्मे न यानं गमनं यस्य । वस्त्रज्ञा विद्यत्ते (यस्य )। मामंद्रले कोट्यण्डेस्तानतेसोमंदर्स (श्वरं सस्य । चतुर्पक्त पष्टिः नदुःपष्टिः, चतुःपिक्षानस्याय् प्रकीर्यकानि सस्य । देशनां चंदिपन्य युन्तुभ्यः सादं दारक्केरियदत्त यस्येति ॥१४॥ शाम्पकांपितस्यद्वां स्नायनं दरास्मति स्थानं सस्य तयसेयः । उत्तरं च-प्

श्रष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कराउः शिरस्तथा । जिह्नामूक्तं च दन्ताश्च नासिकोष्टौ च तालु च ॥

क्षत्रप्रयोगपर्युत्तर पुरेन रावते । द्वारस योबनानि न्याच्य प्रमहाहर्मगति, तानि च पुप्पाधि कपिः सुलानि क्षपोहत्तानि (च) एइ: । इंदिक्बं पुष्पहाद्वि मन्त्रे भोजन्त्या प्रकृति । दिव्योज्ञानुष्पे महामंडयोगिरि रिस्तः योबनैक्प्रमायाक्षरम् मिद्यान्त्रे प्राचित्रमात्रे स्वयं कः । मानत्स्मन्द्रहर्षेन मिष्णावादिनां मानसङ्कारं दूराविष देर्गनमत्रे मर्स्त्रीत सल्लव्यक्तिनोत्तेर्वसीतः । गीत-सन्य-वार्षिक्तिनाम् मानस्य

#### ॥ इति यज्ञादेशतसः॥ ३ ॥

अर्थ — हे स्वामिन, आप संहृतदेवसंघाच्यं हैं, गद्मयान हैं, जयभ्यांनी हैं, भामंबली हैं, चतुःगिट्यामर हैं, देवदुन्दुमि हैं, वापास्क्रष्टासन हैं, ब्रज्जयराट् हैं, पुष्पवृष्टिमाक् हैं, दिञ्याहोक हैं, मानमर्दी हैं, संगीताह हैं और अष्ट्रमंगल हैं ॥४५-४६॥

ब्याच्या - संहूत अर्थात् इन्द्रके आदेशसे आमंत्रित चतुर्विध देव-संघके द्वारा पूज्य हैं अतः संहुतदेवसंयाच्यं कहलाते हैं ( क्य )। आप विहारकालमें देवगर्थोंसे रचित कमलों पर पादन्यास करते हुए चलते हैं, अतः पद्मयान कहलाते हैं (६६)। आपके समवसरएमें और विहारकालमें त्रिजगद्विजयकी सचना देनेवाली ध्वजा-पताबाएं फहराती रहती हैं अतएव लोग आपको जयभ्वजी कहते हैं (६०)। आपके पृष्ठ भागकी खोर भा अर्थात् कान्तिका वृत्ताकार पुंज सदैव विद्यमान रहता है, अतः आप भागंदली कहलाते हैं (६१)। आपके समवसरएमें यसगरए चौसठ चंबर ढोरते रहते हैं, अतः आप चतुःषष्टिचामर कहलाते हैं (६२)। समवसरएमें देवगण साढ़े बारह कोटि दुन्द्रभियोंको बजाते हैं अतः आप देवदुन्द्रभि कहलाते हैं (६३)। आपकी वासी ताल. श्रोष्ठ श्रादि स्थानोंको नहीं स्पर्श करती हुई ही निकलती है, श्रतः श्राप वागस्युष्टासन कहलाते हैं (६४)। तीन छत्रोंको धारण कर समवसरणमें विराजमान रहते हैं, अतः छत्रत्रयराट कहे जाते हैं (६५)। आपके समवसरमामें देवगमा बारह योजन तक की भूमिपर पुष्पवृष्टि करते हैं। पुष्प-वृष्टिके समय फुलोंके मुख उपरकी स्रोर तथा डंठल नीचेकी स्रोर रहते हैं। इस प्रकारकी पुष्पवृष्टिके भोका होनेसे आपको लोग पुष्पवृष्टिभाक् कहते हैं (६६)। समवसरएमें महामंडपके ऊपर विवय अशोक वृत्त रहता हैं, जिसे देखकर शोक सन्तप्त प्राणी शोक-रहित हो जाते हैं, अतः आप दिव्याशोक कहलाते हैं (६७)। समवसरएमें चारों कोर अवस्थित मानस्तम्भोंके दर्शनमात्रसे वह बहे मानियोंके भी मानका मर्दन स्वयमेव हो जाता है, अतएव आप मानमर्दी कहलाते हैं (१=)। समवसरण-स्थित संगीतज्ञालाओं के भीतर गाये जानेवाले संगीतके योग्य होनेसे आप संगीताई कहलाते हैं (६६)। शुंगार, ताल (बीजना), कलश, ध्वजा, सांथिया, क्रज, दर्पण और चंबर ये आठ मंगल दस्य मी मी की संख्यामें समवसरणुके भीतर सदा विद्यमान रहते हैं, अतः आप 'अष्ट्रमंगल' इस नामसे प्रख्यात हए हैं (१००)।

इस प्रकार तृतीय वहाई शतक सम्राष्ट्र हुवा ।

(४) त्राय तीर्यकुल्डतम् तांमकुलान्यस् वायंकरलाम्बनः सुरक् । तीर्यकर्ता तीर्यकर्ता निवस्तायन्यकः ॥४०॥ व्यतिर्गकरलाम्बन्तिः तार्यक्षरः । तार्यक्षर्ताच्याव्यवस्तायंवित्रायकः ॥४८॥ अत्यतिर्गकरलाम्बन्दिर्गकरासः । सम्बन्धायान्यस्य । सम्बन्धायन्यस्य ॥४९॥

तीर्थंत संसारसागरो येन तत्तीर्थं द्वादशांगशास्त्रं तत्करोतीति । तीर्थं सःवतीति । तीर्थं करोतीति । तीर्थं करोतीति तीर्यंकरः, वर्णागमत्वात् मोऽन्तः । शोभना दक् चायिकं सम्पन्त्वं यस्य स सुद्दक् । शोभन-लोचनो वा । तीर्थस्य मर्सा स्थामी । ऋथवा तीर्थ विमर्त्तीत्वेवंशीलः । तीर्थस्य इशः स्वामी । तीर्थस्य नायकः स्वामी ॥४७॥ धर्मश्चारित्रं, स एव तीर्यः, तं करोतीति। तीर्थं प्रशायतीति। तीर्थ-(स्य ) काकः । तीर्थस्य प्रश्रुकः । तीर्थस्य देशाः कारकः । तीर्थस्य विधायकः कारकः ॥ ४८ ॥ सत्यतीर्थ कोतिति । तीर्थानां तीर्थभतपरपासां सेव्यः सेवनीयः । तीर्थे शास्त्रे निश्कास्तैर्थिकाः. वा तीर्थे गरः. तस्मिनियक्ता सेनापरा तैथिकाः । अथवा तार्थ जिलपुजनं तत्र नियकाः । अथना तार्थे पृण्यक्षेत्रं गिर-नागदिः तदात्राकारकाः । श्रयवा पात्रं त्रिविधं तस्य दानादिनियुक्तास्तैर्यिकास्तेषां तारको मोत्रदायकस्तै-क्षिकतातकः । त्यादि-स्यादिचयो वाक्यभ्य्यते, क्रियासहितानि कारकाशि वा वाक्यं कप्यते । सत्यानि मत्यस्यरोत्यानि तानि वास्थानि सत्यवास्थानिः सत्यवास्थानामधिपः स्वामी । श्रथथा सत्यानि वास्थानि वेषां ते सत्यवाक्याः भ्रापयः, श्रूषयः सत्यवचसः इत्यभिधानात् । सत्यवाक्यानामधीणां दिशम्बरमनीनां क्षांत्रयः । श्रयंत्रा सत्यवाक्यानां सत्यवादिनां श्राधिं धर्मीचन्तां पाति रत्नति इति सत्यवाक्याधिपः । क्यां जातमं शास्त्रं यस्य । श्रायवा सत्यं स्थान्ति, श्रासत्यं वदन्ति पूर्वापरिशोधिशास्त्रं मन्यन्ते ते सत्यशाः क्रिमिनि-क्रिपल क्रणचर-चार्थाक शाक्याः, तान अस्थिति निराकरोतीति सत्यशासनः । अविद्यमानं प्रति-शासनं मिथ्यामतं यत्र स तथोक्तः । श्रथवा श्रविद्यमानं प्रतिशं दुःखं श्रासनं ( यत्य ) स श्रप्रतिशासनः । भगवान खल वृद्यमनाथः किचिदनपूर्वलक्ष्मालपूर्यन्तं पद्मासन एवोपविष्टो धर्मोपदेशं दत्तवान . तथापि हःखं नाभत् । कृतः, श्रनन्तश्रसानन्तशीर्यत्वात ॥४६॥

क्षर्य—ह तॉर्थेश, आप तीर्थेष्टत् हैं, तीर्थेक्टर् हैं, तीर्थेक्टर् हैं, तीर्थेक्टर् हैं, सुरुक् हैं, तीर्थेक्टर्स हैं, तीर्थ्यत्ता हैं, तीर्थेय हैं, तीर्थेत्रायक हैं, धर्मतीर्थेक्ट हैं, तीर्थेयत्वा हैं, तीर्थेक्टर्स हैं, तीर्थेयत्वाक हैं, सत्वाव्याध्याधिय हैं, हैं, तीर्थेव्या हैं, तीर्थेविधायक हैं, सत्वतीर्थेक्ट हैं, तीर्थेसेव्य हैं, तैर्थिकतारक हैं, सत्यवाव्याधिय हैं, सत्यक्षासत हैं, और अप्रतिशासन हैं ॥४-४८॥

स्यास्था — जिसके द्वारा संसार-सागरके पार अतरते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। जाग्जन द्वारशांग अनुका जामय लेकर मणके पार होते हैं, जान इस मकारके तीर्थ कहते हैं। जाग्जन द्वारशांग अनुका जामय लेकर मणके पार होते हैं, क्यान द्वारांग अनुका तीर्थ कहते हैं। जाग्ज इस मकारके तीर्थ करते कथा ता लाग्याले हैं, इसलिए जाग्र तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थ कर, तीर्थ करा तीर्य करा तीर्थ करा तीर्य करा तीर्य

स्वाहाली दिव्यलीर्देव्यव्यत्मिरस्यादतार्थं शक् । युवयवानार्थ्यलाध्रमागश्रीवोश्विरिद्वशक् ॥२०॥ स्रतेकालदिरोकात्तरमान्त्रभिद्वयुवान्तकृत् । सार्थवानप्रवक्तेतिः प्रतितीर्धमदम्बन्धः ॥२३॥

स्याच्छव्दपूर्वे वदतीत्वेवंशीलः । दिव्या स्नमानुषी गीर्षांशी यस्य । दिव्यो स्नमानुषी ध्वनिः शब्द-व्यापाने वचनरचना यस्येति । श्रव्याहतार्था परस्पराविषद्धार्था असंकलार्था वाग्वासी यस्येति । अस्यवा आ समंताद इननं श्राहतं, श्रवीनां खागादीनां श्राहतस्य श्राहननस्य श्रयोऽभिषेयः प्रयोजनं वा यस्या सा श्रव्या-हतायी. श्रविशब्दाद श्राहतशब्दाच्चोपरि श्रकारप्रश्लेषो शातव्यः । अव्याहतार्था कार्गादप्राशिनामधात-प्रयोजना वाग्यस्य सः । पृण्या पृण्योपार्जनहेत्रभूता वाग्वासी यस्य सः । ऋर्यादनपेता ऋर्थ्या, निर्धकतारहिता वाग्वासी यस्य । ऋथवा ऋथर्य गराधर-चिक-शकादिमिः प्रार्थनीया वाग्वासी यस्य । भगवद्रापाया ऋषे मराधदेशभाषात्मकं ऋषे च मर्वभाषात्मकम् । ऋषें मराधीया उक्तिर्भाषा यस्य स तथोक्तः । (इद्धा परमाति-शयं प्राप्ता वाक यस्य सः) ईदृशी वाकस्यापि न भवतीति भावः ॥५०॥ ऋनेकान्तं स्याद्वादं श्रानेकस्वभावं वस्त दिशांत उपदिशतीति । एकान्तं यथा स्वरूपादि चत्रष्टयेन सत् तथा पररूपचत्रष्टयेनापि सत् द्रव्यं, एवं सत्येकान्तवादो भवति । स एव ध्यान्ते अन्यकारं वस्त्ययावस्यक्तप्रप्रच्छादकत्वात । एकान्तध्वान्तं भिनत्ति नयवशात् शतलंडीकरोतीति । एकदेशवस्त्रप्राहिणो दर्णया कय्यन्ते, तेषामन्तकृदिनाशकः । सार्था ग्रर्थ-सहिता न निर्रायका वाक यस्य, वा सार्या प्रयोजनवती वाक यस्य । श्रयवा श्रयें जींवादिपदार्थैः सहिता वाक यस्य । अध्या सा लद्भगरिम्युदय निःभ्रेयसलद्भाषा, तस्या अर्थे वाक् यस्य स सार्थवाक । भगवद्वासी-मनुश्रत्य जीवा स्वर्ग-मोद्धादिकार्य साधयन्तीति कारणात् । (म्न-) प्रयत्ना ग्रविवद्धापूर्विका मध्यजीवपुण्य-प्रेरिता ( उक्तिः ) वाक यस्य । अध्यक्ष अप्रयक्ता अनायासकारिसी उक्तिर्यस्य । प्रतितीर्थानां ( हरि- ) हर-हिरण्यगर्भमतानुसारियां जिमिनि-कपिल-कयाचर-चार्वाक-शाक्यानां वा मिथ्यादृष्टीनां मदद्वनी श्रहंकार-निराकारिशी वाक वाशी यस्य स तथोक्त: ॥ ५१॥

प्रतिपादन करते हैं, इसलिए भी आप सत्यशासन कहलाते हैं (२०)। यथार्थ प्रकाशक आपके विश्वमान रहने पर प्रतिपिचयोंका शासन अस्तंगत हो जाता है अतः आपको योगिजन अप्रतिशासन कहते हैं। अथवा प्रतिश नाम दुःखका है, भगवानके एकड़ी आसनसे दीघेकाल तक अवस्थित रहने पर भी दुःखका अनुभव नहीं होता है इसलिए भी जर्षे अप्रतिशासन कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋवसदेव दुख कर कलाख पूर्व वर्ष तक पद्मासनसे विराजमान रहकर हं, भव्य-जीवोंका धर्मका उपदेश देत रहे, फिर भी अनन्त बलशाली और अनन्तमुलके धारक होनेसे कहें किसी प्रकारके दुःखका अनुभव नहीं हुआ (२९)।

अर्थ- हे भगवन, श्राप स्वाद्वारी हैं, दिव्यभी हैं, दिव्यधनि हैं, अव्याहतार्थवाक् हैं, पुण्य-वाक् हैं, अर्थ्यवाक् हैं, अर्थमागंधीयोक्ति हैं, इद्धवाक् हैं, अनेकान्तदिक् हैं, एकानःधानतिन्त् हैं, दुर्खयान्तहत् हैं, सार्थवाक् हैं, अपनरानोक्ति हैं और प्रतितीर्थमदम्नवाक् हें 180-481

व्याच्या — हे स्वामिन, आप स्वाद्वादी हैं, क्योंकि आपके वचन 'स्यात्' शब्दपूर्वक ही निकलत हैं और इसी स्वाद्वाहरूप अमोध शरप्त हारा आप एकारवादाँका निराकरण करते हैं (२२)। आपकी थाणी मातुर्पी ग्रकृतिसे रहित हिच्च होती है, सभी देशोंकि विभिन्न मापा-भाषी मतुष्य, पशु-पत्वी और देशरण भी अपनी-अपनी चोली में समस जाते हैं, इसलिए आप दिवसी और दिवस्था भी अपनी-अपनी चोली में समस जाते हैं, इसलिए आप दिवसी और दिवस्था मामें पुकार जाते हैं (२२-१४)। आप अव्याद्वत अर्थात् परस्प विरोधकर क्यावातसे रहित अर्थका स्वरूप करते हैं, इसलिए अप्याद्वतार्थवाक् क्रताते हैं। अथवा अवि अर्थात् आत स्वाद्वाद्यावाक्ष मत्रके स्वरूप क्षेत्र मामें महीं मारनेकर चचनके बोलनेवालों हैं, इसलिए श्री अव्याद्वतार्थवाक् क्रताते हैं। (२५)। आपकी वाणी पुज्यको उपाली करते करानेवाली हैं, तथा रोम, वर्ष आद्या आदि आपित अपनुआत स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप करते करानेक कारण प्रिवर्श है, स्वर्ण प्रमुचाक हैं (२६)। अर्थश्वर वस्तु

# स्यात्कारध्यज्ञदार्गाहावेतवागचलीहवाक् । क्यौत्वेचवाक्शस्ता स्द्रवाक् सक्ष्मंगिवाक् ॥४२॥

स्यात्कारः स्यादादः, त एव ध्यब्धिन्दं, श्रनेकान्तमतप्रासादमंडनत्वात् ; त्यात्कारभ्यवा वाग् वाची
यस्य । इंडापेता निराकांदा प्रत्युपकारानपेदिणी वाक् सस्य । श्रवना इंष्टा उद्यमत्त्रदेशता इंडापेता वाग् यस्य
म तचोकः । आहं लोकं संवेधनवानीत्युपमर्यदेशनाक् स्वमानित संवीधकवाणित्यर्थ । श्रवनोति निश्चती श्रीध्ये
श्रवरोत्वयां ना अपनोष्ठा वाक्माया यस्य, न तचोकः । श्रयोत्वरीयोव्यामनारिम्तानां वाचां वार्षाता गुढः ।
श्रवता श्रयोदेशयोवां दित्यानां वाचां शास्ता । स्वा मुखितकारा—( व ) रिहेता वाग् यस्य । स्वातां संयानां समाहारः समर्थागं, समर्थागं विदेश वाक् स्वय व समर्थिशाक् । याकार्य श्रीहती इत्ती इत्ती व्यविदिति
वचतात् मंत्रीयन्दस्य इंकारस्य इत्यः ॥६२॥

द्वव्य, प्रकार, अभिधेय, निष्ठति, प्रयोजन आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आप निरर्थकता-रहित सार्थक वाणीको बोलते हैं, गणधर, चकवत्ती, इन्द्राविकके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही आपकी बाखी प्रकट होती है, आपकी बाखी अधीजनोंको बोधि और समाधिकी देनेवाली है, तथा अर्थ्य श्रश्रात यक्ति-यक्त वचनोंके आप वोलनेवाले हैं, इसलिए आप अध्येवाक कहलाते हैं (२७)। आपकी बालीका अर्धमाग मगधदेशकी भाषाके रूप हैं और अर्धभाग सर्व देशोंकी भाषाके स्वरूप हैं. इस कारण सर्व देशोंके मनुष्य उसे सहज ही में समक्त लेते हैं, अनुएव आप अर्धमागधीयोक्ति कहलाते हैं। अन्य प्रन्थोंमें इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है कि भगवानकी वासी तो एक योजन तक ही सनाई देती हैं किन्तु मागधजातिके देव उसे अपनी विक्रिया-शक्तिके द्वारा बारह योजन तक फैला देते हैं, श्रतः भगवानको भाषा ऋर्धमागधी कहलाती है (२८)। श्रापकी वाणी परम श्रतिशयसे युक्त है, बहरे मनुष्य नक मुन लेते हैं, इसलिए आप इद्धवाक कहलाते हैं (२६)। आप अनेक धर्मात्मक बस्तुका उपदेश देते हैं, इसलिए अनेकान्तदिक् कहे जाते हैं (३०)। एकान्तवादरूप अन्धकारके भेदनके कारण एकान्त ध्वान्तभित् कहलाते हैं (३१)। मिध्याबादरूप दुर्णयोंके अन्त करनेके कारण दुर्णया-न्तकृत कहलाते हैं ( ३२ )। सार्थक वाणी बोलनेके कारण सार्थवाक कहलाते हैं । अथवा 'सा' नाम अभ्युदय-निःश्रेयसस्वरूप लच्मीका भी है। श्रापकी वार्णाके द्वारा लोग उसे प्राप्त करते हैं, श्रतः सार्यवाक कहलाते हैं (३३)। आपकी वासी वालनेकी इच्छारूप प्रयत्नके विना ही भन्यजीवींके पुण्यसे प्रेरित होकर निकलती है, अतः आप अभयबोक्ति कहलाते हैं (३४)। हरि-डरादि-प्रतिपादित मतानुसारी प्रतिनीर्थ अर्थात प्रतिवादियोंके ऋहंकाररूप मदका नाश करनेवाली आपकी वाणी है. श्चतः आप प्रतितीर्थमद्घनवाक् कहलाते हैं (३५)।

अर्च-हे स्याद्वादिन, आप स्यात्कारण्यजवाक् हैं, ईहापेतवाक् हैं, अचलीष्ठवाक् हें, अपोरू वेय-बाक हैं, शस्ता हैं, रुद्ववाक् हैं और सप्तर्भगिवाक् हैं ॥५२॥

ब्याक्या — है स्याहादके प्रयोक्ता, आपकी वाली 'स्वात' पदस्य ध्वा अर्थात् चिन्हसे युक्त है, इसलिए आप स्थानसारध्ववाक कहलाते हैं (६)। आपके वचन प्रत्युपकारकी आकांकारे रहित निरिक्तभावसे और विना किसी उग्रमके निकलते हैं इसलिए आप इंहानेत्वाक कहलाते हैं, (३७)। आपको आपो निकतने से समय अपका रहते हैं, इसलिए आप अपलेशियक स्वत्ताते हैं, (३०)। आप अपीरोय अपता कानाविनियन हादकांग अुक्तानस्य वालीके उपदेश हैं, अपवा प्रत्योक के द्वारा बोली जानेवाली वालीके मिन्न दिज्यवालीके प्रयोक्ता हैं, अत: अपीरोययाक्जात्ता कहें जाते हैं, (३०)। आपको वाली साली मुनके विना लोले ही प्रगट होती हैं, अत: आप रुद्वयाक् कहलाते हैं। (४०)। आपकी वाली स्वात्ति स्वात्ति हैं। अत: आपके प्रयोक्त किस स्वात्ति हैं। (४०)। आपकी वाली स्वात्ति स्वात्ति हैं। (४०)। आपकी वाली स्वात्ति स्वात्ति हैं। (४०)। आपकी वाली स्वात्ति स्वात्ति हैं। (४०)। अपकी वाली स्वात्ति स्वात्ति हैं। (४०)। अपकी वाली स्वात्ति स्वात्ति हैं। (४०)। अपकी वाली स्वात्ति हैं। (४०)। अपकी वाली स्वात्ति स्वात्ति हैं। (४०)। अपकी वाली स्वात्ति स्वात्ति हैं। (४०)। अपका अपनाव्यात्ति स्वात्ति हैं। (४१०)।

स्रवर्षनीः सर्वतावासयागिर्यक्तवर्षनीः । असोधवागक्रमवागवाण्यानन्तवागवाक् ॥ ४३ ॥ स्रवेतनीः स्पृत्तनीः सत्यानुभवगीः सुगीः । योजनव्यपिगीः द्वितारेगीस्तीर्वकृत्वगीः ॥४७॥

न विचन्ते वर्षा श्रज्याचि विरि माणायं यत्व रु तयोकः। श्रयंत श्रयंत प्राप्तं प्राप्तं प्राप्तं प्रस्था का श्रवणां, इंरशों वीवेस्य स श्रवणीं।, श्रम्यात्मात्तेषापि माणान् विद्वानित्वर्षः। स्वेषां रेग्रातां भाषाम्भी गीर्षोष्णी यत्य स तथोकः। व्यक्ता वर्षा श्रद्धाणि विरि सत्य स तयोकः। अमोषा सकता वाष्ट्रं स्वयं स तयोकः। श्रष्ठमा दुग्पद्धिती वाष्ट्र यत्य स तथोकः। श्राप्ता वक्तुमशस्त्र अन्तानन्तांपैकाशियो स्वयं स तयोकः। न विषये वाष्ट्र यत्य स तथोकः। श्रद्धाणा वक्तुमशस्त्र आन्तानन्तांपैकाशियो वाष्ट्र यत्य स तयोकः। । तथियते वाष्ट्र यत्य स ॥ ५३ ॥ श्रद्धता एक्त्यन्तर्या विश्वाणि स्वयं स तयोकः, । स्वयं सत्यं स्वयं स्य

अर्थ- हे अनिर्वचनीय, आप अवर्षानी, हैं. सर्वआवानयती हैं, अवक्तवर्षानी हैं, असोप-वाक् हैं, अक्रमवाक् हैं, अवाच्यानन्तवाक् हैं, अवाक् हैं, अर्द्धतनी हैं, स्ट्रतनी हें, सत्यानुभयनी हैं. सपी हैं. योजनञ्यापिनी हैं, कीरगौरती हैं और तीर्थक्रम्यनी हैं।॥३-५४॥

व्याच्या — आपकी गिरा अर्थात् वाणी अकारादि अन्तरूप वर्णोके विना निरन्तरी प्रगट होती हैं, इसलिए आप अवर्णेगी कहलाते हैं। अथवा ऋखानाम पुनः पुनः अञ्चासका है, आप किसी गुरु आदिसे अञ्चास किये विना ही स्वयं बुद्ध होकर धर्मका उपदेश देते हैं इसलिए भी आप अवर्णेगी कहलाते हैं (४२)। आपकी वाणी सबे देशकी भागाव्यों दुनत होती हैं (४३)। अपकी वाणी व्यक्त अर्थोत् स्पष्ट वर्णोसे कुनत होती हैं, इसलिए आप स्वेमाणाम्यगी हैं (४३)। आपकी वाणी व्यक्त अर्थात् स्पष्ट वर्णोसे कुनत होती हैं, इसलिए आप व्यक्तवर्णगी कहलाते हैं (४४)।

शंका—पहले 'श्रवर्धेगी' नामके द्वारा भगवान्की वाखी को निरस्तरी कहा गया है श्रीर श्रव व्यक्तवर्धोगी नामके द्वारा भगवान्की वाखीको स्पष्ट वर्धवाली कहा जा रहा है, यह पूर्वापर-विरोध कैसा ?

समाधान — भगवानकी वाली स्वतः तो निरक्ती निकलती हैं, किन्तु कोनाकोंके क्राी-श्रदेशमें गहुँचकर यह स्पष्ट अच्हरूपसे सुनाई रेती है ऐसा भगवानका व्यतिशय है। अतः प्रथम नाम वस्ता की अपेदा और दूसरा नाम नोताओंकी अपेदासे है और इसलिए होनों नामोंके होनेमें कोई चिरोध नहीं वानना चाहिए।

क्याक्या—आपकी वाणी अमोघ अर्थान् सकत होती है, अतः आप अमोघवाक् हें (४५) । जिन्हें शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता, ऐसे अनत पदार्थोंको आपकी वाणी प्रगट करती है, अतः आप अक्षमवाक् हें (४६) । जिन्हें शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता, ऐसे अनत पदार्थोंको आपकी वाणी प्रगट करती है, अतः आप अवाक् कहलाते हैं (४७) । सर्थे साधारण जानिक समान आपके प्रयन नहीं तिकताने अतः आप अवाक् कहलाते हैं (४८) । अद्भैत अर्थात् एकमात्र आपका शासन करनेवाली आपकी वाणी है, अतः आप अद्भैतगी कहलाते हैं (४५) आप सुन्त अर्थात् स्वयं वाणीको बोलते हैं, अतः आपका नाम सुन्ता हैं (४९) । आपके व्यवन स्वयं और अनुभवस्य होते हैं, अतः आप स्वयंव्ययापी कहलाते हैं (४१) आप सर्वेद्धनाची प्रयत्वा स्वयं और अनुभवस्य होते हैं, अतः आप स्वयंव्ययापी कहलाते हैं (४१) आप सर्वेद्धनाची प्रयत्वाव्ययापी अहलाते हैं (४१) आपकी धाणी एक योजन तक वैटे हुए लोगोंको सुनाई देती है, अतः आप योजनव्यापिगी कहलाते हैं (४२) । और अर्थात् सुन्तेद समान आपकी वाणी वेद्धन्य है अर्थात् अस्य स्वयंव्ययापी कहलाते हैं (४२) । और अर्थात् सुन्तेद हैं (४२) । आपकी वाणी है हैं अर्थात् अ

सम्बेडजम्बराः सद्गुबिन्नाः परमार्वगुः । प्रशान्तगुः शक्तिकगुः सुगुर्वियतकालगुः ॥४१॥ सुप्रतिः सुप्रतो वाववज्ञतिः सुबुन्धसाञ्चतिः । धर्मजृतिः श्रुतिपतिः श्रुत्युक्तां भूवश्रुतिः ॥५६॥ निर्वासमानिकार्वातेशकः सर्वमानिकः । सारस्वतप्रसार्वपरमान्तर्वार्थकः॥४०॥

भन्येरेक ( ४ ) भव्या भ्रोतुं योग्या गौर्याची यत्य ह तयोकः । गोरप्रधातस्यान-तस्य क्रियामाय दीनां चेति इत्यः । मन्यवद्यवागिद्वती इत्यादेशे । वर्तत क्षमीचीना यूर्वाप्यदेशेपरिता शाम्बती वा गौर्याची स्वयः व तयोकः । विश्वा वित्तित्र मान्या स्वयः तयोकः । यस्यः तयोकः । यस्यः तयोकः । प्रत्याना कर्मन्यव्यनिवय्यम्बत्तित्या गौर्याची स्वयः तयोकः । प्रत्याना कर्मन्यव्यनिवय्यम्बत्तित्या गौर्याची एत्या प्रदेश मात्र प्रत्याना विश्वा कर्मन्यव्यन्तित्य गार्व स्वाहार्यदेश्या गौर्यत्य । प्रदेश मात्र प्रतिक्षा गौर्यत्य त्या प्रतिक्षा गौर्यत्य । व्याप्ता गिर्यत्य । व्याप्ता गिर्यत्य । व्याप्ता गिर्यत्य । व्याप्ता गिर्यत्य । व्याप्ता गौर्यत्य । व्याप्ता गौर्वत्य । व्याप्ता गौर्यत्य । व्याप्ता । व्याप्ता गौर्यत्य । व्याप्ता गौर्यत्य । व्यापा । व्याप्ता व्यापत्य । व्याप्ता व्यापत्य । व्याप्ता व्यापत्य । व्याप्ता व्याप्ता व्याप्ता व्यापत्य । व्याप्ता व्यापत्य । व्याप्ता व्यापत्य । व्यापत्य ।

बर्च-हे भगवन, श्राप भव्येक्सव्यम् हैं, सद्गु हैं, चित्रगु हैं, परमार्थगु हैं, प्रशान्तगु हैं, प्रास्तिगु हैं, सुन्त हैं, स्वाप्तिक्तु हैं, सुन्त हैं, सहाश्रुत हैं, महाश्रुत हैं, महाश्रुत हैं, स्वाप्ति हैं, सुन्ति हैं सागेदेशक हैं, सर्वसागेदिक्

हैं, सारस्वतपथ हैं और तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत् हैं ।।५५-५७।

व्याक्या है हितोपदेशिन, आपकी वाणी एकमात्र भव्य जीवोंके ही सुननेके योग्य हैं, अथवा भन्योंको ही सुनाई देती है. इसलिए आप भन्यैकश्रन्यम् कहलाते हैं (५६)। आप सद् अर्थात पूर्वापर-विरोध-रहित समीचीन अथवा शाहवन बाखीको बोलने हैं, अतः आप सद्गु नामसे पुकारे जाते हैं। (५७) चित्र अर्थात नाना प्रकारसे भव्य जीवोंको सम्बोधन करनेवाली आपकी वाणी होती है, अतः आप चित्रगु कहलातं हैं (५८)। आप अपनी वाखीके द्वारा परमार्थ-अर्थात परम निःश्रेयस-रूप अर्थका उपदेश देते हैं, इसलिए परमार्थम् कहलाते हैं (५६)। आपकी वाणी प्रशान्त अर्थात राग. द्वेष-मोहादि रहित है और कर्मोंका स्थ करानेवाली है, अतः आप प्रशान्तगु कहलाते हैं (६०)। प्रभकत्तांके द्वारा प्रश्न किए जाने पर ही आपकी वाणी प्रगट होती है, अतः आप प्राशिकम् कहलाते हैं (६१)। ऋापकी वाणी ऋतिशोभना है ऋतः ऋाप सुगु कहलाते हैं (६२)। नियत कालपर आपकी वाणी खिरती है, त्रर्थात प्रातः मध्यान्ह, त्रपरान्ह श्रीर मध्यरात्रि इन चार कालोंमें छह-छह घड़ी आपकी दिव्यध्वनि प्रगट होती है, इसलिए आप नियतकालगु कहलाते हैं (६३)। द्वादशांग अतस्त्व वार्गीको श्रुति कहते हैं। आपकी श्रुति अति श्रोमायुक्त है, अतः आप सुश्रुति कहलाते हैं (६४)। आपका अने अर्थात् शास्त्र अवाधिनार्थ होनेसे अति सुन्दर है, अतः आप सुभूत कहलाते हैं। श्रथवा श्राप विश्वविख्यात हैं इसलिए सुश्रुत कहलाते हैं (६५)। त्र्यापकी वाणी महापंडितोंके द्वारा बाज्य अर्थात् पूज्य है, मान्य है, अतः आप याज्यश्रुति हैं (६६)। आपकी वाणी श्रीताओं के द्वारा भक्ति-पूर्वक भली-मांति सुनी जाती है, इसलिए ऋाप सुभूत् कहलाते हैं (६७)। महान् ऋर्यात् सर्व अर्थकी प्रकाश करनेवाली आपकी बाखी है अतः आप महाश्रुति हैं (६८)। आपकी वाखी धर्मरूप है. थिशिष्ट पुण्यके उपार्जनका कारण है और तीर्यंकर-प्रकृतिका बन्ध कराती है, अतः आप धर्मश्रुति कहलाते हैं (६६)। श्रुति अर्थात् शास्त्रोंके पति होनेसे आप श्रुतिपति कहलाते हैं (७०)। श्रुतियोंके

रेष्टा बाम्मीरवरो धर्मशासको धर्मदेशकः। वागीरवरकवीनाधिकर्मगीशो गिरोपतिः ॥४८॥ सिद्युष्टः सिद्दवागाञ्चासिद्दः सिद्दं कशासनः। जगाणसिद्दसिद्युग्तः सिद्दर्भत्रः सुसिद्यवाक् ॥४२॥ द्विषक्षवा निक्कोकिरतेत्रकुरूवायशासकृत् । सिद्द्यसम्बद्धानादः क्वोत्रत्रो दुन्दुमिस्वनः॥६०॥ ॥ इति गीर्थक्षवार ॥

सम्बन्धर्यनः श्वान-बारित्रलङ्ग्यं मोज्ञ्मार्गं रिश्चति उपरिश्चित् यः स्व तयोक्तः । श्रथमा निर्वायात्य मोज्ञ्यः तत्कलभूतस्य मार्गं सूत्रं दिशतीति । मार्गस्य स्वत्रयस्य देशकः उपरेशकः । वर्षे परिपूर्वं मार्गं वर्षेयां सद्दृष्टि-मिध्यादृष्टिनां च मार्गं संचारस्य मोज्ञस्य च मार्गं दिशतीति । सरस्त्वताः भारत्याः कन्याःनागंः सारस्यतः पपः । श्रथका वारस्य सर्त्वतस्य श्वात्सश्चानस्य पंषाः चारस्त्वतप्यः । तीर्येषु वमस्त्वसम्बन्धिकानेषु परगोपमं परमाश्चर्यः वीर्थं करोतीति । श्रथमा तीर्यपरमोचमन वैनशास्त्रेणा तीर्यमिष्यादृष्टीनां शास्त्रं इन्त्वति श्विनचीति

दिशति स्वामितया खादेशं ददाति । वागिमनो वाचोयक्तिपटवस्तेषामीत्रवाः । धर्मेः चारित्रं, रक्षत्रयं वा, बीतानां रत्नणं वा, वस्तुस्वभावो वा, समादिदश्वविधो वा धर्मः, तं शास्ति शिस्नविधीते । धर्मस्य देशकः कथकः । वाचां वाणीनामीश्वरो वागीश्वरः । त्रयी त्रैलोक्यं कालत्रयं च. तस्या नाथः, सम्यग्दर्शन-शान-चरित्राणां वा समाहारस्रयो, तस्या नायः । ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वराणां वा नायः, ऋग्वेद-यञुर्वेद-सामवेदानां वा नाथः, हेयतयोपदेशकः । त्रयो मंगा समाहताह्मिमंगी, तस्या ईश । गिरां वासीनां पतिः, कचित्र लुप्यन्ते (इत्य-) भिधानात् ॥५८॥ विद्वा आज्ञा वाग्यस्य स तयोक्तः । विद्वा वाग यस्य स तयोक्तः । त्राज्ञा वाक विद्धा यस्य च तथोकः । विद्धं एकमद्वितीयं शावनं वाक यस्य च तथोकः । बगति संसारे प्रसिद्धो विख्यातः सिद्धान्तो वाक् यस्य स तथोक्तः । सिद्धो मन्त्रो वेदो यस्य, स तथोक्तः । उद्धारक होनेसे आप श्रत्युद्धतां कहलाते हैं (७१)। आपकी वाणी घु व ऋर्यात् शाहवत-अनादिकालीन है, अतः आप प्रवश्रुति कहलाते हैं (७२)। निर्वाण अर्थात् मोत्तके मार्गका उपदेश करनेके कारण आप निर्वाणमार्गदिक कहलाते हैं। अथवा निर्वाण अर्थात बाएरूप शल्यसे रहित मनियोंको आप रतन्त्रयरूप मार्गका उपदेश करते हैं, इसलिए भी आप उन्ते नामसे पुकारे जाते हैं (७३) सुखरूप मार्ग के उपदेशक होनेसे मार्गदेशक कहलाते हैं (७४)। आप सर्व अर्थात् परिपूर्ण मार्गके उपदेशक हैं, अथवा सभी सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि जीवोंको संसार और मोचका मार्ग दिखाते हैं, इसलिए सर्व मार्गदिक कहलाते हैं (৬५)। सरस्वतीके मार्गस्वरूप हैं, श्रथवा आत्मज्ञानरूप सार तत्त्वके प्रचारक हैं अतः सारस्वतपथ कहलाते हैं (७६)। तीथोंमें सर्वोत्कृष्ट तीर्थके करनेवाले हैं अतः तीर्थपरमोत्तम-तीर्धाकृत हैं अथवा तीर्धपरमोत्तम अर्थात सत्यार्ध शास्त्रके द्वारा मिध्यादृष्टियोंके कशास्त्ररूप तीर्ध का कर्राने करते हैं, उसे शतखंड कर देते हैं, इसलिए भी आप उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (७७)।

क्यां — हे गिरीज़, आप देश हैं, बाग्मीरबर हैं, धर्मजासक हैं, धर्मदेशक हैं, बागीरबर हैं, जयीजाब हैं, जिम्मीज़ हैं, गिरांपति हैं, सिद्धाक हैं, सिद्धाक हैं, आक्रासिद्ध हैं, सिद्धेकशासन हैं, जगाव्यसिद्ध सिद्धान्त हैं, सिद्धमंत्र हैं, सुसिद्धाक हैं, ज़ुण्यभवा हैं, तरकोपित हैं, तंत्रकृत हैं, न्याय-ज्ञारऋत हैं, महिष्ठमाक हैं, सहाजाद हैं, कसीज़ हैं, और दुन्दुभिस्वन हैं, ॥५-५०॥

व्यास्था—हे बाल्लीक ईस्बर, जाप मञ्चलीबोंको स्वामिरूपसे आदेश देते हैं, इसलिए देष्टा कहलाते हैं ( ५८ )। बाग्मी अर्थात् वचन बोलनेमें कुशल गण्यपरादिके आप ईस्बर हैं, जतः बाम्मीश्वर कहलाते हैं (५८)। बारित्ररूप, राजवारूप, अत्याहरूप, जीवोंकी रचारूप और चमा-दिख्य पर्शके आप शासक अर्थात् शिक्षा देनेवाले हैं, इसलिए पर्शके आप शासक अर्थात् शिक्षा देनेवाले हैं, इसलिए पर्शकों सहस्व होनेले बागीरिक्ट, बागीश, गिरीश आदि नामोंने पुरुक्त दे ताते हैं (८१)। वाक् अर्थात् वालीक ईस्वर होनेले बागीरिक्ट, बागीश, गिरीश आदि नामोंने पुरुक्त दे जाते हैं (८२)। तीनके समुदायको त्रयी कहते हैं। आप तीनों लोकों और तीनों कालोंके स्वामी हैं, अथवा सम्यादर्शन, ज्ञात, वारित्ररूप त्रवीके स्वामी हैं, अथवा सम्बादर्शन क्रात, वारित्ररूप त्रवीके स्वामी हैं, अथवा सम्बादर्शन क्रात

#### (५) श्रथ नाथशतम्

नाथ: पति; परिवृद्ध: स्वामी मर्चा विसु: प्रमु: । ईबरोऽवीक्रोऽवीहारेऽवीहारोऽवीहारोऽवीहारीहारा ॥६१॥ ईहोऽविपतिरोहान इन इन्ट्रोऽविपोऽविद्य: । महेक्रो महेहानो महेहा: परमेहिला ॥६२॥

हुन्दु आविष्यकेन किंद्रा शब्द शर्णा वस्त्र स तथोक: |१६६॥ द्वाचित्री विषेत्रे अवसी कर्षी वस्त्र स तथोक: | निस्का निश्चता त्रकित्रचन वस्त्र स तथोक: | तंत्र शाक्षं करोतीत | न्यायशाक्षं अधिकदशाक्षं कृतवाद | महिंद्रा पूज्य वाष्ट्र क्ष्म स तयोक: | महान् नादो व्यक्तिस्त्र स तथोक: | क्षीनां याष्ट्रदेशदीनामिन्द्र: स्वामी | हुन्दुमिन्वेपट्ट:, तद्वत् स्त्रन: शब्दी स्वत् स तथोक: ||६०||

#### ॥ सथ नाथशतक-प्रारम्भः ॥

( नाथः ) राज्यादस्थायां नार्यात पदं भागचेर्य याचतं, 'नाषु-नाषु याचनं' इति धातोः प्रयोगात् श्रचा सिद्धं, नार्थते स्वर्ग-मोची याच्येते भक्तेयां नाषः श्रन्यत्रापि चेति कर्माणि श्रच् । पाति रह्मति संकार दुःखादिति पतिः । पाति प्राचिद्मं विरवक्यायेम्य श्रात्मानीसति या । पातैर्वति, श्रीखादिकः

विष्णु और महेशरूप त्रवीके स्थामी हैं, अतः त्रवीनाथ कहलाते हैं (५३) । उत्पाद, व्यय, धौव्यरूप तीन भंगोंके अथवा सत्ता, उदय और उदीरएगरूप त्रिभंगीके, अथवा त्रायुके त्रिभागोंके ईश अर्थात् प्रतिपादक होनेसे त्रिभंगीश कहलाते हैं (न्४)। गिरां अर्थात वाशियोंके पति हैं, अतः गिरांपति कहलाते हैं (८५)। आपकी आज्ञा सिद्ध है अर्थात जो छुछ आदेश देते हैं वहीं होता है. इसलिए आप सिद्धान कहलाते हैं (६६)। आपकी वाणी सिद्ध है अर्थात जिस जो कह देते हैं वहीं होता है, इसलिए आप सिद्धधाक कहलाते हैं (८७)। आपकी आज्ञा सिद्ध होने से आप आज्ञासिद्ध कहलाते हैं (२५)। सर्व शासनोमें एकमात्र आपका ही शासन सिद्ध है, इसलिए आप सिद्धैकशासन कहलाते हैं (न्ह)। श्रापके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जगतमें प्रसिद्ध है, अतः आप जगत्प्रसिद्धसिद्धान्त नामसे पुकारे जाते हैं (६०)। त्रापका मंत्र अर्थात उपदेश याज्ञान सिद्ध है, अतः सिद्धमंत्र कहलाते हैं (६१)। आपकी बाएी अतिशय कर सिद्ध है, अतः ससिद्धवाक कहलात है (६२)। आपके बचन श्रवस् अर्थात् कर्योको पवित्र करनेवाले हैं इसलिए शुचिश्रवा कहलाते हैं (६३)। निरुक्त अर्थात निश्चित प्रमाण-संगत उक्तियोंके कहनेसे निरुवतांक्ति कहलाते हैं (६४)। तंत्र अर्थात् शास्त्रके कर्ता हैं, अतः तंत्रकृत् बहलाने हैं (६५)। न्याय शास्त्र अर्थान पत्तपात और पूर्वापर विरोध-रिहत शास्त्रके कर्ता होनेसे न्यायशास्त्रकृत कहलाते हैं (६६)। महिष्ट अर्थात् पूज्य वार्गाके होनेसे आप महिष्ठवाक हैं (६७)। मेघध्वनिक समान महान् नादके धारक हैं अतः महानाद कहे जाते हैं । (६८)। कवि अर्थात द्वादशांग वाणीकी रचना करनेवाले गण्धर देवोके आप इन्द्र हैं, अतः कवीन्द्र कहलाते हैं (६६)। दुन्दुभिके समान आपका स्वन अर्थात् शब्दोच्चारण होता है, इसलिए आप दुन्दुभिस्वन कहलाते हैं (१००)।

#### ॥ अय नाथशतक-प्रारम्भ ॥

अर्थ-हे स्वामिन, आप नाथ हैं, पित हैं, परिवृद्ध हैं, स्वामी हैं, भत्ती हैं, विनु हैं, मुत्र हैं, ईस्वर हें, अधीस्वर हैं, अधीश्वर हैं, अधीशात हैं, अधीशिता हैं, ईशिता हैं, इस हैं, अधिपति हैं, ईशान हैं, इन हैं, इन्द्र हैं, अधिप हैं, अधिभू हैं, महेशवर हैं, महेशान हैं, महेश हैं और परमेशिता हैं ॥६१-६२॥

व्याक्या—हे भगवन त्राप राज्य-त्रवस्थामें अपनी प्रजासे उसकी त्रामदनीका छठवाँ भाग कर-रूपसे माँगते हैं और कैवस्य-त्रवस्थामें भक्तवन त्रापसे स्वर्ग और मोच माँगते हैं, इसितर जाप नाथ कहलाते हैं (१)। त्राप संसारके दुःखोंसे प्राधिवर्गकी रचा करते हैं और उनके विषय-कथाय खुकाकर उनकी त्रास्माका उद्धार करते हैं, इसितए पति कहलाते हैं (२)। **नाथशतक** ५५

प्रत्यकोऽर्थ । परि समन्तान् बृंहित स्म, नहींत स्म ना । स्व झातमा विचाउत्तरः स्वामी, स्वस्थिति सुरासं चेति हम् झालं न । विभक्तिं पर्याते प्रचाति वा समझ्याचनं उत्तमस्याने मर्गत केलकानाचिन्धार्थेः पुण्यातीति । विभावति श्विपेच्या मंगलं करोति इदि विद्याति सम्बन्धस्यासमार्था प्रभुतवा निक्कति, केवलकामेन वपान्यं काल् व्यामीति, तैपदं दहाति, काल्वात्यानीति क्रमिमार्थं देपायकालं करोति, तार्यचर्तुं प्रादुर्भवति, एकेन स्मयेन लोकालोकं गच्छति बानातीति विभुः । तहुर्कः—

सत्तायां मंगले बृदी निवासे व्याप्ति-सपदी । ऋभिप्राये च शक्ती च प्राहुर्मीवे गती विशुः ॥

भुवो हुर्दिशमेशु चेति साधुः । प्रमावित समयो मवति । हुता, सर्षेषां स्वामित्वात् । इंधे समयो मवति । हुता, सर्षेषां स्वामित्वात् । इंधे समयो मवति । इत्यान्ता । इत्य

आपने अपने आपको सर्वप्रकारसे समर्थ और बलवान बनाया है, इसलिए आप परिवृक्ष कहलाते हैं (३)। आप अपनी आत्माके स्वयं ही अधिपति हैं, अतः स्वामी कहलाते हैं (४)। जगत के जीवोंका सदगणोंके द्वारा भरण-पोषण करनेसे भर्ता कहलाते हैं (५)। विभवन्द मंगल. वृद्धि, सत्ता, निवास, शक्ति, ज्याप्ति, सम्पत्ति, गति ऋदि ऋनेक अर्थोंका वाचक है। आएमें ये सब अर्थ विक्रिश विक्रशास पाये जाते हैं, इसलिए आप विस् कहलाते हैं। जैसे-आप संसारके मंगलकत्ता हैं, जीवोंके श्रानन्दकी बृद्धि करते हैं, सन्-चिद्-रूप हैं, समवसरएमें स्वामीरूपसे निवास करते हैं, श्रानन्तशक्तिके धारक हैं, ज्ञानरूपसे सर्वजगतमें व्याप्त हैं, श्रान्तरंग श्रीर बहिरंग सम्पत्तिवान हैं और ज्ञेयोंको एक समयमें जानते हैं: इत्यादि ( ६ )। आप सर्वप्रकारसे समर्थ हैं. श्रतः प्रभु कहलाते हैं (७)। ऐश्वर्यवान् होनेसे ईश्वर कहलाते हैं (८)। इन्द्रादिकोंके भी ईरवर हैं, अथवा अधी अर्थात् बुद्धि-रहित मुर्खे मनुष्य, पशु-पत्ती आदिके भी सम्बोधन करनेवाले हैं, इसलिए अधीववर कहलाते हैं (६)। अधी अर्थान कुबुद्धि या अल्पबुद्धिवाले हरिन्हर-हिरण्यगर्भ आदिके स्वामी होनेसे अधीश कहलाते हैं (१०)। अधी अर्थात् अविवेकी मिथ्यादृष्टि लोग आपके समयसरणादि बाह्य वैभवको देखकर ही आपको ईशान अर्थात महान स्वामी मानते हैं इसलिए आप अधीशान कहलाते हैं (११)। आपकी ईशिता श्रर्थात स्वामिपना सबसे अधिक हैं इससे अधीक्षिता कहलाते हैं (१२)। ऐश्वर्यवान होनेसे ईशिता कहलाते हैं (१३)। निम्नह श्रीर अनुमहमें समर्थ होनेसे ईश कहलाते हैं (१४)। अधिक अर्थात समर्थ पति होनेसे अधिपति कहलाते हैं (१५)। अहिमन्द्रोंके स्वामी होनेसे ईशान कहलाते हैं (१६)। ध्यानके द्वारा योगियोंके हृदय-कमलको प्राप्त होते हैं, अतः इन कहलाते हैं (१७)। इन्द्रन अर्थात् परम ऐश्वयंको प्राप्त होनेसे इन्द्र कहलाते हैं (१८)। सर्व जीवोंको अच्छी तरह पालनेसे अधिप कहलाते हैं। अथवा निजानन्दरूप रसका अधिक पान करनेसे अधिप कहलाते हैं (१६)। भू धातु सत्ता, संगल, वृद्धि, सम्पत्ति, आदि अनेक अर्थोंकी वाचक है। भगवान्में भी त्रिजगतका स्वामीपना होनेसे. सर्वके मंगलकर्ता और ऋदि-सिद्धिके विधाता होनेसे सर्व अर्थ घटित होते हैं, अतः श्रिधिस यह नाम भी सार्थक है। अथवा अधिभू नाम नायक या नेताका है, आप त्रिजगत्के नायक और मोचमार्गके नेता हैं, अतः अधिम कहलाते हैं (२०)। महान ईश्वर होनेसे महेश्वर कहलाते अधिदेवो महादेवो देवश्रिमुवनेरवरः । विश्वेहो विष्यपूर्वेहो विष्येह विश्वेसरीऽधिराट् ।।६३।। स्रोकेवरो स्रोक्पतिस्रोकनायो जगत्पतिः । त्रै स्रोक्पनायां स्रोकेहो जगत्वायो जगत्पतुः ।।६१।। पिता परः परतरो जेता जिल्हादनीयरः । कर्ता ममुन्तुर्आजिन्तुः प्रमविन्तुः स्वयंग्रहः ।।६१।।

भूभूम्पर्यस्य स तथोकः, ऋषिभूः त्रिमुजनैकनात्क हत्यर्थः । महतामिनहारीनामीरुरुः स्त्रामी । ऋषवा महस्य पूजाया, इरवरः । महांबालायीशानः । ऋषवा महातामीशानः । ऋषवा महस्य यकस्य ईशानः । महांबालावीशाः, ऋषवा महतामीशः, ऋषवा महस्य यागस्य ईरवरः । एतमः प्रकृष्ट ईशिता ॥६२॥

( प्रापकः शकादीनां देवः सप्ताराण्यः । महान इन्हादीनामानण्यो देवः । दीव्यति कीवति परमानन्यपंदे देवः सप्ताराण्य हत्यरं । त्रीचि मुन्तानि कमाहताि विभूवनं, तस्य इंश्वरः । विश्वर्य इंदरः स्वारी । विश्वर्य प्राप्ता माणिवाण्यां इंग्वरः । विश्वर्य इंदरः स्वारी । विश्वर्य प्राप्ता माणिवाण्यां इंग्वरः । विश्वर्य इंदरः स्वारी । विश्वर्य इंप्यरः मृत् । व्यविक विश्वरे व्यद् ॥६६॥ होकाने विभूवनकनानामीत्वरः स्वारी । लेक्क्य विभूवनिस्तवप्राण्यकरं यति स्वारी । वेलोक्य नायः । लोकानामीग्वरः । क्यारी नायः स्वारी । क्यारी नायः स्वारी । वेलोक्यायः नायः । लोकानामीग्वरः । क्यारी नायः स्वारी । व्यवरे प्राप्ति प्राप्ति परः । परस्मात् विद्यात उत्त्वृद्धः परः । क्यारी नायः । प्रपत्ति वाला व्यवन्यति । । न विषये स्वार्यक्ति परः । परस्मात् विद्यात उत्त्वृद्धः परः । क्यारी त्राप्ति इन्द्रः स्वर्णेकः न्तरेक्तारीनां ममुलं मामोती-स्वरी । आवते चनाक्कोटिन्यार्त्रयः क्रपिता । प्रमति इन्द्रः स्वर्णेकः न्तरेक्तारीनां ममुलं मामोती-स्वरीतः । आवते चनाक्कोटिन्यार्त्रयः क्रपिता । प्रमति । प्रमति स्वर्यक्ति स्वर्योक्तः । स्वर्यते चनाककोटिन्यार्त्रयः क्रपिता । । प्रमति । प्रमति स्वर्यक्ति स्वर्योक्तः । । स्वर्यति स्वर्यात्वः । स्वर्यात्वः । स्वर्यति स्वर्यात्वः । स्वर्याति स्वर्योक्तः । । स्वर्यति स्वर्यात्वः । स्वर्यात्वः । स्वर्यात्वः । स्वर्यात्वः स्वर्योक्तः । स्वर्यात्वः । स्वर्यत्वः । स्वर्यात्वः । स्वर्यात्वः । स्वर्यत्वः । स्वर्यत्वः ।

हैं (२१)। महापुरुबंक भी ईशान सर्थात् स्वामी होनेसे महेशान कहलाते हैं (२२)। मह अर्थात् पूजाके ईश होनेसे भदेश कहलाते हैं (२३)। पर शब्द उत्कृष्टका और मा शब्द लहमीका वाचक है। खाप उत्कृष्ट लस्मीके ईशिता खर्थात् स्वामी हैं, खतः परमेशिता कहलाते हैं ॥२४॥

कार्य-हे जिनेन्द्र, जाप अधिदेवे हैं, महादेव हैं, देव हैं, त्रिभुवनेदयर हैं, विश्वेव हैं, विश्वे

न्याख्या—हे भगवन, श्राप परम श्रानन्दको भोगते हुए सर्वदा विजयशील रहते हैं, इस-लिए देव वहलाते हैं (२५)। स्वर्गवासी देवोंके आराध्य हैं, अतः श्रधिदेव कहलाते हैं (२६)। इन्द्रादिकोंसे पूज्य हैं अतः महादेव कहलाते हैं (२७)। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताललोक इन तीन भवनोंके ईश्वर होनेसे आप त्रिभवनेश्वर, विश्वेश, विश्वेश, विश्वेश्वर, लोकेश्वर, लोकपति, लोकनाथ, जगत्पति, त्रैलोक्यनाथ, लोकेश, जगन्नाय श्रीर जगत्रभु कहलाते हैं (२५-३६)। सर्व विश्वके भूतों अर्थात प्राणियोंके ईश होनेसे विश्वभूतेश कहलाते हैं (४०)। आपने राजाओंको श्रपने बशमें किया है और स्वयं अतिशय करके विराजमान हैं, इसलिए अधिराट कहलाते हैं (४१)। पालने वालेको पिता कहते हैं। त्राप जगजनोंकी दुर्गतिके दुःसोंसे रज्ञा करते हैं, स्रतः पिता कहलाते हैं (४२)। लोगोंको शिवपद पर स्थापित करते हैं, इसलिए पर कहलाते हैं (४३)। पर अर्थात सिद्धोंसे भी पर हैं, प्रधान हैं, क्योंकि धर्मका उपदेश देनके कारण सिद्धोंसे पहले श्चापका ( श्वरहन्तोंका ) नाम लिया जाता है और श्वापको नमस्कार किया जाता है इसलिए परतर कहलाते हैं (४४)। कर्मशत्रुओं के जीतनेसे जेता कहलाते हैं (४५)। सदा विजयशील रहनेसे जिल्ला कहलाते हैं (४६)। आपका कोई ईश्वर नहीं है और न आपके अतिरिक्त संसारमें कोई इरुघर है. इसलिए आप अनीश्वर कहलाते हैं (४७)। आप अपने लिए अनन्त झान, दर्शन, सल और वीर्यके करनेवाल हैं, अतः कत्तां कहलाते हैं (४८)। इन्द्र, धरणन्द्र, नरेन्द्र आदिके भी प्रमुत्वको पाप हैं, अतः प्रमुख्यु कहलाते हैं (४६)। कोटि-कोटि चन्द्र-सूर्यसे भी अधिक स्रोक्किक्किविक्वित्रिक्वित्र विकासिक्यः । वाग्य्येता वाग्य्येक्षो कार्यिक्यस्वर्थेगरुवयी ।।६६।। अप्रयोग्नीमवर्गिता भूर्येवः स्वरबीकरः । वर्भनायक सर्वोको भूतनायक्ष भृतसृत् ॥६०॥ गतिः पाता वृषो वर्यो संत्रकृष्णुससक्षयाः । सोकान्यको बुरावर्षो सम्यवन्त्रनिरस्युकः ॥६८॥

( लोकं संवारं जिलवान् । विश्वं त्रैलोक्यं बितवान् । विश्वं त्रैलोक्यं विजयते, निक्वेवकं क्रवेतीलेबं-ग्रीलः । विश्वति आत्मप्रदेशेषु रिलति, कञ्चमायाति रुत्तेषं क्रोतीलि । विश्वं आतावरव्यापण्डकसंग्रहः, तं व्यति तथं नत्यतिर्पेशीलाः । कार्ता तर्वतिष्याद्याते त्राव वस्त्रपत्रीलः । क्यान्ति व्यत्तिर्पेशीलः । श्रम्पे मञ्जूतीलेथीलां क्यान्त, तन्ववतीलेश्यीलः, वि-मुवोः प्राृष्ट् । ब्याक्यतीलेश्यीलं । श्राह्मा अप्रे नेतिक्योपरि नवति । आग्म विक्रत्याहं नव्यतित त्यामित्येशीलाः । भूरपोलोकः, नुक्तमंत्र्योकः । तेयानपीरवरः । धर्मस्य श्राहेंशालत्वायस्य नायको नेता । श्रुद्धीनामीशः स्वामी । भूतानां प्राधिनां देविक्शेषायां च नायः । भूतानां दीविको धारण करनेसे आजिष्णु कहलाते हैं (५०) । श्रमन्त शक्तिशाली होनेपर भी अति सहनर्याल

दीप्तिको धारण करनेसे आजिष्णु कहलाते हैं (५०)। अनन्त शक्तिशाली होनेपर भी अति सहनशील हैं, अतएव प्रभविष्णु हैं (११)। पर की सहायसे निरपेन्न होकर स्वयं ही समयं हैं, अतः स्वयंशसु कहलाते हैं (५२)।

अर्थ-हे लोकेश्वर, आप लोकजित हैं, विश्वजित हैं, विश्वजितों हैं, विश्वजिता हैं, विश्वजिता हैं, जगउजेता हैं, जगजेत्र हैं, जगजिजणु हैं, जगजायी हैं, अमणी हैं, शमर्खा हैं, नेता हैं, भूजुंब-स्वर्रपोश्वर हैं, धर्मतायक हैं, ऋदीश हैं, भूतनाय हैं, यूतशृत हैं, गति हैं, पाता हैं, हुय हैं, वर्ष हैं, मंत्रहत हैं, हुअलक्षण हैं, लोकाञ्चल हैं, दुराधर्ष हैं, अव्यवस्यु हैं और निरुत्पक हैं।।६६-६८।।

ज्याच्या-लोक, विश्व और जगत् यद्यपि एकार्यवाचक नाम हैं, तथापि निरुक्तिकी अपेत्रा उनमें कुछ विशेषता है। जिसमें जीवादि पदार्थ श्रवलोकन किये जायें उसे लोक कहते हैं। जिसमें जीवादि पदार्थ प्रवेश करते हैं, रहते हैं, उसे लोक कहते हैं। जो गमन अर्थात परिवर्तन शील हो. उसे जगत कहते हैं। जित , जेता, विजेता, जित्वर, जैत्र, जिल्ला और जयी ये सब शब्द निरुक्त्यर्थ की अपेसो सूरम अन्तर रखेते हुए भी विजयशील या विजयिक अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । उपसर्ग श्रीर प्रत्ययोंकी विभिन्ततासे बननेवाले शब्दोंके अर्थमें बळ न कड विभिन्तता श्रा ही जाती है. इसी दृष्टिसे स्तुतिकारने भगवानकी स्तुति करते हुए उन्हें लोकजित, विश्वजित, विश्वविजेता. विश्वजित्वर, जगञ्जेता, जगञ्जेत्र, जगज्जिष्ण श्रौर जगज्जयी नामोंसे पुकारा है। इन सभी नामोंका सामान्यतः 'लोकको जीतनेवाला' अर्थ होता है (५३-६०)। अम शब्दके यद्यपि प्रथम, प्रकार, ऊपर, आगे और श्रेष्ठ आदि अनेक अर्थ हैं, तथापि यहां ऊपर और श्रेष्ठ अर्थ विविच्चत है। जिनेन्द्र भगवान अपने भक्तोंको उत्पर लोकके अब भागपर स्थित शिवलोकमें ले जाते हैं. इसलिए श्रमणी कहलाते हैं। अथवा भव्य जीवोंको श्रेयस अर्थात परमकत्याणमें स्थित श्रेष्ट सिद्धोंके पास ले जाते हैं. इसलिए भी अवरणी कहलाते हैं (६१)। प्राम नाम गाँव और समृहका है। हे मगवन संसाररूप वनमें अकेले भटकनेवाले जीवोंको स्त्राप सिद्धोंके गाँव या समदाय रूप सिद्धपुरीमें ले जाते हैं, इसलिए प्रामणी कहलाते हैं (६२)। अपने कर्त्तव्यसे विमुख और पथ-अष्ट लोगोंको आप उनके कर्त्तव्य या पथकी ओर ले जाते हैं, अतः नेता हैं (६३)। भूर , भूव और स्वर् ये तीनों वैदिक शब्द कमशः अधो, मध्य श्रीर अध्व लोकके वाचक हैं। आप इन तीनों ही लोकोंके अधीरवर हैं, अतः भूभु वास्वरधीरवर कहलाते हैं (६४)। ऋहिंसामय धर्मके प्रऐता होनेसे धर्मनायक कहलाते हैं (६५)। बुद्धि, तप, विकिया, श्रीपधि, रस, बल श्रीर श्राचीण नामक सात ऋदियोंके धारक साधुओंके आप ईश हैं, अतः ऋद्वीश हैं (६६)। मू अर्थात् पृथिवी पर जो उत्पन्न हुए हैं उन्हें भूत कहते हैं; इस प्रकारका निस्तत्वर्थ होनेसे उपलक्त्याको आश्रय कर जलादिके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाले सभी जीवोंको भूत कहते हैं। श्राप उनके स्वामी हैं, श्रत: श्रीते जगजितोऽज्ञय्यक्षिजगत्परमेरवर । विश्वासी सर्वलोकेशो विभवो मुवनेश्वर: ॥६१॥ विजयतंत्रतः अस्तंगश्चित्रगन्मंगलोहयः । धर्मचक्रायुधः सद्योजातस्त्रे लोक्यमंगलः ॥७०॥ वरहोऽप्रतिहोऽसेहो रहीयानसर्थकर । सहामागो निरीपम्यो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥७९॥

।। इति नाथशतसः।।

**श्रतीतानां** उपलक्तस्थात वर्तमानानां भविष्यतां च प्रास्थिनां नाथः । भतान विभर्ति पालयतीति ॥६७॥ गमनं जानमात्रं वा गतिः । सर्वेषा अभिनथनसम्भौ या । पाति रस्ति दुःखादिति । वर्षति धर्मामृतं वृषः । त्रियते वर्षः, स्वराद्यः । वरगोयो मक्तिनवस्याः भिलपग्रायि इत्यर्थः । मंत्रं श्रतं इतवान । शभानि लक्तगानि यस्य सः । ) लोकाना प्रजानाम्यानः प्रत्यत्तीभतः । अथगा लोकमध्यत्तो लाकोपरिभक्तः, गजनियोगिकनाकाद्यध्यत्त्वत् । प्राथम लेक स्थारित मननानि ग्रन्यज्ञासि प्रत्यज्ञासि यस्येति । वा लोकेन्यः प्रजान्यः ग्रिधिकानि ग्रन्सासि जानलक्षणानि लाचनानि यस्येति । दुःखन महता कष्टेनापि ज्ञासमंताद् धर्पयितं पराभवितमशस्यो दुराधर्पः, इंपटटः स सत् - अञ्चाक्षः ञ्चल जलप्रत्ययः । भन्यानां रत्नत्रययोग्यानां वन्धुरुपकारकः । स्थिरप्रकृतिरित्यर्थ ॥६८॥

्रोगं प्रति चित्रं विद्योगवित प्रस्वतीति । ऋथवा चित्रं सति दर्शत सक्तानामिति चीरः । ति दधातेर्दानार्थत्यात तदयोगे चतर्थी कथं न भवति ! सत्यं, यस्मै दित्सा दातामिन्छ। भवति तत्र चतर्यों भवति । परंभश्वरत्व स्वभावेन बर्डि दहाति, नत्विच्छया, तस्या मंहिननितत्वात् । स त मोहो भगवति न वर्तते, तेन नियान पत्री भवति, मन्द्रत्यमात्रविविद्यतत्वात । जगतां हिनः , जगद्भयो वा हित :। न जेर्न केनापि इन्टारिना काम-कोध-मोह-लोभादिना वा शक्यः । त्रयाणां जगतां परम इंश्वरः

भूतनाथ हैं (६७)। भूतोंको पालते हैं, अतः भूतभूत भी कहलाने हैं (६=)। गिन शब्दकी निष्पत्ति राम धातुमे हुई है। राम धातु रामन, ज्ञान और अत्तिमथन अर्थात पीड़ाको दर करना. इन तीनों अर्थीम व्यवहत होती है। प्रहतमें आप ज्ञानस्वरूप हैं और पीडिन जनोंकी पीडाके दर करनेवाले हैं, अत: गति नामसे पुकार जाने हैं (६६)। जगजानोंकी दु:खोंसे रज्ञा करने हैं. श्चात: पाता कहलाने हैं (७०)। धर्मरूप असनकी वर्षा करने हैं. त्र्यत: व्रप कहलाने हैं (७१)। मिनतलक्सीके द्वारा वरण करनेके योग्य हैं, अतः वर्ष कहलाते हैं (७२)। मंत्री अर्थात् वीजपदरूप आस्त्रोंके कर्ता होनेसे मंत्रकृत कहलाते हैं (७३)। श्रीष्टच, शंख, चक्र खादि शभलक्तालोंके धारक होनेसे शुभनक्या कहलाते हैं (७४)। लोकके अध्यक अर्थात प्रत्यक्तीभूत हैं. अतः लोकाध्यक कहलाने हैं। अथवा मंसारके स्त्रामी होनेसे भी लोकाध्यन्ने कहलाते हैं। अथवा लोक अर्थान साधारण जनासे अधिक अर्थात् विशिष्ट ज्ञानरूप अज्ञ अर्थात् नेत्रके धारक हैं, इसलिए भी लोकाध्यत्त कहलाते हैं (७५)। त्राप दृखोंके द्वारा अधर्प हैं त्रर्थात कभी भी पराभवको प्राप्त नहीं होते, त्रतः दराधर्प कहलाते हैं (७६)। भव्य अर्थात रत्नत्रय धारण करनेके योग्य जांबोंके आप बन्ध हैं, अतः भव्यवन्ध् हैं (७७)। कृतकृत्य होनेसे अय आपको कोई कार्य करना शेव नहीं रहा. अतः किसी कामरे करनेकी अलग्छारूप उल्युकता भी नहीं रही, इस कारण आप निरुत्युक कहलाते हैं (७८)।

श्चर्य-हे धर्मचकं इघर, आप धीर हैं, जगद्धित हैं, अजय्य हैं, त्रिजगत्परमेहबर हैं, विश्वासी हैं, सर्वलोकेश हैं, विभव हैं, भवनेश्वर हैं, त्रिजगद्वल्लभ हैं, तुक्क हैं, त्रिजगनमंगलोदय हैं, धर्मचकायुध हैं, सबोजात हैं, बैनोक्यमंगल हैं, बरद हैं, अप्रतिव हैं, अखेब हैं, हडीयान हैं, अभवंकर हैं. महाभाग हैं. निरीपम्य हैं. और धर्म-सामाज्यके नायक हैं ॥६६-७१॥

ब्याच्या – हे धर्मचकके ईश्वर, आप धीर हैं, क्योंकि अपने ध्येय या कर्तव्यके प्रति धी अर्थात् बुद्धिको प्रेरिन करते हैं, लगाते हैं। अथवा भक्तोंके लिए 'धियं राति' अर्थात् बुद्धिको देते हैं, उन्हें सन्मार्ग सुफाते हैं और उसपर चलनेके लिए प्रेरिन करते हैं (७६)। जगतुका हित करनेके कारण आप जगद्विम कडलाते हैं (८०)। बाह्यमें इन्द्र. नरेन्द्राविके द्वारा और अन्तरगर्में स्तामी । अपया त्रिकातां परा उत्कृष्टा मा लक्सीस्तस्या ईसरः । विश्वाले विषये यस्य स तयोकः, तदस्यातीति मत्तं शीन् । अपया विश्वतिनन् लोकालोकं केन्द्रकानापेव्याऽठते तिव्रतीसंक्ष्मीलः, नाम्य-बाती विद्यान्तरात्व्युलिय । सर्वत्य लोकस्य नैलोक्यिस्त्यात्विष्यास्य देशः प्रमुः । विषयो मदा स्वस्य स्वय । विश्वनस्य नैलोक्यास्य देशः । स्वाः । स्वाः स्वयः । स्वाः । स्वाः स्वयः । स्वाः । स्वः । स्वः । स्वः ।

पृथुं मृदुं हढं चैव भृशं च कृशमेव च । परिपूर्व हढं चैव षडेतान् रविधी स्मरेत् ॥

न भर्यकरोऽरीहः । श्रापना श्रापना त्रापनं निर्मयं करोतीति । महान् भागो राजदेवं यस्य । श्रापना महेन पूजया श्रासमत्ताद् भञ्जते सेञ्जते महामागः । निर्मतभीपर्यं यस्य स तथोक्तः । धर्मं एव साम्राज्यं चक्र-वर्तित्वं. तस्य नायक स्वामी ॥७१॥

#### इति नाथशतम् ।

काम. कोधादि शत्रश्रोंके द्वारा श्राप जीते नहीं जा सकते, अतः अजय्य हैं (६१)। तीनों जगतुके परमेश्वर हैं, अथवा तीनों लोकोमें जो परा मा अर्थात उत्कृष्ट लच्मी है, उसके ईश्वर (स्वामी) हैं. अतः त्रिजगत्परमेश्वर हैं (५२)। विश्वासको धारण करते हैं. अतः विश्वासी हैं। अथवा केवलज्ञानकी श्रपेत्रा श्राप विश्वभरमें श्रास श्रयात निवास करते हैं (=३)। सर्वलोकमें स्थित प्राणियोंके ईश होनेसे सर्वलोकेश कहलाते हैं (८४)। आपका मव अर्थात संसार विगत हो गया है, इसलिए विभव कहलाते हैं । अथवा कैवल्य प्राप्तिकी अपेक्षा विशिष्ट अब अर्थात जन्मको-जिसके पश्चात फिर मरण नहीं हैं--लेनेसे भी विभव कहलाते हैं (८५)। बाप त्रैलोक्यरूप भुवनके ईश्वर हैं (५६) । तीनों जगतके वस्लभ अर्थात अतिप्रिय होनेसे त्रिजगढ्छम हैं (५७) । तुङ्ग अर्थात उन्नत हैं, क्योंकि भक्तोंको विशिष्ट कल देते हैं (पप)। त्रिजगतमें स्थित भन्य जीवोंके पंचकस्याणकरूप मंगलका उदय अर्थात लाभ आपके निमित्तसे होता है, अतः आप त्रिजगन्मंगलोदय हैं (८६)। धर्म-चकरूप आयुध ( शस्त्र ) के धारण करनेसे धर्मचकायुध कहलाते हैं, क्योंकि आप धर्मरूप चक्रके द्वारा पापरूप शत्रुओंका नाश करते हैं (६०)। सद्यः खर्थात् स्वर्गसे च्युत होकर तत्काल ही माता-के गर्भमें उत्पन्न होते हैं, बीचमें अन्यत्र जन्म नहीं लेते, इसलिए सद्योजात कहलाते हैं (६१)। त्रैलोख्यके मं अर्थात् पापको गलाते हैं, नष्ट करते हैं, और मंग त्रर्थात् सुखको लाते हैं, इसलिए त्रैलोक्यमंगल कहलाते हैं (६२)। वर अर्थात् इच्छित स्वर्ग-मोज्ञको देनेके कारण वरत कहलाते हैं (६३)। आपके प्रतिघ अर्थात कोधका अभाव है, इसलिए आप अविच कहलाते हैं (६४)। किसी भी बाह्य या अन्तरंग शत्रुके शस्त्रसे छेदे नहीं जा सकते हैं, इसलिए खछेच कहलाते हैं (६५)। अतिशय हुद् अर्थात बलशाली या स्थिर होनेसे हृदीयान कहलाते हैं (६६)। आप किसी भी प्रायीको भय नहीं करते. प्रत्यत निर्मय करते हैं. इसलिए अभयंकर कहलाते हैं। अथवा आप भयंकर अर्थात रौद्र या भयानक नहीं हैं, प्रत्युत ऋति सुन्दराकार हैं (६७)। सहान् साम्यशाली होनेसे सहासाग कहलाते हैं, क्योंकि त्रिजगत आपको सेवा-पूजा करता है (६८)। संसारमें कोई भी वस्तु आपकी उपमाके योग्य नहीं हैं, इसलिए आप निरीपम्प कहलाते हैं (६६) । धर्मरूप सामाज्यके स्वामी होनेसे धर्मसामाञ्यनायक कहलाते हैं (१००)।

# ं (६) अथ योगिशतम्

योगी प्रव्यक्रमिर्वेदः साम्मारोह्यालपरः । सामयिको सामायिको सिःप्रमादोऽप्रतिक्रमः ॥०२॥ यसः प्रवातिनस्यः स्वम्यस्परप्राप्तसः । प्रावायामययः सिद्धप्रव्यादररे विटेन्द्रियः ॥०३॥ धारवार्धायरो प्रमेष्यानिष्ठः समाधिराद् । स्कृत्यमरसीमाव पृक्षी करवानायकः ॥०४॥

मोगो प्यानवामभी ब्रष्टांसानि विचन्ते क्त्य स योगी । कानि तानि ? वम-निवमानन-प्राचानमा-प्रत्याहार-धारधा-धमाध्य इति । प्रत्यकः स्तुनो मुखकमलविकावर्ज्यच्यो निवेदः संवारवारीर मोग वैराव्यं क्त्य स तयोक्तः । साम्यस धमाधेरारीस्ये चटनं तत्यरः ब्रम्मकृतिः । सर्ववेद्यानां सम्भावर्थरामाः समा-विक्तं, सम्बद्ध ब्रयः समयः शुभावद्दे विचित्रंनधमीः, समय एव सामाविकः । स्तायं शैषिक इक्ष्यू । सामाविकः कंशावरयोगोवर्यतिवस्त्यं विच्ये वस्य स त्योकः । ब्राच्यं सा लक्ष्यंमाया क्त्य स सामायः सर्वर्धं कृत्युः । स विच्ये वस्य त सामाया एव सामाविकः । स्वायंः कः । सामाविकः ग्राच्यंदरसमुद्धं विच्ये वस्य स सामाविकः । इन ब्रस्त्यं । समये जैनवर्यं निवक्तः सामाविकः , इक्ष्य् । निर्मतः प्रमादं क्त्यः । निव्यते विक्तः सामाविकः । इत्यान्तिकः । कृत्यंविक्तिकः सामाविकः । द्वापाः स्वामिनो न विच्यते वेन, तेन प्रतिकमायान्य न कर्योति, प्यान एव तिवति ॥२१॥ समो वावस्त्रवाविन्यरः, तयोगात् स्वाम्यपि यमः, सर्वेवावयोगोगस्तत्वत्तं । प्रचानो मुस्यः निवमो वस्य स तर्याकः । उक्तं च—

नियमो यमश्च विहितौ होषा मोगोपमोगसंहारे । नियमः परिमितकाला यावज्जीवं यमो ध्रियते ॥

( सुन्दु ) ऋतिययेनाम्भरतमनुर्योजितं झातनं पद्मारुनं येन त तथाकः । किंचिद्रभक्षेटि-पूर्वपर्यन्तं भगवान् खलु पद्मारुनेनोपविद्यो हि धर्नोपदेशं दराति, जय-येन त्रिशहर्यपर्यन्तमेकेनाप्नेन पद्मा-केनेन तिर्हति । मध्ये नानाविषकालपर्यन्तं आतव्यम् । ऋषवा सुन्दु ऋतिरायेन ऋम्यत्ता भुक्ता या परमा

कथं—हे योगेश्वर, स्नाप योगी हैं, मञ्चक निर्वेद हैं, साम्यारोहणतत्पर हैं, सामायिकों हैं, सामायिक हैं, निप्तमाद हैं, स्नप्तिकस हैं, यस हैं, भयानित्वस हैं, स्वभ्यस्तपरसासन हैं, ग्राणा-सामवाण हैं, सिद्धप्रत्याहार हैं, जितेन्द्रय हैं, धारणाधीश्वर हैं, धर्मण्यानित्व हैं, समाधिराट् हैं, स्सुर-समरसोआय है, एको हैं और करणनायक हैं। 10 र-७४॥

स्यास्था— हे स्वामिन , आपके यम, नित्यम, आसन, प्राण्याम, प्रत्याहार, धाराणा, ध्यान और समाधिकर अदाह योग पाया जाता है, अतः आप योगी हैं (१)। आपका निर्वेद व्यवंत संसार, अरीर और मोगसे वेराय मुल-कमलके ियकाससे ही प्रगट है, कतः आप प्रवच्यानिक होतें हैं (१)। साम्य, समाधि, स्वास्थ्य, योग, विचानिरोध और गुढ़ोपयोग, ये सव ग्रह्मावाचक नाम हैं। आप गुढ़ो-प्योगरूप साम्यभावने आरोह्णां तरपर हैं, उसमें तन्मय हैं, इसलिए साम्यारोहणतत्पर कहलाते हैं (३)। सर्वेजीयोम समताभावक परि एंड वाले हैं, इसलिए साम्यारोहणतत्पर कहलाते हैं (३)। सर्वेजीयोम समताभावक आपके एंड वाले हैं, इसलिए सामायिक कहले ते हैं। अववा सा नाम लक्ष्मीका है, उसे वो मायाक्ष्य भागते हैं, ऐसे सामुबनोंको सामाय कहते हैं। उनके धारण करने वाले शायास्थ्य समूहके सामायिक कहते हैं। आपके गायापर्राक्षा समुदान पाया जाता है, इसलिए भी अपल सामायिकों कहला हैं (१)। समन व्यवंत नैत्यमसें आप युक्त हैं, अतः आप सामायिक कहें वाले हैं। समसे युक्त नैत्यमसें आप युक्त हैं, अतः आप सामायिक कहें वाले हैं। समित हम स्वतंत नैत्यमसें आप युक्त हैं, अतः आप सामायिक कहें वाले हैं (४)। आप सर्व प्रकारके प्रमार्थों प्रतिकृति हैं, इसलिए नित्यमत्यकों हों स्वतंत्र काला काला हैं। किये हुए दो सोविक सर्वे वाले काला कहें। सामायिक सर्वे वाले सामायिक कहें हैं, आप सर्व प्रकार सामायिक कहते हैं आप सर्व प्रकार सामायिक कहें। सामायिक सर्वे वाले सामायिक सर्वे सामायिक सर्वे वाले सामायिक सामायिक सामायिक सर्वे वाले सामायिक स्वामायिक सर्वे वाले सामायिक सर्वे वाले सामायिक सर्वे सामायिक सामायिक स्वामायिक सर्वे वाले सामायिक सर्वे सामायेक सामायिक स्वामायिक स्वामायिक सर्वे वाले सामायिक सर्वे वाले सामायिक स्वामायिक सामायिक स्वामायिक स्वामायिक स्वामायिक स्वामायिक सामायिक स्वामायिक सामायिक स्वामायिक स्वामायिक सामायिक स्वामायिक स्वामायिक सामायिक सामायिक स

परमा लक्नीत्तां अस्पति त्यविति निःक्षमण्याले यः स तयोकः । प्राचायामे कुम्मक-पूरक रेवकाहिलक्ष्ये वायुप्रयारे वयो विवद्याः प्रवीचः प्राचायामवयः। क्रिने चंचु चयो हति तद्वितः चयाप्रयायः। क्रिने चंचु चयो हति तद्वितः चयाप्रयायः। क्रिनः मातिमायातः प्रत्याद्वारः पूर्वेकानिययंग्रेवाद्यः लाग्नेर स्थापं माते यस्य । क्रितानि विषयपुत्रः परम्प्रद्वात्तिकृतानि हान्त्रसावि स्पर्येन स्थाप्नाः प्रविद्याति हान्त्रसावि स्पर्येनः स्थाप्नाः पूर्वेकाः पंविध्यः, तस्यं अधीक्षरः समर्थः। अप्रया चार्य्यः वीवानां स्वर्गं-मोक्षरोः स्थाप्नाः, तद्या वीव्यतं मात्रस्यः मात्रस्यः स्थाप्नाः स्थाप्नाः, तद्या वीव्यतं मात्रस्यः । अप्यवीवानां स्वर्गे मोद्रे च स्थापनाञ्जित्तरस्या ईसर्यः स्थाप्नयः स्थापनाः तदित्रयं न मन्तिरित्या निर्वात्यः स्वर्गः। प्रत्याप्तानि स्वर्गः स्थापनाः विद्यत्यानियः स्यापनाः प्रत्यानियः स्थापनाः प्रत्यानियः स्थापनाः प्रत्यानियः स्थापनाः प्रत्यानियः स्थापनाः प्रत्यानियः स्थापनाः प्रत्यानियः स्थापनाः स्थानाः स्थानाः स्थापनाः स्थानाः स्थानियः स्थानाः स्थानाः स्थानाः स्थानाः स्थानाः स्यानः स्थानाः स्थानाः स्थानाः स्थानाः स्थानाः स्थानाः स्थानाः स्था

हैं (६)। परम ऋर्यात उत्कृष्ट आसनका आपने अच्छी तरह अभ्यास किया है. यही कारण है कि स्नाप माठ वर्ष और अन्तमहत्त्तेसे कम एक कोटि वर्ष-पर्यन्त एक पद्मासनसे बैठे हए ही अञ्चलीवाँको धर्मोपदेश देते रहते हैं, इसलिए श्राप स्वभ्यस्तपरमासन कहलाते हैं। अथवा निरुक्तिके बलसे यह भी अर्थ निकलता है कि अच्छी तरह भोगी गई पर अर्थात् श्रेष्ठ मा-लक्सी का भी आप आसन अर्थात निराकरण करते हैं, दीचा-कालमें उसे छोड़ देते हैं (१०)। पूरक, रेचक, कुम्भकादिलक्षण वायप्रचार-निरोधस्वरूप प्राणायाममें ऋाप चण अर्थात प्रवील हैं. इसलिए प्राणायामचल हैं (११)। पंचेदियों के विषयोंसे मनको खींचकर ललाटपट्टपर 'श्रहें' इस बीजाचर के ऊपर उसे स्थिर करने को प्रत्याहार कहते हैं। श्रापको यह प्रत्याहारनामक योगका पांचवां श्रंग भी सिद्ध हो चुका है. अतः सिद्ध प्रत्याहार कहलात हैं (१२) । आपने पांचों इन्द्रियोंको जीत लिया है, अर्थात आप विपयसुखसे परा-न्मख हैं चौर ब्रात्मस्लमें लवलीन हैं, ब्रतः जितेन्द्रिय हैं (१३)। पार्थिवी, आग्नेयी, मारुती, वारुणी श्रीर तात्विकी इन पांचों धारणाओंके, अथवा उनके धारक योगियोंके आप स्वामी हैं, अतः योगके क्षते ऋंग धारणा पर विजय प्राप्त करनेके कारण आप धारणाधीश्वर कहलाते हैं। अथवा जीवोंको संसारसे उठाकर मोचमें स्थापित करनेकी बुद्धिको धारणाधी कहते हैं. ऐसी बुद्धि और उसके धारकोंके आप ईश्वर हैं, इसलिए भी धारणाधीश्वर कहलाते हैं (१४)। श्रापने चतुर्विध धर्मध्यान की भली भांति सिद्ध किया है, अतः धर्मध्याननिष्ठ कहलाते हैं (१५)। आत्मस्वरूपमें जल-भरे घड़ेके समान निधात होकर अवस्थित होनेको समाधि कहते हैं । जाप इसप्रकार योगके अष्टम अंगरूप समाधिमें भली भांतिसे विराजमान हैं, श्रतः समाधिराट् कहलाते हैं (१६)। सर्व जीव शुद्ध बुद्धस्वरूप एक समान स्वभाववाले हैं, इस प्रकारके परिएगमको समरसी भाव कहते हैं। श्रापके सर्वाङ्गमें यह स्फरायमान है, अतः आप स्फुरत्समश्सीभाव कहलाते हैं । अथवा आत्मामें सम-रस हो करके एक लोली-मावसे स्थिर होनेको भी समरसीमाव कहते हैं। ऋापमें यह समरसीमाव पूर्णरूपसे स्कृरित हैं (१७)। आप सर्व संकल्प-विकल्पोंसे रहित एक हैं अर्थात पर-बृद्धिसे रहित हैं. इसलिए एकी कहलाते हैं । अथवा आपके मतमें सर्व जीव एक समान शक्तिके धारक हैं (१८)। करण अर्थात् पांचों इन्द्रिय और मनको वशमें करनेके कारण आप आप उनके स्वामी हैं अतः करणनायक कहलाते हैं। अथवा करण नाम अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंका भी है, बाप इनके प्रवर्त्तक हैं: इसलिए भी करणनायक कहलाते हैं (१६)।

निर्मन्थनाथो योगोन्द्रः व्यप्तिः सापुर्वतिष्मुं निः । मार्षिः सापुर्वतियो वर्गनायो सुर्वान्यरः ॥०२॥ महासुनिर्महामोनी महाप्यानी महावती । महास्त्री महाश्चीनी महाशन्त्री महादमः ॥०६॥ भिर्वेषो निर्ममस्यान्त्री धर्माप्यको द्वाप्यत्रः । महायोनिः स्वर्यपुद्धे महास्त्री महासम्बद्धित् ॥००॥

निर्मन्यानां चतुर्धिषद्भीनां नायः। योगिनां प्यानिनामिन्द्रः स्वानी। 'रिणी श्रृणी गतौ' श्रृणीत परकृति बुद्धिसृद्धि व (ह्री) पर्वाद्धं विक्रयर्द्धि प्रामोतित श्रृणः। नःनान्युरुषा किः। सायपति तक्षत्रयः मिति, इ वा या विमान्यति सायपति स्वत्रयः वाति स्वत्रयः वात्रयः विक्रयि हिनः, मन्यति क्षत्रतं उत्तर्ये, सर्व- प्राप्तः वात्रयः वात्रयः वात्रयः वात्रयः वात्रयः वात्रयः वात्रयः विक्रयः हिनः, मन्यते कितत उत्तर्य । महास्वार्वे सृतिः स्वत्रयः । साप्तां तक्षत्रयः । साप्तां । स्वताः तक्षत्रयः । साप्तां । स्वताः तक्षत्रयः । साप्ताः । साप्ताः । स्वताः त्राप्ताः । साप्ताः । स्वताः नायः स्वताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः साप्ताः । साप्ताः । साप्ताः सापताः । सापताः । साप्ताः सापताः । सापताः । सापताः सापताः । सापताः । सापताः । सापताः सापताः । सापताः । सापताः । सापताः । सापताः सापताः । सापताः । सापताः सापताः । सापताः सापताः । सापताः सापताः । सापताः । सापताः सापताः । सापताः सापताः । सापताः सापताः । सापताः । सापताः सापताः । सापताः । सापताः सापताः सापताः । सापताः सापताः । सापतः सापताः । सापतः सापतः । सापतः सापतः । सापतः सापतः सापतः । सापतः स

सर्थ — डॉलरबर, आप निमंन्यनाथ है, बोगीन्द्र हैं, ऋषि हैं, साधु हैं, यति हैं, धुनि है, महिषें हैं, साधुपोरेय हैं, विताय हैं, मुनीबर हैं, महामानी हैं, महामानी हैं, महाप्यानी हैं, महा तती हैं, महाचम हैं, महाचील हैं, महाचानत हैं, महादय हैं, लियेल हैं, निभंभस्यानत हैं, धर्मा-ध्यन्न हैं, स्वाध्यन हैं, महस्योन हैं, स्वर्युद्ध हैं, महस्य हैं, और महतत्त्वयित् हैं। अध्य-७॥

ज्याच्या — हे निर्मन्थेश, निर्मेथ अर्थात अन्तरंग बहिरंग परिष्रहसे रहित ऐसे ऋषि, यति, सूनि और श्रमगार इन चार प्रकारके, अथवा पुलाक, बकुश, बुझील, निर्प्रन्थ और स्नातक इन पांच प्रकारके निर्धन्थोंके आप नाथ हैं. इसलिए निर्धन्थनाथ कहलात हैं (२०)। योगको धारण करनेवाले ऐसे ध्यानी पुरुषको योगी कहते हैं, उनमें श्राप इन्द्रके समान प्रभावशाली हैं. श्रतः योगीन्द्र कहलाते हैं (२१)। बुद्धि, विक्रिया, श्रीपधि श्रादि सर्वे ऋदियोंको प्राप्त करनेसे श्राप ऋषि कहलाते हैं। अथवा सर्व क्रोक्सराशियोंका आपने रेषण अर्थातु निरोधरूप संवरण कर दिया है, इसलिए भी आप ऋषि कहलाते हैं (२२)। रत्नत्रयको सिद्ध करनेके कारण साधु है (२३)। पूर्ण रत्नत्रय धर्ममें अथवा मोच प्राप्तिमें सदा यत्नशील हैं. अतः यति हैं। अथवा घातिकर्मरूप पापोंका नाज कर चकने पर भी अधाति-कर्मरूप अवशिष्ट पापोंके नाश करनेके लिए भी सतत प्रयत्न करते हैं. इसलिए भी यति कहलाते हैं (२४)। मन् धातु जाननेके व्यर्थमें प्रयुक्त होती है। आप प्रत्यन्त क्कानसे चराचर जगतको जानते हैं, इसलिए सुनि कहलाते हैं (२५)। ऋदि-सम्पन्न ऋषियोंसे आप महान हैं, अतः महर्षि कहलाते हैं (२६)। रत्नत्रयकी साधना करनेवालेको साधु कहते हैं श्राप उनमें धौरेय श्रर्थात् श्रप्रेसर हैं, श्रतः साधुधौरेय कहलाते हैं (२७)। कषायोंके नाश करनेसे उद्यत साधुआंको यति कहते हैं । आप उनके नाथ हैं, अतः यतिनाथ कहलाते हैं (२८)। आप मुनियोंके ईश्वर हैं, अतः मुनीश्वर हैं (२६)। मनियोंमें महान हैं, श्रतः महामनि कहलाते हैं। (३०)। मौन धारण करनेवालोंमें महान् होनेसे आप महामौनी कहलाते हैं। भगवान आदिनाथने एक हजार वर्षपर्यन्त मीन धारण किया था (३१)। ग्रुक्तध्यान नामक महाध्यानके ध्याता होनेसे महाध्यानी कहलाते हैं (३२)। महान् व्रतोंके धारण करनेसे महाव्रती हैं। अथवा इन्टादिकोंसे पुच्य महाम् वती हैं, इसलिए भी महावती कहलाते हैं (३३)। दूसरोंमें नहीं पाई जानेवाली ऐसी महासमाके धारण करनेके कारण महासम कहलाते हैं (३४)। ज्ञील अर्थात ब्रह्मचर्यके महान १८००० अठारह हजार भेदोंके धारण करनेसे महाशील कहलाते हैं (३५)। राग-द्वेष-रूप कवाय पुतास्मा स्नातको दान्तो भदन्तो बीतमस्तरः । धर्मदृषायुषोऽषोध्यः प्रपृतास्माऽसृतोक्रयः ॥०६॥ अंत्रसृत्तिः स्वसौन्यास्मा स्वतंत्रो ब्रह्मसंभवः । युअसको गुवाम्भोषिः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥०१॥

रागद्वेपरहितः । महान् दमस्तपःक्षेचलहिन्युता यस्य व तयोक्तः ॥०६॥ निर्गतो निर्नशे लेपः पापं कर्ममस्त-कर्लको यस्य । निर्मानं तस्य आनितरिहितं स्वान्तं मनो यस्य च तयोक्तः। वैद्यय-पिश्वमरिहतः-अभकारक हृत्यापः। पाने नारित्रे क्राण्यदाः क्रिपिकृतः क्रिपिकृती निर्योगवादः, निर्मुको न कर्मापे धर्मिक्यपं कर्तुं दशितं । दया ज्वा पताका यस्य । क्रयमा दयाया क्रयमिकृता मार्ग वस्य नीतानां प्रस्ता मनतिति । अपया दया ज्वा लाह्नुनं यस्य स तथोक्तः । ब्रह्मयात्मस्यो क्षानस्थाननो मोस्यस्य चारित्रस्य स योनि-स्त्यित्स्यानं । स्वयं क्षान्तम् गुरुसन्तरेख बुद्धो निर्वेदं प्राप्तः । ब्रह्मयान्तमानं क्षानं तपक्षारित्रं मोस्यं वानातीति । ब्रह्मयो मोस्यस्य कानातीति । व्यवस्थानित्रं सान्ति

पूतः पवित्रः कर्ममलकजंकरहितः स्रात्मा स्वमावी यस्य । स्तातः कर्ममलकलंकरहितः ह्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरहितन्त्वातः । पतः प्रतालितः क स्रात्मा यस्य स तयोक्तः । उक्तं च---

पसामः सर्वशास्त्रज्ञां वक्तरो मध्यवोधकः । कशीले स्तोकवारित्रं निर्मन्थो मन्थाहारकः ।

श्रीर संकल्प-विकल्पसे रहित होनेके कारण महाशान्त कहलाते हैं । श्रथवा कर्ममल-कलंकसे रहित हैं. इसलिए भी महाञान्त कहलाते हैं। अथवा 'श नाम सुखका और अन्त नाम धर्मका है। आत्मस्वभावको धर्म कहते हैं। आपका आत्मस्वभाव महान् सुलस्वरूप है, इसलिए भी महा-शान्त कहलाते हैं। अथवा आपने परिषदकी कृष्णारूप महा आशाका अन्त कर दिया है, इस प्रकारकी निरुक्तिके अनुसार भी आप महाशान्त सिद्ध होते हैं (३६)। कपायोंके दमन और कप्रोंके सहन करनेको दम कहते हैं। आपने गर्चड परीयर और घोर उपसर्गोंको भी बड़ी शान्तिके साथ सहन ।केवा हं. अतः महादमके नामसे प्रकारे जाते हैं। श्रथवा 'द' शब्द दान, पालन, दया आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आप त्रैलोक्यके प्राशियोंको अभय दान देकर उनका पालन करते हैं, इसलिए भी आप महादम अर्थात महान दाता हैं (३७)। कर्ममलकलंक रूप लेपसे आप रहित हैं, अतः निलेंप हैं (३८)। आपको स्वान्त अर्थात चित्त संशय, विपर्यय और अन्यवसायरूप भ्रमसे रहित हैं. अतः निर्भमस्यान्त हैं (३६)। रत्नत्रयरूप धर्मका अधिकारपूर्वक प्रचार करते हैं. इसलिए धर्माध्यत्त कहलाते हैं। ऋथवा धर्म-प्रचार और संरत्तरहरूप ऋषि अर्थातू मानसिक चिन्तवनमें आपका अच अर्थात् आत्मा निरत है, इसलिए भी आप धर्माध्यन्त कहाते हैं (४०)। दयारूप व्वजाके धारण करनेसे दयाध्वज कहलाते हैं। ऋथवा दयाके अध्व अर्थात मार्गमें जो चलते हैं ऐसे योगियोंको द्याध्व कहते हैं, उनके हृदयमें आप जन्म लेते हैं, अर्थात उन्हें ही प्रत्यत्त होते हैं, अन्यको आपका साज्ञात्कार नहीं होता. इसलिए भी आप दयाध्वज कहलाते हैं (४१)। ब्रह्मशब्द आत्मा, ज्ञान, मोच, और चारित्रका वाचक है। आप इस सबकी योनि अर्थात् उत्पत्तिके आधार हैं, इसलिए साधुजन आपको ब्रह्मयोनि कहते हैं (४२)। विना किसी गुरुके स्वयं ही बोधको प्राप्त हुए हैं, इसलिए स्वयंबुद्ध हैं (४२)। ब्रह्म श्रथीत् ज्ञान, तप, चारित्र और आत्माको जानते हैं इसलिए ब्रह्मझ हैं (४४)। ब्रह्मके तत्व अर्थात स्वेरूप, रहस्य, हृदय या मर्मको जानते हैं, इसलिए ब्रह्मतत्ववित् कहलाते हैं (४५)।

अर्थ-हे पतित-पावन, जाप पूतात्मा हैं, स्तातेक हैं, हान्त हैं, भदन्त हैं, बीतमत्सर हैं, धर्म-इचायुप हैं, अचोध्य हैं, प्रयुतात्मा हैं, अधृतोद्दम्य हैं, मंत्रभूति हैं, स्वसीम्पात्मा हैं, स्वतंत्र हैं, ब्रह्मसंभव हैं, सुप्तक्ष हैं, गुणाम्भोधि हैं और पुण्यापुष्यत्तिरोषक हैं।।धद-ध्हा

क्याच्या—पूत अर्थात् कर्ममलकलेकसे रहित पवित्र आपका आत्मा है, अतः आप पूतात्मा हैं (४६)। स्तात अर्थात् द्रव्य, माव और नोक्मरूप लेपसे रहित हो जानेके कारख प्रका-

लित है 'क' अर्थात आत्मा जिनकी: ऐसे आप हैं, अतः स्नातक कहलाते हैं ( ४७ )। तपश्चरएके महाक्राशको सहन करते हैं, श्रतः दान्त कहलाते हैं। अथवा द अर्थात अभयदान देना ही आपका बान्त अर्थात स्वभाव है ( ४८ )। आपकी आईन्त्य-अवस्था इन्द्र, चन्द्र, नरेन्द्र, धरऐन्द्र मुनीन्द्र आदिकांके द्वारा पूज्य है, अतः आप भदन्त कहलाते हैं (४६)। आप मत्सरभावसे सर्वथा रहित हैं. श्वतः वीतमत्सर हैं ( ५० )। श्रापका धर्मरूपी वृत्त भव्यजीवोके स्वर्ग-मांत्तरूपी फल प्रदान करता है और वह धर्मवृत्त ही क्रापका ब्रायुध है, दर्मक्रप शत्रुत्रोको सारनेके लिए शस्त्रका कार्य करता है, खतः आप धर्मवृत्तायुध कहलाते हैं ( ५१ )। आप किसी भी वाहिरी या भीतरी शत्रुसे जोभित नहीं किये जा सकते हैं इसलिए अचोध्य कहलाते हैं। अथवा अच अर्थात केवलज्ञानसे आपका श्चातमा परिपूर्ण है इसलिए अजोभ्य कहे जाते हैं (५२)। आपका आत्मा प्रकर्पस्पसे पित्र है. इसलिए आप प्रपुतात्मा हैं अथवा जो भव्यजीवोंको प्रकृषक्ष्यसे पवित्र करते हैं, ऐसे सिद्धोंका 'प्रपूर कहते हैं उनकी 'ता' श्रथात अनन्तचतुष्टयरूप लच्मीसे आपका आत्मा उपलक्षित है, अतः आप प्रपृतात्मा कहलाते हैं (५३)। जहां पर मरण नहीं है, ऐसे मोच्चामको श्रमृत बहुते हैं, उसका बद्भव अर्थात् अत्पत्ति भव्यजीवोको आपके निमित्तसे होती है अतः आपको अस्तोद्भव बहते हैं। अथवा रेत नाम मरएका है और उद्भव नाम उत्पत्ति अर्थात् जन्मका है। आपके अब जन्म और मरण दोनोंका ही अभाव है अतः अमृतोद्भव नाम भी आपका सार्थक है (५४)। 'शामो अरहंताएं' इन सात अचरोंको मन्त्र कहते हैं, यही आपकी मूर्ति है दूसरी कोई मूर्त्ति नहीं है अतः आप मंत्रमर्त्ति वहे जाते हैं अथवा मन्त्रनाम स्तुतिका है। स्तुतिकारोंको ही स्नापकी स्नलच्य मृतिका साद्मात्कार होता है, इसलिए भी आप मंत्रमर्चि कहलाते हैं। अथवा आस्राग वेदके चालीस अध्यायोंको मंत्र कहते हैं। किन्तु वे मंत्र पशुयक्कादि उपदेश देनेसे पापरूप हैं, निर्द-बताके प्ररूपक हैं: अत: उन्हें हिंसा-विधायक होनेसे मूर्तिरूप श्रर्थात् कठिन या कठोर श्रापने बत-लाया है (५५)। परोपदेशके विना स्वयमेव ही आपका आत्मा अत्यन्त सौम्य है, दयाल स्वभाव है. द्धातः आप स्वसौम्यात्मा हैं ( ५६ )। तन्त्र शब्द करण, शास्त्र, परिच्छद, स्त्रीपधि, छटस्य, प्रधान मिद्धान्त ब्रादि बनेक वर्धोंका याचक है। आपका आत्मा ही उन सब वर्धोंमें व्याप्त है, अर्थात श्राप ही शास्त्रस्वरूप हैं, औषधिरूप हैं, इत्यादि । श्रतएव श्राप स्वतंत्र हैं (५७)। श्रह्मशब्द बात्या. ज्ञान. वारित्र आदि अनेक अर्थोंका वाचक हैं। आपसे ज्ञान, वारित्र, मोच् अदिकी संभव कार्यात उत्पत्ति हुई है, अतएव आप अझसंभव कहलाते हैं (थन)। आप सदा अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं और अकॉको स्वर्ग-मोचके दाता हैं, अतएव सुप्रसन्न कहलाते हैं ( ५६ )। अनन्त ज्ञान, दर्शन,

खुसंङ्क्तः सुगुसात्मा सिङ्गत्मा निरुवण्डकः। महोवके महोवाको जगवेकपिठामहः ॥८०॥ महाकारुचिको गुण्यो महक्रोशांकुरा, द्वतिः। वर्तिजय सदायोग, सदाभोगः सवापृतिः ॥८१॥

श्चनत्तकेवतशान-श्चनत्त्रदर्शन-श्चनत्त्वविदे-श्चनत्त्तवीव्य-सम्बन्धन-श्चतित्व-वस्तुत्व-प्रमाखत्व - प्रमेयत्व-चैतन्या-दीनां श्चनत्तगुर्खानां श्चम्भोषिः चमुद्रः । पुण्यापुण्ययोनियेषको नियेषकारकः ॥७६॥

मुख, बीर्यादि गुणोंके अम्मोधि अर्थात् समुद्र हैं, अतः गुणम्मोधि कहलते हैं (६०)। पुण्यस्प द्धानकर्म और अपुण्यस्प पापकर्माका आपने निरोध कर पूर्व संवरको प्राप्त किया है, अतएव आप पुण्यापुण्यनिरोधक कहलाते हैं (६१)।

अर्थ-हे करुणासागर, आप पुसंबुत्त हैं, सुगुप्तात्मा हैं, सिद्धात्मा हैं, निरूपप्तव हैं, महा-दर्क हैं, महोपाय हैं, जगदेकपितामद हैं, महाकारिणक हैं, गुण्य हैं, महाक्तेशकुरा हैं, श्रुचि हैं, अर्रिजय हैं, सदायोग हैं, सदायोग हैं, और सदाधृति हैं ॥०-=१॥

व्याच्या -- आपका आत्मा पर्णरूपसे संबर को प्राप्त हो चुका है अतः आप सुसंबत्त हैं (६२)। आपका श्रातमा सुगुप्त अर्थात् सर्व प्रकारसे सुरक्तित हैं, किसी भी प्रकारके आस्त्रवके गस्य नहीं हैं, चतः त्राप स्गाप्तात्मा हैं (६३)। त्रापको जात्मा सिद्ध हो गया है, त्रथवा श्रापका त्रात्मा सर्वे कमासे रहित सिद्धस्वरूप है, अतः आप सिद्धात्मा हैं (६४)। उपप्तव अर्थात् उत्पात, उपसर्ग उपद्रव आदिसे आप सर्वया रहित हैं, अतः निरुप्त्व कहलाते हैं । अथवा भूख, प्यास, शोक,मोहन, जन्म, और मृत्यु इन छह ऊर्मियोंको भी उपप्तव कहते हैं। श्राप उनसे रहित शुद्ध शिवस्वरूप हैं (६५)। सर्व कर्म-विग्रमोज्ञलज्ञास और अनन्त केवलज्ञानादि स्वरूप महान् उदर्क अर्थात उत्तरफल को प्राप्त हैं, अतः महोदर्क कहलाते हैं (६६)। सम्यन्दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्यरूप मोचके महान् उपाय के प्राप्त कर लेनेसे आप महीपाय कहलाते हैं (६७)। सर्व जगतके एकमात्र पितामह अर्थात परम हितैषी हैं, अतः जगदेकपितामह हैं (६८)। महान ह्याल स्वभाव होनेसे महाकारुणिक कहलाते हैं (६६)। चौरासी लाख उत्तर गुणोंसे युक्त हैं, खतः गुण्य कहलाते हैं (७०)। महान क्लेशरूप गर्जो को जीतनेके लिए श्रंकुशके समान हैं, श्रतः महाक्लेशांकुश हैं (७१)। श्राप जन्मकालसे ही मल-मुत्र से रहित हैं, अन्तरंग बहिरंग सर्व प्रकारके पापोंसे निलिय्त हैं, परम ब्रह्मचर्यसे युक्त हैं और निज गुद्ध-बुद्धैकस्यभावरूप परम पवित्र तीर्थमें निर्मल भावनारूप जलसे आपका अन्तःकरण स्रति पवित्र है, अतः आप शुचि कहलाते हैं (७२)। महान मोहरूप अरिको जीतनेके कारण आप अरिजय कहलाते हैं (७३)। सदा ही शुक्लभ्यानरूप योगसे युक्त हैं, अतः सदायोग कहलाते हैं (७४)।

### प्रमीदासित।ऽनाहवान् सत्याज्ञीः शान्तभाषकः । अपूर्ववैद्यो योगज्ञो धर्मसूर्णिरधर्मधक् ॥=२॥

परम उन्द्रष्ट उदासिता, उदारते इत्येवशीलः उदािता, तृत् । उन्द्रश्चीदासीनः शृतु-मित्र-तृष्-कौचन
मन्यस्थारिखाम (लर्यः । न क्राधा न मुक्तकात् क्रनाश्चत् 'वन्तुकाती परोचात्रका प्रोपक्योक्ष कृति नेट् ।
क्रनाश्चन क्रनाश्चांली क्रनाश्चंतः इत्यादि स्थाचित् । क्षाध्य न मुक्तकात्री परोचात्रका क्राधाद्य क्राधाद्य क्राधाद्य क्षाधाद्य क्

सर्वदा निज शुद्ध-सुबैकस्वभाषी परमान-दाष्ट्रत-रसास्वादनरूप भोगको शाप्त हैं, अतः सदाभोग कहलाते हैं (७५) सदाही धृति अर्थान् परम धैर्यहरूप सन्तोषको धारख करते हैं, अतः महाधृति कतलाते हैं (७६)।

अर्थ-हें निरीह, आप परमौदासिता हैं, अनाश्वान हैं, सत्याशीः हैं, शान्तनायक हें, अपूर्व वैद्य हैं, योगक्क हैं, धर्मभूक्ति हैं और अधर्मधक् हैं, ॥स्र॥

व्यास्या — आप शत्र श्रीर मित्रमें परम उदासीनरूपसे अवस्थित रहते हैं, श्रतः परमौदासिता कहलाते हैं (७७)। स्राप स्रशन स्रथात कवलाहारसे रहित हैं स्रतः स्रनाश्वान कहलाते हैं। स्रथवा आप शारवन कल्याएके मार्गमें ऋारूढ़ हैं और समस्त शत्रुओंके विश्वासपात्र हैं, इसलिए भी अनाश्वान कहलाते हैं (७८)। आपका अभवदानरूप आशीर्वाद सदा सत्य और सफन ही होता है अतः आप सन्याज्ञीः कहलाते हैं (७६)। जिनके राग, द्वेष, मोहादि शान्त हो गये हैं, ऐसे साध्यश्री के आप नायक हैं, अथना मन्योंको परम शान्तिरूप मोज्ञनगरको प्राप्त करते हैं अत: शान्तनायक कहलाते हैं अथवा श अर्थात सुखका अन्त करनेवाले संसारका आय अर्थात आगमन आपके नहीं हैं, पुनरागमनसे आप रहित हो चुके हैं, इसलिए भी आप शान्तनायक कहलाते हैं (५०)। आप जैसा वैच आज तक न किसीने देखा है और न सुना है, अतः आप अपूर्ववैद्य हैं। अर्थात् आपका नाम लेने मात्रसे ही रोगियोंके वड़े-बड़े रोग दूर हाँ जाते हैं, कोड़ियोंके कुप्र-गलित शरीर भी संवर्धा सदृश चमकने लगते हैं और जिन जन्म, जरा मरणादि व्याधियोंका अन्य किसी वैदाने इलाज नहीं कर पाया है, उन्हें आपने सर्वथा सर्वदा के लिए दूर कर दिया है, अतः आपको योगिजन अपूर्वनैद्य कहते हैं (दर्)। धर्म और शुक्लध्यानरूप योगके आप ज्ञाता हैं, अथवा कर्मास्त्रवके कारणमत सन् वचन, कार्यरूप शुभाशुभ योगके आप जानने वाले हैं, आप ही बाह्य और आध्यन्तर परिमहसे रहित हैं और मोचमार्गमें प्रवृत्त हैं इसलिए योगझ कहलाते हैं (=२)। ऋहिंसालचण या रत्नत्रयस्वरूप धर्मकी त्राप साहात् मूर्त्ति हैं। अथवा धर्मशब्द न्याय, आचार, कर्त्तव्य, उपमा, स्वभाव,दान त्रादि अनेक अर्थोंका भी वाचक है। आप न्याय, कर्त्तब्य, आदिके मूर्त्तमान् रूप हैं, इसलिए भी धर्ममूर्त्ति कहलाते हैं (=३)। अधर्म अर्थात् हिंसादिलक्षण् पापके दहने करनेवाले हैं, इसलिए अधर्मधक बहलाते हैं (८४)।

महोट् महामहापतिः कृतकृत्यः कृतकृतः । गुवाकरो गुवोण्येदी निर्मिनेदो निरामयः ॥८६॥ सृरिः सुनयतत्त्वको महामैत्रीमयः रामी । प्रशीवावन्यो विद्वन्द्वः परमर्थिरनन्तगः ॥८६॥ वति योगिशनमः ।

ब्रह्मणी शानस्य कुत्तस्य मोदस्य च ईट् स्वामी । ब्रह्मणा मतिश्वनादीनां चतुर्को उपरि वर्षमानं पंचमं केवलशानं महाब्रह्मोच्ये, तस्य परिः स्वामी । इतं कृत्यं श्वात्मकारं येन त तरोकः । कृतो विदितः कृतुर्वेशः श्वानां मित्र्यं स तरोकः । गुण्यानं केवलशानादीनां चा चतुर्कातिल्लाचाणं श्वाकर उत्पक्तित्यानं गुण्याकरः । गुण्यान् क्रोजादीन् उच्छेद्रस्तितंत्रचीलः । अपूर्णाच्छेते वृति पाठे अगुण्यान् दोषान् क्रिनीच इति । चन्नुषोः मेचो-मेपपितः, दिव्यच्छित्यमंः । लोचनस्यन्दर्गित इति चावन् । निगंती नर्नतः आश्रमो पहुर्वं स्वतः, वा निर्निश्चित आश्रमो निर्वाणयं वरमः ॥=धी हतेः इति दिशः । व स्थान्यक्रमेपलित्वातः स्वापारोपां तत्यं मर्मं बानातीति कृतवन्त्यकः । महत्ती चालो देशी महानेश्व कर्ष्ववित्यनुद्धिः, तया निर्वंशः ग्रमः सर्वेक्षमंत्रयो विचते वस्य । स्वती इति पाठे समः समतापरिक्षामो विचते पत्य । प्रकर्षेण ज्ञीवानः वृत्यं गात्रोतीति ॥—४॥ इति योगिग्रतमः ।

अर्थ-हे स्वामिन, आप नक्षेट् हैं, महानद्यपति हैं, इनकुत्य हैं, इनकुत्व हैं, गुणाकर हैं, गुणोच्चेदी हैं, निर्तिमेप हैं निराक्षय हैं, सूरि हैं, सुनयतत्त्वज्ञ हैं, महामंत्रीमय हैं, शमी हैं, प्रचीखन्य हैं, निर्देश्व हैं. परमिं हैं और अनन्तग हैं। 182-281

ब्याख्या - त्रहा त्रशीत जात्मा, ज्ञान, चारित्र और मोत्तके आप ईश्वर हैं, अतः त्रहाट कहलाते हैं (प्प)। ब्रह्म नाम ज्ञानका है. सर्व ज्ञानोंमें श्रेष्ठ केवलज्ञानको महाब्रह्म कहते हैं, आप उसके पति हैं, अतः महाब्रह्मपति हैं। अथवा महाब्रह्मा नाम सिद्धपरमेष्ट्री का है, दीचाके अवसरमें त्राप उन्हें नमस्कार करते हैं, अतः वे आपके स्वामी हैं, इस अपेन्ना भी आप महाब्रह्मपति कहलाते हैं (८६)। करनेके योग्य कार्योंको आपने कर लिया है, अतः आप कृतकृत्य कहलाते हैं (८७)। आपका कृत अर्थात पजन इन्टाटिकोंने किया है, इसलिए आप कृतकृत हैं। अथवा भव्योंके द्वारा की गई आपकी पजा सदा सफल ही होती है, कभी भी निष्फल नहीं जाती, उन्हें स्वर्ग और मोजको हेती है. इसलिए भी श्राप कृतकृत कहलाते हैं। अथवा आपने कमोंको भस्म करनेरूप यह समाप्त कर लिया है. इससे भी कृतकृत नाम श्रापका साथक है (दम)। आप ख्यालीस मल गुणोंके, श्रथवा चौरासी लाख उत्तर गुर्धोंके अथवा ज्ञानादि आत्मिक अनन्त गुर्खोंके आकर अर्थात खानि हैं, अतः गुराकर कहलाते हैं (८६)। कोधादि विभावगृणोंके उच्छेद करनेसे गृणोच्छेदी कहलाते हैं । ऋथवा अगृणोच्छेदी पाठके स्वीकार करनेपर अगुण अर्थात दोषोंके आप उच्छेदक हैं. इसलिए अगुणोच्छेदी नाम भी आपका सार्थक है (६०)। निर्मेष अर्थात नेत्रोंके उन्मीलन-निमीलनरूप टिमकारसे आप रहित हैं, अतः निर्निमेष हैं(६१)। त्रापका त्राश्रय अर्थात सांसारिक निवास नष्ट हो चुका है और निर्वाशरूप निश्चित त्राश्रयको आपने प्राप्त कर लिया है, अतः आप दोनोंही अपेनाओंसे निराश्रय सिद्ध होते हैं (६२)। आप भव्योंके जगत्-उद्घारक बुद्धिको सूते अर्थात् उत्पन्न करते हैं, इसलिए योगिजन आपको सूरि कहते हैं (६३)। स्यात्पदसे संयुक्त नयोंको सुनय कहते हैं। उन नयोंके आप तत्त्व ऋर्यात रहस्य या मर्मको जानते हैं इसलिए सुनयतत्त्वज्ञ हैं (६४)। ऋाप महा मित्रतासे यक्त हैं. सर्व जीवोंके सदा हितेषी हैं. ऋतः महा-मैत्रीमय कहलाते हैं (६५)। सर्व कमोंका चय करनेसे शमी कहलाते हैं । 'समी' इस पाठके मानने पर आप समता भावसे युक्त हैं, ऋतः सभी कहलाते हैं (६६)। ऋापने सर्व कर्मबन्धोंको प्रचीया कर दिया है, अतः प्रचीणवन्य हैं (६७)। त्राप इन्द्र अर्थात् कलह-दुविधासे रहित हैं, अतः निर्द्वन्द्र कहलाते हैं (६८)। केवलक्कानरूप परम ऋदिसे युक्त हैं अतः परमर्थि कहलाते हैं (६६)। अनन्त केवलक्कानको प्राप्त किया है. अथवा अनन्त संसारसे परे गमन किया है. अथवा अनन्त पदार्थोंके झाता है. इसलिए श्राप श्रनन्तम कहलाते (१००)। इस प्रकार पद्मन योगिशतक समाप्त हजा ।

### अथ निर्वाणशतम्

मिर्वायाः सागरः प्राज्ञमहासाधुरुदाहृतः । विस्तामोऽय शुद्धामः श्रीघरो दत्त इत्यपि ॥=१॥

तिर्बात का निर्वाचाः, सुनीभृतः श्रानतसुन्तं प्रातः । निर्वाचा या ते इति वाषुः । वा निर्मता-शाबाः शर्याः कन्दस्वाचाः सम्मादिते । वा निर्मताः वाषाः सामान्यशभातपुश्वत्त्वर्षे वर्षापुधानां, निर्वाचाः । वा क्षेत्र सिपुक्ता बानाः, निर्वाचे वानां निर्वाचाः । वतां भगवान् निर्मानः कर् वनवाधी एव भवति, विकासिस्यवात्, न द स्थिवस्वस्थित्वः वन्तवादी निर्वाचाः विकासिः कर्ष्टे यस्य कासारः, अस्युः द विक्षित्रस्वत्त्वत्त्वात् । वा निरामायाकस्थावासस्य वा गण्यवत्त्वानीरः विभावश्ची प्रारोपमान् वान् । दवः कुशानो हितरच मायुर्व्यते । महांसानौ नायुर्गहावाद्यः । विभावा कर्ममतान्वलंकरिता स्नामा श्रीमा प्रस्थेति । प्रद्वास्त्र स्वाचा श्रीमा विकासिः । श्रुष्ठतस्यो चा । त्रियं बाद्यां तमस्यावान्त्याः स्वाचितां, स्थानत्वत्ते क्षेत्रसानादिनाच्यां परतीति । यानं दत्तं, दच्योगाद् भगवानापि दत्तः, वाद्वितस्त्रकः

क्रयं—हे भगवन, त्राप निर्वाण हैं, सागर हैं, महासाधु हैं, विसलाभ हैं, शुद्राभ हैं, श्रीधर हैं और दत्त हैं ॥५५॥

ध्याच्या-हे भगवन्, आप कामके वाणोंसे अथवा आकलताके कारणभूत सर्व प्रकारकी शत्योंसे रहित हैं, अतः निर्वाण हैं। अथवा निर्वाण अयोत् अनन्त सुलको प्राप्त कर लेनेसे आप निर्वाण कहताते हैं। अथवा वनमें बसनेवाले को बान कहते हैं। जिसका वनमें बसना सर्वथा निश्चित है. उसे निर्वाण कहा जाता है। भगवान भी घर छोड़नेके पश्चान जिनकल्पी होकर बनमें ही बास करते हैं (१)। सा नाम लदमीका है और गर नाम गला या कंठका है। भगवानके गलेमें अभ्यात्य-निःश्रयसरूप लच्मी ऋालिंगन करती है, ऋतः ऋाप सागर हैं। ऋथवा गर नाम विषका भी है। आप दीचाके अवसरमं राज्यलदमीको विषके सद्दश हेय जानकर छोड देते हैं, इसलिए भी सागर कहलाते हैं। ऋथवा गर ऋथांत विषके साथ जो वर्तमान हो, उसे सगर कहते हैं, इस निरुक्तिके अनुसार सगर नाम धरणेन्द्रका है.। उसके आप सांकल्पिक पत्र हैं. अत: श्राप सागर कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बाल्यावस्थामें सिंहासन पर बैठते हैं, तब धरणेन्द्र उन्हें अपनी गोदमें लेकर बैठता है और सौधमेंन्द्र सिंहासनके नीचे बैठकर बनके चरण-कमलोंकी सेवा करता है। अथवा सा अर्थात लच्मीसे उपलक्षित अग अर्थात गिरिराज सुमेरको साग कहते हैं, क्योंकि वह जन्मकल्याणुकके समय भारी लक्सीसे सम्पन्न होता है। उस लक्ष्मी-सम्पन्न सुमेरुको आप जन्माभिषेकके समय 'राति' अर्थात स्वीकार करते हैं, इसलिए भी श्रापका सागर यह नाम सार्थक है। श्रधवा सा श्रर्थात लच्मी जिनकी गत या नष्ट हो चुकी है, ऐसे द्ररिद्री जनोंको साग कहते हैं, उन्हें आप 'रायति' अर्थात धन प्रहरा करनेके लिए श्राह्मानन करते हैं और उनका दारिश-दु:ख दूर करते हैं, इसलिए भी श्राप सागर कहलाते हैं (२)। दत्त, कुशल या हितैषीको साधु कहते हैं। आप महान कुशल हैं अतः महासाधु हैं। अथवा तीर्थंकर जैसा महान् पद पा करके भी आप मुक्तिके देनेवाले रज्जनयकी साधना करते हैं. इसलिए भी योगिजन आपको महासाधु कहते हैं (ँ)। कर्ममलकलंकसे रहित विमल आत्माको धारण करनेसे बाप विमलाभ कहलाते हैं। अथवा विशिष्ट मा अर्थात् केवलडानरूप लक्ष्मीका लाम आपको हुआ है, इसलिए भी आपका विमलाभ नाम सार्थक है। अथवा राहु, केतु आदि बहोंके उपरागसे रहित विमल और कोटि सूर्य-चन्द्रकी आभाको भी तिरस्कृत करनेवाले ऐसे भार्मडलको आप घारणा करते हैं, इसलिए भी आप विमलाभ कहलाते हैं (४)। कर्ममलकर्लकसे रहित शुद्ध अभा अर्थात चैतन्य ज्योतिको धारण करनेसे आप शुद्धाभ कहलाते हैं। अथवा शुद्ध अर्थात् शुक्रतेश्यारूप आपकी आभा है, इसलिए भी आप शुद्धाम हैं (५)। बाह्य समवसरता-

अमसाकोऽप्युद्धरोऽप्रिः संयमस्य शिवस्तथा । पुष्पांत्रसिः शिवपायः उत्साहोः ज्ञानसंत्रकः ॥०६॥ परमेवर दृष्युको विमवेशो यशोषरः । कृष्यो ज्ञानमतिः श्रुद्धमतिः श्रीभद्र झालतुक् ॥०॥ दृष्पस्त्रदृष्ट्रितः संभवस्रामिनन्तः । सुनिभिः सुमतिः पद्यभन्नः श्रोकः सुपारवैकः ॥००॥

श्रीवयाना मलस्य पापस्य श्रामा लेशो यस्य । श्रयवा न विषये मा लक्ष्मीर्थेयां ते श्रमाः, रीनदुःरियत-दिरासंभा लागो वनप्रांतिनंस्यात्वी श्रमलायः । उत् उत्वंद्रयाने परित स्वाप्यति मण्यावानिति ।
श्रम्मति उत्वं गन्धित त्रलांस्यायं नवति, उत्वं श्रम्मतायः । उत् उत्वंद्रयाने परित स्वाप्यति मण्यावानित ।
श्रम्मते अत्यं गन्धित त्रलांस्यायं नवति, उत्वं श्रमलायं त्रवीमात् वर्षस्वत्याय्पाप्यकात् रिषः । । सम्बद्धः
प्रस्तो पर्ता वाक्ष्मवित्रते पर्व । शिषं पराक्ष्मव्यं त्रवीमात् पंचस्त्रत्याय्पाप्यकात् रिषः । प्रप्यत्
कनलवत् श्रम्भतिः इत्यरिता कर्लपुर्यो यति च पुणांबलिः । शिषः श्रेयरक्षे गय्यो निर्म्नयारिहारशभेदः उत्ये यस्य । वहनं यदः, भावे चर्च । उत्रह्मः लाइः वहनं परीष्वारिद्रनात उत्यादः । शर्त जाति स्वर्धः वस्य । वस्तं वहः, भवे चर्च । उत्यादः वित्यं परिवत्ता अतिवित्रात्वा । शर्मालत्यत्वे स्वर्धः । वस्तं व्यादः प्रश्रमत्वार्वे द्वर्धः । वदः । वस्यः प्रस्तात्वार्वे श्रमतः । श्रमत्वार्वे स्वर्धः । वदः प्रस्तात्वार्वे श्रमतः । वस्य ।
श्रिया श्रम्बद्धः निःश्रम्यत्वकार्यः वस्य । श्रद्धा काम्मलक्ष्यत्वस्य । मितः क्ष्मवत्वक्ष्मवार्वे स्वर्धः । वस्य ।
श्रिया श्रम्बद्धः निःश्रम्यत्वव्यवा लक्ष्मा भक्षो मनीहरः । श्राम्यति स्वर्धाः राषुष्या वितः क्षित्रः । वस्य ।
श्रम्बद्धः वाल्ववित्र पर्ते याचित्र वाल्वे । । वित्रार्वे स्वर्धः । श्रम्यारिकाल्वव्यवार्वायः । वस्य ।
श्रम्यारिकालव्यवायाः वित्रां वस्य । । वस्ताः क्ष्मवित्रः । श्रम्यारिकालव्यवायाः वस्य ।

रूप और अन्तरंग अनन्त झानादिरूप श्री को धारण करनेसे 'श्रीघर यह नाम भी आपका सार्थेक हैं। अथवा श्री से उपलिश्त घरा अयोन् समयसरण्यूमि आपके हैं, इसलिए भी आप श्रीघर हैं। अथवा श्रीके आप घर अयोन् निवाससूमि हैं (६)। सक्तोंको बांछित फलके दाता होनसे आप दत्त कहलाते हैं। अथवा आप अपनी ही आत्माको ध्यानमें देते हैं अर्थात् लगाते हैं, इसलिए भी दत्त कहलाते हैं (७)।

बर्ध-हे परमेश्वर, आप अमलाभ हैं, उद्धर हैं, अपि हैं, संयम हैं, शिव हैं, पुष्पांजलि हैं, शिवगाय हैं, उत्साद हं, बानसंबक्त हैं, परमेश्वर हैं, विमलेश हैं, यशोधर हैं, हच्या हैं, ब्रानमति हैं, शुद्धमति हैं, ऑमद हैं, शान्त हैं, हचम हैं, अजित हैं, संमव हैं, अभिनन्दन हैं, सुमति हैं, पद्मम हें जोर सुपादवें हैं ॥६६-स्या।

ब्याख्या - हे परम इरवर, आपके पापरूप मलकी आभा अर्थात लेश भी नहीं है. इसलिए त्राप अमलाभ कहलाते हैं। अथवा मा अर्थात् लक्सीसे रहित दीन-दरिद्रियोंको अमा कहते हैं, उन्हें श्रापके निमित्तसे धनका लाभ होता है, इसलिए भी श्राप श्रमलाभ कहलाते हैं। श्रथवा लक्ष्मीसे रहित निर्मन्य मुनियोंको अमा कहते हैं। उन मुनियोंको जो अपने संघमें लंते हैं, ऐसे गराधर-देवोंको अमल कहते हैं। उन गराधरदेवोंसे आप सर्व श्रोरसे 'भाति' अर्थात् श्रांभित होते हैं, इसलिए भी आप अमलाभ बहलाते हैं ( म )। आप उत् अर्थात् अर्थलोक्से भव्यजीवोंको धरते हैं-स्थापित करते हैं, इसलिए आप उद्धर कहलाते हैं। अथेवा आप उत अर्थात उत्कृष्ट हर हैं, पापोंके हरण करनेवाले हैं। अथवा उत्कृष्ट समवसरण-धराको धारण करते हैं। अथवा उत्कृष्ट वेगसे एक समयमें सात राज लोकको उल्लंघन करके मोचमें प्राप्त होते हैं. इसलिए भी उद्धर कहलाते हैं (२)। अभिके समान ऊर्ध्वगमनस्वमावी हैं, अथवा कर्मरूप काननके दहनके लिक्काप अभिके समान हैं, श्रतः श्रप्ति कहलाते हैं (१०)। यम अर्थात् यावज्जीवनरूप व्रतोंको सम्यक् प्रकौर धारण करनेसे साधु-जन आपको संयम कहते हैं (११)। परम कल्याखरूप होनेसे आप शिव कहताते हैं। अथवा आप शिवको करनेवाले हैं और स्वयं शिव अर्थातु मोजस्वरूप हैं, शरीरसे युक्त होने पर भी जीवन्युक्त हैं, इसलिए भी योगीजन त्रापको शिव कहते हैं (१२)। इन्द्रादिक देव भक्ति-भारसे नमीभृत होकर आपके लिए कमल-पुष्पके समान हाथोंकी अंजलि बांधे रहते हैं, इसलिए आप पुष्पांजलि कहलाते हैं। त्रयना बारह योजन प्रमास समयसरसम्मिमें विविध कल्पवृत्तोंके पुष्पोंकी वर्षा होनेसे भी हर समीचीनो सबो कम बस्य । दांसव इति वाटे द्यं सुबं मबति बस्मादिति दांमवः, वंपूर्वेषिम्य दंशायां ऋष् । ऋभि सम्तात् नन्दर्यति निकस्पद्मतिदयेन प्राशानामानन्दश्रत्यादयतीति । शोभना लोकालोकप्रकायिका मतिः कृतकानत्वस्योपासतित्व बुद्धिसंप । पद्मवत् स्कक्मतवत् प्रमा बर्चो यस्य । बुद्धु शोमने पार्रवे वाम-हत्तिकारतिप्रदर्शी यसः ॥स्य।

एक व्यक्तिके हस्तमें पुष्पोंकी अंजुलि भरी होती हैं, इसलिए भी आपको लोग पुष्पाञ्जलि कहते हैं (१३)। ज्ञिव त्र्रार्थात श्रेयस्कर द्वादश समारूप गए। या संघके पाये जानेसे मुनिजन त्र्रापको ज्ञिव-गण कहते हैं। अथवा शिवका ही आप साररूपसे गिनते हैं और अन्य सर्व वस्तुओंको असार गाय करे थे । अपना । अपना था ना पारिस्ता । गानते हैं, इसलिए भी आप शिवगण कहलाते हैं ( १४ ) । आप उत्कृष्ट परीपहोंके सहन करनेवाले हैं, इसलिए उत्साह कहलाते हैं । अथवा उत्कृष्ट सा अथान् मोचलस्मीका हनन नहीं करते, प्रत्युन सेवकोंको मोचलक्सी प्रदान करते हैं, इसलिए भी आपका उत्साह यह नाम सार्थक है (१५)। जी विश्वको जाने, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ही आपकी संज्ञा अर्थात नाम है, अतएव आप ज्ञानसंज्ञक क्दलाते हैं । अथवा 'क्र' अर्थात ज्ञानियोंको आप जीवन देते हैं, अर्थात ज्ञानियोंके आप ही प्राण् हैं; इस अपेसासे भी आपका उक्त नाम सार्थक है (१६)। आप परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट लदमीके ईश्वर हैं, इसलिए परमेश्वर कहलाते हैं। अथवा 'प' अर्थात् परित्राण करनेवाली, जीवोंके नरकादिगतियोंमें पतनसे रत्ता करनेवाली रमाके आप स्वामी हैं। अथवा 'परं' अर्थात निश्चय रूपसे आप 'अ' अर्थात अरहन्त पदको प्राप्त ईश्वर हैं, इसलिए भी योगिजन आपको परमेश्वर कहते हैं ( १७ )। श्चाप विमल अर्थात कर्ममल-रहित ईश हैं, अतः विमलेश कहलाते हैं। अथवा 'वि' अर्थान अर्थात कर्मरूप विविध 'म' यानी मलका लेशमात्र पाये जानेसे भी विमलेश यह नाम सार्थेक हैं (१८)। यशको धारण करनेसं आप यशोधर कहलाते हैं (१६)। घातिया कर्मोंको जड़मूलसे कृश करनेके कारण श्रापको योगिजन कृष्ण कहते हैं (२०)। केवलज्ञानरूप ही आपकी मित है, अतः आप ज्ञानमित कहलाते हैं (२१)। कर्ममलसे रहित श्रद्ध मतिको धारण करनेसे साधजन आपको श्रद्धमति कहते हैं (२२)। अभ्यत्य श्रीर निःश्रेयसरूप श्रीसे आप भद्र अर्थात् मनोहर हैं, इसलिए श्रीभद्र कहलाते हैं (२३)। श्रापक राग-द्वेषादि सब विकारभाव शान्त हो चुके हैं, इसलिए यांगिजन आपको शान्त कहते हैं (२४)। अहिंसालक्ष्ण वृप अर्थात् धर्मसं आप 'भाति' कहिए शोभित हैं, अतः वृपभ नामसं आप पुकारे जाते हैं (२५)। काम-कोधादि किसी भी शत्रुके द्वारा नहीं जीते जा सकनेसे श्राप श्रजित कह-लाते हैं (२६)। त्रापका भव त्र्यात् जन्म सं किहण सभीचीन है, संसारका हितकारक है। अथवा 'शंभव' एसा पाठ मानने पर शं ऋथात सुखको भव कहिए उत्पन्न करनेवाले हैं, जगतको सुखके दाता हैं और स्वयं शान्तमूर्त्त हैं, इसलिए यागिजन आपको संभव या शंभव नामसं पुकारते हैं (२७)। अभि अर्थात् सर्वप्रकारसे आप जीवोंको आनन्दके देनेवाले हैं, उनके हर्पको बढानेवाले हैं, इसलिए सर्व जगत आपको 'अभिनन्दन' कहकर अभिनन्दित करता है। अथवा अभी अर्थात भयसे रहित निर्भय और शान्तिमय प्रदेश आपके समवसरणमें पाये जाते हैं, इसलिए भी आप अभिनन्दन कह-लाते हैं (२=)। शोमन श्रीर लोकालोककी प्रकाशक मतिके धारण करनेसे श्राप सुमति नामको सार्थक करते हैं (२६)। पद्म अर्थात रक्त वर्णके कमलके समान आपके शरीरकी प्रभा है, इससे लोग आपको पद्मप्रभ कहते हैं। अथवा आपके पद् अर्थात् चरलोंमें मा कहिए लक्ष्मी निवास करती है, और उससे आप चत्यन्त प्रभायुक्त हैं, इसलिए भी खापका पद्मप्रभ नाम सार्थक है। ख्रयवा पद्म नामक निधिसे श्रीर देव-मनुष्यादिके समृहसे श्राप प्रकृष्ट शोभायुक्त हैं, इसलिए भी श्राप पद्मप्रभ कहलाते हैं। अथवा आपके विहारकालमें देवनाए आपके चरए कमलोंके नीचे सुवर्ण कमलोंकी रचना करते हैं. और उनकी प्रमासे आप अत्यन्त शोभित होते हैं, इसलिए भी आप पद्मप्रभ कहलाते हैं (३०)। भापके शरीरके दोनों पाहर्व भाग अत्यन्त सुन्दर हैं, इसलिए आपको साधुजन सुपाहर्व कहते हैं (३१)।

चन्द्रप्रभः पुष्पदन्तः शीतवः, श्रेयकाङ्कयः । बासुद्रश्यस्य विस्रवोऽनन्तविङ्कः इत्यपि ॥८०॥ शान्तिः कुन्धुररो मस्त्रिः सुन्नतो नमिरप्यतः । नेमिः पारवीं वर्षमानो महावीरः सुवीरकः ॥२०॥

चन्नादिष प्रकृष्टा कोटिवन्द्रस्थाना मा प्रमा यस्य । पुणवत् कुन्दकुमुनवत् उज्वत्वा दत्ता यस्य । वा मगवात् कुप्रत्यावस्थायां यस्मिन् पर्वतत्दे तम्रोजानिमनं तिव्वति तत्र वनस्तत्वः तस्यः सर्वतंप्रधाणि प्रकानि च दश्यति तेन पुणवत्तः । शति मन्द्रो वोकमातिस्यः । वा शति लाति वदि कुप्रस्वावस्थायां शिताः, तदुश्वत्य्यां उप्पास्य वर्षाणां च त्रिकालयोगवानित्ययः । अयवा शीततः श्रान्तपृष्टिः अक्ष्रं स्वायं । वा संगारतापरितावस्थातिकवन्तर्वनायोगाद्रस्थात् शीवल उप्यते । वा शी आयोविदः तत्वः स्वमायो यस्य । अतिश्चयेन प्रशासः भ्रेषान् । वाष्टुः श्राकः, तस्य पूष्यः । वा वेन वस्योन प्रवनेन, वा इन्द्राद्यां ने प्रमत्ते । वा शी आयोविदः तत्वः स्वमायो यस्य । अतिश्वयेन प्रशासः भ्रेषान् । विद्यान् वाष्टुः अतिश्ययेन पूष्यः । विगतो विनद्ये मक्ष्यं । विद्यान् वा इन्द्राद्यानं कृत्येन वा वेन गण्येन, वा आ समन्तान् सुष्यु अतिश्वयेन पूष्यः । विगतो विनद्ये मक्ष्यं कर्ताति शासिः। विकत्यान् । ।स्या शास्यति वर्ष्यं कर्तितीति शासिः। तिकती च स्त्राति । अति हु सु पृचिविषा पद्मायान्तुन्ये मः ।।न्द्या शास्यतिति वर्ष्यकेष्टं करितीति कृत्युः । मुश्चती चार्वाचीति अपित्वाति कृत्युः । मुश्चती चार्वाची वर्ष्यः स्वर्थं भ्रायति वर्ष्या पुक्षिने विक् प्रस्वयः । कृत्यति वर्ष्यति वर्ष्यानिति अपित्वः सः, वर्षे सत्यावि वर्षानि अति अति शासियी वर्षाने वर्षाने कर्याति वर्ष्यः । वर्षानी चार्वाची वरिति वर्षः संस्वयं प्रविद्यानि कर्याति वर्षाचिति वर्षः सः वर्षे सत्यावि वर्षानि अति आनार्यां वर्षाने तत्र अति स्वर्यावी वर्षाने अतिवर्षाने आनार्यां वर्षते तत्र अपित स्वर्यादि केवलायोन लोकालोक्षं वानार्वाति अपः सः वर्षेति वर्षाची वर्षाने आनार्यां

अर्थ-हे जगत्-अंयस्कर, आप चन्द्रभम हैं, पुष्पदन्त हैं, शीतल हैं, श्रेयान् हैं, वासुपूच्य हैं, विमल हें, श्रानन्तित्त हैं, धर्म हैं, शान्ति हैं, क्वुन्तु हैं, श्रद हैं, मल्लि हैं, सुन्नत हैं, निम हैं, नेमि हैं, पार्श्व हैं, वर्धमान हैं, महावीर हैं, सुवीर हैं ॥=६-६०॥

व्याख्या — हे भगवन, आप चन्द्रमासे भी अधिक प्रकृष्ट अर्थात् कोटि चन्द्रकी आभाके धारक हैं, अतः चन्द्रप्रभ कहलाते हैं (३२)। क्रन्द पुष्पके समान उज्ज्वल दन्त होनेसे लोग श्रापको पुष्पदन्त कहते हैं। श्रथवा श्राप छद्मस्थ-श्रवस्थामें जिस पर्वतपर ध्यान करते थे, उसके सभी युच फल-फूलांस युक्त हो जाते थे, इसलिए भी आप पुष्पदन्त कहलाते हैं (३३)। मन्द गमन करनेसे लोग आपको शीतल कहते हैं। अथवा शीत और उपलक्त्यासे उपए तथा वर्षाकी बाधाओं को छद्यस्थ-अवस्थामें आपने वहीं शान्तिसे सहन किया है। अथवा आप अत्यन्त शान्त-मित हैं। अथवा 'शी शब्द आशीर्वादका वाचक है और 'तल' शब्द स्वभावका वाचक है। आपका स्वभाव सवको आशीर्वाद देनेका है, इसलिए भी आप शीतल कहलाते हैं (३४)। श्रत्यन्त प्रशंसाके योग्य होनेसे आप श्रेयान कहलाते हैं (३५)। वास अर्थात इन्द्रके द्वारा पूज्य होनेसे आप वासुपूज्य कहे जाते हैं। अथवा 'व' अर्थात् वरुण, सुगन्धित पवने और इन्द्रादिकोंके शुन्दसे त्राप अतिशय करके पूजित हैं, इसलिए भी श्राप वासुपूज्य कहलाते हैं। अथवा 'वा यह स्त्रीलिंग शब्द 'ॐ हीं श्रीवासुपुज्याय नमः' इस मंत्रका भी वाचक है। आप इस मंत्रके द्वारा योगियोंसे ऋतिशय करके पूज्य हैं, इसलिए भी ज्ञानी पुरुषोंने आपको वासुपूज्य नामसे पुकारा है (३६)। कर्मरूप मलसे रहित होनेके कारण आप विमल कहलाते हैं। अथवा विशिष्ट मा अर्थात लक्ष्मीवाले इन्द्रादिकोंको श्राप श्रपने प्रभावसे लाकर चरणोंमं मुकाते हैं। श्रथवा लक्सीसे रहित निर्धन्य मनियोंको अपने संघमें लेते हैं। अथवा जन्मकालसे ही आप मल-मुन्नसे रहित होते हैं, इसलिए भी आप विमल कहलाते हैं (३७)। आपने अनन्त संसारको जीता है. अथवा केवलकानसे अनन्त अलोकाकाशके पारको प्राप्त किया है, अथवा अनन्त अर्थात् विष्णु और शेषनागको जीता है, इसलिए बाप अनन्तजित् बहुलाते हैं (३=)। संसार-समुद्रमें हुवनेवाले प्राणियोंका उद्वार कर आप उन्हें उत्तम सखमें धरते हैं, अतः धर्म नामसे पुकारे जाते हैं (३६)। सर्व कर्मोंका शमन अर्थात ज्ञय करनेसे आप शान्ति कहलाते हैं (४०)। तपश्चरणके क्लेशको शान्ति-पूर्वक सहन करनेसे आप कुन्यु कहलाते हैं (४१)। 'ऋ' धातु गमनार्थक है। आप एक समयमें लोकान्त तक गमन करते हैं, इसलिए अर कहलाते हैं। अथवा सभी गमनार्थ धातुएं झानार्थक होती

#### सन्मतिक्षाक्षि महतिमहाबीर इत्यथ । महापद्मः सुरदेवः सुप्रमक्ष स्वयंत्रमः ॥१९।।

इति बचनात् । मल मल्ल वा इत्यरं चातुर्धारखे वर्तते, तेन मल्जित धारवित मत्यबीवान् मोच्चये स्थापमतीति .
मल्लः । शोमनानि प्रतानि यस्य । नम्मते इन्द्र-चन्द्र-मुनीन्द्रैर्निमः । वर्षभाद्यस्य इः । नगति स्वधमें नेमिः,
नी-दिलम्बा मिः । निवमस्तर पार्वे श्वहरम्बरुपेया विद्यतीति पार्रः, चय कुत्र प्रदेशे स्पृतः सन्सामी समीप-बस्येव वर्तते । धर्यते शानेन वेगपेन च लक्ष्यमा दिविषया वर्षमानः । वा श्वव समन्तान् श्वद्धः परमातिष्यपं प्राप्ता मानो शानं पूजा वा यस्य च तथोकः । श्रक्रचो (श्ववायः) रत्लोषः । महान् वीर सुमटः महावीरः,
मोहमक्रजिलाग्रावतः । सञ्च शोमनो धीरः ॥१०॥

मर्ता, नर्ताचीना शार्-ती वा मतिबुं दिः के बताजानं यस्य । मस्य मतस्य पापस्य इतिर्वतनं विश्ववनं समृतकार कर्या गर्दीतः । महत्ती कर्ममकक्तंकसुमर्दियांच्ये महान् शीये महानुमयः, स्रोनेकहहतन्त सम्ब्राचीरी-मयनां विश्ववन्तदुः महत्तिनहार्थारः । महत्ती पद्मा तद्मतीः धर्वतोकारकाश्चाराधीर्यनी समयराप्याधिभृतिर्वस्य । स्रायवा महान्ति पद्मानि योजनैकप्रमायानुहस्वपक्रमतानि सम्यदिशतनंत्वस्यानं सस्य । सहायां मारस्यनां

हैं. ब्राप केवलज्ञानके द्वारा लोक और अलोकको जानते हैं. इसलिए मा ब्रर कहलाते हैं। ब्रथवा मोतार्थी जनोंक द्वारा आप सर्यते ऋर्यात गम्य हैं, प्राप्त किये जाते हैं या जाने जाते हैं, इसलिए भी बार कहलाते हैं। अथवा जीवोंका संसार-वास छडानके लिए आप अर अर्थात अति शीघ्रता करने-वाल हैं। अथवा धर्मरूप रथकी प्रवृत्तिके कारण चक्रके अर-स्वरूप हैं, इसीलए भी अर यह नाम आपका सार्थक है ( ४२ )। मझ धातु धारणार्थक है, आप भन्य जीवोंको मोज्ञपदमें धारण अर्थात स्थापन करते हैं और स्त्रयं भक्ति भारावनत देवेन्द्रों के द्वारा निज शिरपर धारण किये जाते हैं. इस निए महि यह नाम आपका सार्थक है। अथवा महि नाम मागरेके फलका भी है, उसकी सगन्धके ममान उत्तम सगन्यका धारण करनेसे भी त्राप मिंड कहलाते हैं (४३)। त्राहिसादि सुन्दर व्रतींको धारण करनेसे आप सुवत कहलाते हैं ( ४४ )। इन्द्र, धरणन्द्रादिके द्वारा त्राप नित्य नमस्कृत हैं श्वतः निम कहलाते हैं (४५)। आप भव्य जीवोंको स्व-धर्म पर ले जाते हैं, अतः नेमि कहलाते हैं (४६)। निज भक्तके पार्ख अर्थात समीपमें आप अटश्य-रूपसे रहते हैं, इसलिए पार्श्व कहलाते हैं। ऋथवा पार्श्वनाम वक्र-उपायका है। ऋाप छटिल काम, क्रोधादिके उपाय-स्वस्त्य हैं. इसलिए भी पार्श्वनाम आपका सार्थक है (४७)। आप ब्रान, वैराग्य और अनन्त चतुष्टयरूप लड़मीसे सदा बढते रहते हैं. इसलिए वर्धमान कहलाते हैं। अथवा आपका मान अर्थात ज्ञान और सन्मान परम अतिशयको प्राप्त है. इसलिए भी वर्धमान कहलाते हैं (४८)। मोहरूप महान् महके नाश करनेसे श्वाप महान बीर हैं, अतः महाबीर कहलाते हैं। अथवा महा विशिष्ट ई अर्थात निःश्रेयसरूप लच्मीकी धारण करने और प्रदान करनेके कारण आप महावीर कहलाते हैं (४६)। आप सर्व श्रेष्ट हैं, इसलिए बीर कहलाते हैं। अथवा निज भक्तांको विशिष्ट लच्मी देते हैं. इसलिए भी वीर कहलाते हैं (uo)।

सर्थ-हे जगत्-हितंकर, आप सन्मति हैं, महतिमहावीर हैं, महापद्म हैं, सूरदेव हैं, सुप्रम हैं और स्वयंत्रम हैं ॥१९॥

ब्याक्या—समीचीन और शारवत मितके धारण करनेसे आप सन्मित कहलाते हैं (५१)। भ अवांत् पापमलके हित कहिये हमन करनेवाले महान् वीर होनेसे महितमहाधीर इस नामसे पुकारे लाते हैं। अववा कांटि सुभरीको भी विध्यन करनेमें आप समर्थ हैं, इसलिए भी महितमहाबीर कहलाते हैं (५२)। सर्व लोकको अवकाश देनेवाली बहिरंग समयसरएलत्मीरूप महापद्माके धारण करने और लोकको अवकाश केवला मन्दर्भ अपन्यत्में और सामकरिक्त केवला महिर्म समयसर्थ सहाया करने से आप सहाया करने हैं। अववा एक योजन प्रमाण महाया कहलाते हैं। अववा एक योजन प्रमाण महाया करने से सामकर्य आप सहाय सहाया कीर सहस्र दलवाले हो से प्रमाण सहस्य करने हैं। अववा एक योजन प्रमाण सहस्य करने हैं, उनके सम्बन्धरी आप सहायक्ष

# सर्वांतुषो जयदेवो मवेतुन्यनेवक: । प्रमादेव उर्वककः प्रश्नकीर्तिजेपाभिष: ।।१२।। पूर्वेतुर्विकिषमायो विज्ञेयो विसलप्रम: । बहलो निर्मलक्षित्रगुत: समाधिगुतक: ॥१३॥

स्रायां न देत्र स्ट्रेयः परमाराज्यः । शुरदेत इति ना पाठे शुरायामित्रियवये सुभवानां देवः परमाराज्यः स्वामी शुरदेवः । शोभना चन्द्रार्ककोटितमा नेत्रायां च प्रिया प्रमा युतिमंडलं यस्य । स्वयं श्रातमना प्रमा तेवो महिमा च यस्य । वा स्त्यमानसना प्रकरिया माति शोभते । उपसर्वे लातो डः ॥६१॥

चर्वाणि प्यानाज्ययन-संयम-तयांति ब्रायुधानि कर्मराष्ट्रियिक्कानि राखाणि यस्य । वयेनोपलिक्कि देवः । चय उपचयक्षयोपचयप्रचेति त्रितिध उदयः, तत्र बन्मान्तरस्वितं निदानदोष-हितं विशिष्टं तीर्येक्दर नामोच्याोत्रादिलद्वयं पुण्यवेषमं चयः, स्यादागत्य पुनर्यि प्रवापालनादिपुण्योपार्वनतपुरचयः, पुनर्निवधिय-ग्रामनं चयोपचयः । तिविधेनापि उदयेनोपलिक्ति देव उदयेदः । प्राम नन्नार्वकोटिकेवस्तयोपलिक्ति । दंदः सर्वक्रवीतरागः । उत्कृष्टोऽक्को विच्दं कामराष्ट्रिति उद्देकः, मुक्तिकान्तापितिर्यतं मोहार्पिवकर्यति । प्रदेन गयाचरदेत्वायनुयोगे सति क्षांतिः स्थाप्टरं च्यानः प्रकृष्टियेश्य । व्यति मोहार्पातः (मिन्मवितं) श्वान्त् वयतीति ॥६२॥ वृष्णां संपूर्णा लोकालोकस्यन्तरम्बारीका केवलशन-दर्शनलक्ष्या बुद्धिर्यस्य । निर्गताः

कहलाते हैं। अथवा असंख्य देवी-देवताओं का समुदाय आपके साथ रहता है, इसलिए भी आप महापदा कहलाते हैं (५३)। आप सूरवीरोंके देव हैं, परम आराज्य हैं, इसलिए सुरदेव कहलाते हैं। शुरदेव एसा पाठ मानने पर शुरू अयांत इन्द्रिय-विवाधी बीर पुरुषोंके आप देव अर्थात स्वामी हैं एसम जितनित्रय हैं, इसलिए शुरदेव यह नाम भी सार्थक है। अथवा 'सू' से सोम और 'र से सुर्य, अपि और कामका महत्त्व करता चाहिए, आप इन सबके देव हैं। अथवा जित्तय सेम-महिमासे गुक्त हैं, इसलिए भी आपका स्ट्रिक यह नाम सार्थक है (५४)। कोट सुर्य और वन्द्र की प्रभाको लिजत करनेवाली सुन्दर प्रभासे युक्त हैं, अत: साधुकन आपको सुरभ कहते हैं (५५)। स्वयं अर्थात् अपने कहलाते हैं। अथवा लोकोंका उपकार करनेसे आप स्वयं ही प्रभ अर्थात् उक्तुष्ट हैं, दुसरा कोई आपके कहलाते हैं। इसलिए भी साधुकन आपको स्वयंग्न कहते हैं (५६)।

अर्थ-हे स्वामिन , आप सर्वायुव हैं, जयदेव हैं, उरवदेव हैं, प्रभादेव हैं, उर्वक हैं, प्रभ कीर्त्ति हैं, जय हैं, पूर्णजुद्धि हैं, निष्क्षाय हैं, विमलप्रभ हैं, बहल हैं, निर्मल हैं, वित्रगृप्त हैं और समाधिगुप्त हैं ॥६२-६३॥

व्याच्या—हे भगवन, यद्यपि आप सबै प्रकारके बाह्य आयुर्धोसे रहित हैं, तथापि कर्मशत्रुआंके विश्वंस करनेवाले श्वान, अश्वयन, संवस और तपरूप सबै अन्तरंग आयुर्धोसे सुसक्षित
हैं, इसिला योगिजन आपको सर्वाधुभ कहते हैं (१७)। आप सदा जयशील हैं, इसिलाए जयदेव
कहलाले हैं (५८)। उदय तीन प्रकारका होता है, चत्र, उपचय और च्योपचय। पूर्वोपविति
तीर्यकरप्रकृतिरूप विशिष्ट पुण्यके संचयको चय कहते हैं। वर्तमान अपने प्रजापालनरूप पुण्यके
उपालंको उपचय कहते हैं और निर्वाध गमतको च्योपचय कहते हैं। आप इन तीनों प्रकारके
उदयसे संगुक्त हैं, इसिलाए उदयदेव इस नामको साथक करते हैं। अथाय आप सदा उपश्चित देव
हैं, कभी भी आपने प्रमायका खा नहीं होता है, इसिलाए भी आप उदयदेव कहलाते हैं (५६)।
आप कोटि चन्द्र-सूर्यकी प्रभासे युक्त हैं, इसिलाए प्रभादेव कहलाते हैं। अथवा आप लोकालोकको
प्रकाशित करनेवाली देवलडानरूप प्रकृट प्रमाला प्रसादेव कहलाते हैं। अथवा आप लोकालोकको
प्रभादेव कहते हैं (६०)। आपने जगाद्विजयी कामदेवको भी तीला है, इस्सकारको उन्हरूप संव
अभादेव विश्वावलीको प्रराख करनेसे आप उद्देक इस्ताते हैं। अथवा अंक नाम पाप या अपरापका
भी है आप सर्व प्रकारके पापीको नष्ट कर सुके हैं और सर्व अपराधोसे रहित हैं, इसिलाए भी व्यक्त

# स्ववस्थुआपि कंदर्पे जयनाथ इतीरित. । श्रीविमको विम्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरित: ॥१४॥

क्याचा क्रोच-मान-माया-लोमा यस्य व तयोकः । निकेख वुषयेन सहयी सा सरस्वती क्यादिरियोद्योचीर्या निकला, तस्या खाय ख्रायमन यस्य व निकलाय: । ख्रायपदेऽपि क्यंचित्तकारस्य पत्यं । विमला वातिसंचातचाते क्रितियमा तेवांमंडल यस्य । यहं रक्तवंद्या लाति ददाति वंदमामाधेकरचे कह्नः । वा वहं वायुं लाति यहाति वृष्ठत अभागतवा । निगतं माल विष्णुमादि यस्य । चित्रवत् क्राव्यावत् गुप्तः व्रवत्त्रस्यस्यः । वस्यक् व्याचीनाति क्राव्याचिता वा झा वमन्तात् योवन्ते क्राव्याने सम्ययद्यां-सान-वारित्र-वार्षि परनोक-वार्षि व्याचेने क्राव्याचे क्रायप्यन्ते वस्यप्यने व्याचित्र व्याचित्र पर्याचे व्याचेन व्याचित्र व्याचेन व्यचेन व्याचेन व्याचेन व्याचेन व्याचेन व्याचेन व्याचेन व्याचेन व्या

स्वयमात्मना गुर्धनरपंत्रतया भवति, निर्वेद प्राप्नोति लोकालोकस्वरूपं जानातीति । कंसखं तस्य दर्षोऽतितीवता कन्दर्भः, श्रानन्तरीख्य इत्यर्थः । कमन्ययं कुत्सायां वर्तते, तेनायमर्थः कं कुत्सितो दर्गो यस्य मते नामको सार्थक करते हैं। अथवा अंक नाम आभूषणोंका है, आप सर्व आभरणोंसे रहित हैं, निर्पन्थ श्रीर धीतराग हैं । अथवा श्रष्ट प्रतिहार्यरूप उत्कृष्ट अंक श्रर्थात चिन्होंसे युक्त हैं, इसलिए भी श्राप खरंक कहलाते हैं ( ६१ )। गणधरादिके प्रश्न करने पर आपकी कीर्त्ति अर्थात दिव्यव्यनिकी प्रवृत्ति होती है अथवा दसरोंके दारा प्रश्न किये जाने पर ही आपकी कीर्त्त अर्थात यशका विस्तार होता है. इसलिए स्त्राप प्रश्नकीर्त्ति कहलाते हैं (६२)। मोहरूप शत्रु पर विजय प्राप्त करनेसे त्राप जय कहलाते हैं (६३)। लोकालोककी प्रकाशक केवलज्ञान-दर्शनरूप पूर्ण बुद्धिके धारण करनेने आप पूर्णबुद्धि कहलाते हैं (६४)। सर्व कषायोंसे रहित हैं, अतः निष्कपाय कहलाते हैं। अथवा निष्क अर्थात स्वर्णके सदृश निर्धर्षण, खेदन, तापादिरूप सर्व प्रकारकी सरस्वती-सम्बन्धी परीज्ञात्रोंमें श्चाप उत्तीर्स हैं. प्रथम नम्बर श्राये हैं, इसलिए भी निष्कषाय कहलाते हैं। श्रथवा निष्ककी सा श्चर्यात लच्मीके आय अर्थात रत्नवृष्टिके समागमके योगसे भी आप निष्कपाय कहलाते हैं। आपकी माताके मन्दिरमें और आहार-दाताके घर पर आपके आगमनके निमित्तसे रबवृष्टि आदि पंचाइचर्य होते हैं (६५)। घातिकमौंके नष्ट हो जानेसे आप विमल प्रभाके धारक हैं. इसलिए विमलप्रभ कह-लाते हैं। अथवा मल जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे गराधरदेव आदि विम कहलाते हैं, उन्हें जो लावे अर्थात आकर्षण करे, ऐसी प्रभाके धारण करनेसे भी आप विमलप्रभ कहलाते हैं (६६)। श्राप त्रपने वह अर्थात कन्धे पर संयमके भारको धारण करते हैं, इसलिए वहल कहलाते हैं। अथवा 'बहति' अर्थात अपने त्रांत्रित जनोंका मोत्त प्राप्त कराते हैं, इसलिए भी बहल कहलाते हैं (६७)। आप सर्व प्रकारके मलसे रहित हैं, इसलिए निर्मल हैं। अथवा मा अर्थात लद्मी-धनादिसे रहित निर्फ्रन्थ मनियोंको निर्मा कहते हैं। उन्हें आप शिष्य-रूपसे स्वीकार करते हैं, इसलिए भी निर्मेल बहलाते हैं (६=)। चित्र श्रर्थात् आकाशके समान आप गुप्त हैं, अलस्य-स्वरूप हैं, इसलिए चित्रगाप कहलाते हैं। अथवा मुनिजनोंको भी आध्वर्य करनेवाली चित्र-विचित्र मन, यचन, कायकी प्रमृत्तियोंको आपने भली भातिसे ग्राम अर्थात बशमें किया है. इसलिए भी आप चित्रगम कहलाते हैं। अथवा त्रैलोक्यके जनोंको विस्मय करानेवाले समवसरएके तीन कोटोंसे त्राप गुप्र अर्थान सुरक्ति हैं इसलिए भी चित्रगुप्त कहलाते हैं (६६) । रत्नत्रयरूप समाधिसे त्राप सुरक्तित हैं, इसलिए, समाधि-गुप्त कहलाते हैं। अथवा तृण्-कांचन, शत्रु-मित्र, वन-भवन और सुख-दुःखादिमें समान रहनेवाले साभजनोंको सम कहते हैं। उतसे आप अधिकतया गुप्त अर्थात बेष्टित हैं आपको चारों ओरसे सदा मनिजन घेरे रहते हैं, इसलिए भी त्राप समाधिगुष्त नामको सार्थक करते हैं (७०)।

अर्थ-हे शस्त्रो, आप स्वयन्त्र हैं, कन्दर्प हैं, जयनाथ हैं, श्रीवमल हैं, दिव्यवाद हैं, श्रीर अनन्तर्वार्य कडे जाते हैं ॥ । । ।

पुरुषेचोऽय सुषिषिः प्रज्ञापारमितोऽञ्चयः । पुरायपुरुषो बसैसारिषः शिवकार्यनः ॥६५॥ विवाकर्मोऽपरोऽण्युषा विवासूर्विचाराकः । विशावस्यो निरातको निरातको सवानकः ॥६६॥ हाजदो नयोत्तुं गो निःकतंकोऽकतात्वरः । सर्वकृष्टापदोऽज्ञव्यः चान्दः स्रीवृष्टवाच्यः ॥६७॥ हरि निर्वाच्यातम्

सख्याने वा स कंदर्र:, भगवदाने यः पुमान् ज्ञानादेर्द करोति स कुल्तित इत्यर्थः । वयस्य सर्वदिनिवयस्य नाथः स्वामी । सर्वदिमन् परंचेत्रेत्र प्रार्थनेत्र पर्माती । सर्वदिमन् परंचेत्रेत्र प्रार्थनेत्र पर्माती । सर्वदिमन् पर्मान्त्रकं कर्मान्त्रकं व्याप्ति । विश्वाः क्रम्मन्त्रकं वादी व्यान्तित्व वाः । वा विश्वाः । क्रियाः वाद्याः वादीः व्यान्तित्व वाः । वा विश्वाः दिव्यान्तित्वे वादीः वाद्याः वादीः वाद्याः । विश्वाः दिव्यान्तित्वे वादीः वाद्याः वादीः वाद्याः वादीः वाद्याः वादीः वाद्याः वाद्याः

पुष्तमृत् इन्तारीनामायच्यो देवः पुरुदेवः । शोमनो विधिवैधाता सृष्टिकतां, वा शोमनो निर्वत-चारो विधिश्रारितं यस्य, वा शोमनो विधिः कालो यस्य, वा शोमनो विधिवैवं पुष्पं यस्य । प्रशाया बुद्धिः विशेषस्य पारं पर्वतं इतः प्राप्तः । न व्ययो विनाशो यस्य हव्यार्थिकनयेन । पुरावाधिरतनः पुरुष क्षात्मा

ह्याक्या —िकसी अन्य गुरुकी अपेचाके विना ही आप स्वयमेव वैराग्य और बोधिको प्राप्त होते हैं तथा लोकालीकके स्वरूपको जानते हैं, इसलिए स्वयन्यू कहलाते हैं (अर्)। क अयोत् प्राप्त होते हैं तथा लोकालीकके स्वरूपको जानते हैं, इसलिए स्वयन्यू कहलाते हैं (अर्)। क अयोत् प्राप्त अधिकालीके कारण आप कर्न्य कहलाते हैं। अथवा आपके मतमें वर्षको कुलिस्त माना गया है। अथवा आपने धर्मोपार्वनके लिए कर्नोके दिवसका निषेष क्या है, इसलिए भी आप कर्न्य कहलाते हैं। अथवा आप अर्थान संस्ति हतातीत्रियसे अप्रति हतातीत्रियसे अप्रति हतातीत्रियसे आपके धर्मेचककी अप्रति-हतातीत्र्यसे लिए योगिवन आपसे याचना करते हैं। अथवा अर्थाप्त संस्त्र हताती विनाशके लिए योगिवन आपसे याचना करते हैं। अथवा अर्थाप्त संस्त्र हताती विनाशके लिए योगिवन आपसे याचना करते हैं। अथवा अर्थाप्त संस्त्र हताती हैं (अर्थ)। आप आपका याच अर्थाप्त समित्र हताती हैं (अर्थ)। आपका आपका वाद अर्थाप्त वचना विक्य है, कोई भी उसका प्रक्रिय लामाने संस्त्र करते हैं (अर्थ)। आपका याद अर्थाप्त प्रति हैं अर्थ के स्त्र स्त्र के अर्थ का अर्थ हिन्य है, कोई भी उसका प्रक्रिय वात हिंग अर्थ प्रत्य क्षेत्र के स्त्र स्त्र के स्त्र स्त्र स्त्र के स्त्र हैं। अर्थ आपत्र हिन्य है करा स्त्र स्त्र हैं। अर्थ अर्थ हे स्त्र स्त्र हैं। अर्थ अर्थ हिन वैर्त हैं। अर्थ आप हिन्य स्त्र हैं। अर्थ होने पर सी स्त्र वर्तमान क्येस हैं। अर्थ अर्थ क्रिक सात्र स्त्र हैं। अर्थ होने पर सी स्या वर्तमान रूपसे हैं। स्थित हते हैं इसलिए अन्तर स्वर्त हैं। वर्ष होने पर भी स्त्र वर्तमान रूपसे हैं। स्थित हते हैं, इसलिए अन्तर स्वर्ता हैं हिस्त हते हैं। इसलिए अन्तर सी सद्या वर्तमान रूपसे हैं। स्था सहते हैं इसलिए अन्तर स्वर्त हैं। इसलिए अन्तर सी सद्या वर्तमान रूपसे ही स्था हते हैं, इसलिए अन्तर स्वर्त होने पर भी सद्या वर्तमान रूपसे ही स्था हते हैं, इसलिए अन्तर सी पर सी द्वार वर्तमान रूपसे ही स्था हते हैं इसलिए अन्तर स्वर्त होने हैं (अर्थ)।

झर्थ—हे जिनेश, आप पुरुदेव हैं, सुविधि हैं, प्रशापासित हैं, अन्यय हैं, पुरासपुरुप हैं, धर्मसारिय हैं, शिक्कोत्तेन हैं, विश्वकात हैं, अबुदा हैं, अबुदा हैं, विश्वनायक हैं, दिराक्य हैं, निरातेक हैं, निरारेक हैं, भवान्तक हैं, इड़तत हैं, नयोचु ग हैं, निल्क्तक हैं, अकला-धर हैं, सकेकापढ़ हैं, अबुत्य हैं, बान हैं और श्रीक्वजक्य हैं। हिंध—हंआ

व्याक्या — हे भगवन, आप पुरु अयोत् महान देव हैं, इन्हादिकोंके द्वारा आराध्य हैं तथा आसंख्य देवी-देवताओंके द्वारा सेवित हैं, इसलिए पुरुदेव कहलाते हैं (७०)। आप सुन्दर विधि अयोत् विधाता हैं, सृष्टिका विधान करनेवाले हैं, तथा निरतिचार सुन्दर विधि अयोत् चारित्रके धारक हैं, इसलि : सुविधि कहलाते हैं (७८)। प्रका अयोत् सुद्धि-विद्योगक पारको प्राप्त का प्राप्त मात्र हैं अप पारको प्राप्त महार्पकरोंके द्वारा सिन अयोत् प्रमाधित हैं, तथा नत्व-रोदाममार्य-चुर्तर रायप्तर-देवाविकके द्वारा सम्मानित हैं, इसलिए प्रकारायियत कहलाते हैं (७६)। आपके द्वार आस्प- यस्पति । वा पुरायोपु निषाक्षसन्योपु प्रविद्धः पुरसः । वा पुरायो अनारिकालीने पुर्विष महित स्थाने योते तिष्ठति । धर्मस्पाहिसासस्याद्यास्त वार्यस्य अस्ते । त्रिवं स्थानस्य प्रायमस्याद्यासितं वयनातः । विश्वं स्थानसस्याद्यास्त वीयंक्रतामाग्रीमस्य क्षात्रं ने स्वतियंत्य ॥१५॥ विश्वं कुळं क्षात्रं मा कार्यस्य नित्त वयनातः । विश्वं स्थानस्य विश्वं कुळं क्षात्रं कार्यस्य कार्यस्य । विश्वं कुळं क्षात्रं कार्यक्रितं स्थानस्य । विश्वं कुळा विश्वं कुळा क्षात्रं कार्यस्य । विश्वं कुळा क्षात्रं कार्यस्य । व्यव्धं कुळा विश्वं क्षात्रं विश्वं कुळा विश्वं कुळा विश्वं कुळा विश्वं कुळा विश्वं विश्वं कुळा विश्वं विश्वं क्षात्रं विश्वं कुळा विश्वं विश्वं कुळा विश्वं विश्वं कुळा व

स्वरूपका कभी भी व्यय अर्थात विनाश न होनेसे आप अव्यय कहलाते हैं ( ५० )। आपका पुरुष अर्थात् आत्मा पुरास् है, चिरन्तन या अनादिकालीन है, इसलिए आप पुरासपुरुप हैं। भथवा आप पुराणोंमें अर्थात तिरेसठ शलाका-पुरुपोंमें प्रधान हैं, अथवा पुराण अर्थात महान स्थान पर विराजमान हैं, अथवा पुर अर्थात परमौदारिक शरीरमें मुक्ति जाने तक 'अनिति' कहिये जीवित रहते हैं, श्रर्थात शरीरमें रहते हुए भी जीवनमुक्त हैं, इसलिए श्राप पुराएपुरुष कहलाते हैं ( द? )। अहिंसा-लच्चा धर्मके आप सार्धि अर्थात चलानेवाले हैं, इसलिए योगिजन आपको धर्मसारथि कहते हैं ( दर )। आपका कीर्त्तन ( स्तवन ) शिव अर्थात परम कल्याएरूप है, इसलिए आप शिवकीर्त्तन कहलाते हैं। अथवा आपके नामका कीर्त्तन शिव अर्थात मोत्तका करनेवाला है। अथवा शिव अर्थात रुद्धके द्वारा भी आपका कीर्त्तन अर्थात गुरुगान किया जाता है। अथवा दीनाके अवसरमें आप 'नम: सिद्धेभ्यः' कहकर शिव अर्थात सिद्ध भगवानका कीर्त्तन करते हैं, इसलिए भी आप शिवकीर्तन कहलाते हैं ( =3 )। आपके मतमें कर्म विश्वस्प है. अर्थात कष्ट देनेवाला ही है, इसलिए आप विश्वकर्मा कहलाते हैं। अथवा विश्व अर्थात त्रयादश संख्यावाले देवविशेषोंमें आपकी सेवारूप कर्म प्रधान है। अथवा विश्व अर्थात जगनमें लोक-जीवनकारी श्रसि, मधि, कृषि श्रादि कर्मोंका श्रापने राज्य-श्रवस्थामें उपदेश देकर प्रजाका पालन किया है इसलिए भी आप विश्वकर्मा कहलाते हैं (८४)। चर नाम विनाशका है। आपके स्वभाव-का कभी विनाश नहीं होता है. या आप अपने स्वभावसे कभी भी चयुत नहीं होते हैं, इसलिए आपको योगिजन अत्तर कहते हैं। अत्तर नाम आत्मा, ज्ञान और मोत्तका भी है। आपका श्रातमा केवलज्ञानरूप या मोज्ञस्वरूप है, इसलिए भी आपको अज्ञर कहते हैं। अथवा आप 'श्रहें' इस एक श्रज्ञरस्वरूप हैं, या परम ब्रह्मरूप हैं, परम धर्मस्वरूप हैं, तपोमित्तें हैं और श्राकाश-के समान निलेंप और अमृत्तिक हैं, इसलिए भी अज्ञर बहलाते हैं। अथवा अज्ञ अर्थात केवल-ज्ञानरूप ज्योतिको आप अपने भक्तोंके लिए 'राति' कहिये देते हैं। अथवा अल् अर्थात इन्द्रिय और मनको आप 'राति' कहिये अपने वशमें करते हैं। अथवा श्रज्ञ नाम व्यवहारका भी है। आप निश्चयनयको आश्रय करके भी लोकमें दान-पूजादिरूप व्यवहार धर्मकी प्रवृत्ति चलाते हैं। अथवा अन्त नाम बृत-कीडामें काम आनेवाले पासोंका भी है, आप उनके लिए र अर्थात अभिके समान हैं, अर्थात् युतादिव्यसनोंके दाहक हैं, इस प्रकार विभिन्न अर्थांकी विवसासे आपका असर यह नाम सार्थेक हैं। (६५)। खद्म नाम छल-कपटका है, आपमें उसका सर्वथा अभाव है, इसलिए आप अलुदा हैं। अथवा लुदा नाम अल्पक्षताका भी है. आप अल्पक्षतासे रहित हैं, सर्वेज्ञ हैं। अथवा झदा शब्द घातिया कर्मोंका भी वाचक है, आप उनसे रहित हैं, इसलिए भी अबद्धा कहलाते हैं ( ५६ )। आप विश्वके भू अर्थात् स्वामी हैं, विश्वकी वृद्धि अर्थात् सुख-समृद्धिके बढ़ानेवाले हैं, केवलकानकी अपेसा विशेवको व्याप्त करनेवाले हैं. और ध्यानके होरा ही

यस्य । चयः प्राचाइरो व्याधियतंक तन्यते, निर्मतो बिनाइ क्षातंको सागो बस्य । निर्मता क्षारेका तन्वविषये शंका चन्देहो यस्य । भवस्य तंनास्य क्षन्तको विनाशको भकानां भवानतकः ॥६६॥ इदं निश्चलं व्रतं दीचा यस्य, प्रतिका वा यस्य । नया नैगमाइयस्टेक्त् ना उन्ततः । निर्मतः कलेकः क्षयदारो यस्य । कलां कलनं पत्तीति कलायरः, न कलाधरः अकलाधरः, न केनापि कलियो शक्य इस्ययः। था ऋकं दुःवं लाति इस्रति अकलाः, संसारः तं न पर्यत न स्वीकरीति अकलाबरः, क्रकलः संसारे रोधयो श्रीचो यस्य, वा न कलां शारीर पर्यत् अकलास्यः, चरमाश्रीर इस्यये। वर्षान् शारीर-मानवातत् करोणान दुःवानि अकलिन। न विश्वते श्राचानिकारी व्यवस्था। वर्षान् वर्षान्यः। वर्षान्यः स्वर्षार्थः। वर्षान्यः । क्षान्यः । वर्षान्यः । वर्षान्यः स्वर्षाः वर्षायः । वर्षान्यः स्वर्षाः वर्षान्यः । वर्षान्यः । वर्षान्यः । वर्षान्यः । वर्षान्यः । वर्षान्यः स्वर्षाः । वर्षान्यः । वर्षाने वर्षानः । वर्षाने । वर्षान्यः । वर्षान्

### ॥ इति निर्वासशतम् ॥

जगत्के प्रत्यच होते हैं, इसलिए त्राप विश्वम् कहलाते हैं (८७)। श्राप विश्वके नायक हैं, विश्वको स्वधर्म पर चलात हैं. और मिध्यादृष्टियोंको कभी दिखाई नहीं देते हैं. अर्थात उन्हें आपके आत्मस्वरूपका कभी साजात्कार नहीं होता. इसलिए आप विश्वनायक कहलाते हैं (६६)। दिक अर्थात दिशाएँ ही आपके अम्बर हैं, अर्थात आप वस्त्रोंको धारण नहीं करते हैं, किन्तु सदा नम ही रहते हैं, इसलिए विगम्बर कहलाते हैं (ब्ह् )। शीध्र प्राता-हरण करनेवाली व्याधिको आतंक कहते। त्राप सर्व प्रकारके आतंकोंसे रहित हैं. इसलिए निरातंक कहलाते हैं (६०)। आप आएका अर्थात तत्व-विषयक शंकासे रहित हैं. प्रत्युत हुद्ध निश्चर्या हैं, इसलिए योगिजन आपको निरारेक कहते हैं (६१)। भव अर्थात संसारका आप अन्त करनेवाले हैं, इसलिए भवान्तक कहलाते हैं ( १२ )। श्राप हद वती हैं. श्रपनी प्रतिक्वा पर श्रटल हैं, इसलिए हदवत कहलाते हैं ( १३ )। त्राप वस्त स्वरूपके प्रतिपादक विभिन्न नयोंके द्वारा उत्ते ग अर्थात उन्नत हैं और एकान्तवादी नयोंके प्रतिपादनसे सर्वथा रहित हैं, इसलिए नयोत्तुक कहलाते हैं ( ६४ )। आप सर्व प्रकारके कर्तक प्रयांत् अपवादांची रहित हैं, इसलिए निफ्क्तले कहता हैं। जिस प्रकार नार्ययण, इस्त्र, चन्द्र आदि विभिन्न स्त्रियोंके साथ व्यक्तियार करनेसे बदनाम हुए हैं, उस प्रकारके सर्व अपवादोंसे आप सर्वथा रहित हैं ( ह्यू )। आप छदास्थोंके द्वारा आकलन नहीं कियं जाते, अर्थात जाने नहीं जाते, इसलिए अकलाधर कहलाते हैं। अथवा श्रक अर्थात दु:लको जो लाव-देव, उसे अकल या संसार कहते हैं। आप उस संसारको धारण नहीं करते हैं, इसलिए भी अकलाधर कहलाते हैं। अथवा कला अर्थात शरीरको या चन्द्रकलाको नहीं धारए करनेके कारण भी आप अकलाधर कहलाते हैं ( ६६ )। शारीरिक, मानसिक आदि सर्व प्रकारके क्रोशोंके अपहनन अर्थात् नाश करनेसे आप सर्वक्रीशापह कहलाते हैं अथवा अपने सर्व भक्तींके क्षेत्रोंको दूर करनेके कारण भी अगपका यह नाम सार्चक है (६७)। आप अजेयसे भी अजेय शक्तिके द्वारा जयको प्राप्त नहीं हो सकते. इसलिए अचय्य हैं (E=)। वड़े-वड़े परीवह स्वीर वयसर्गोंको आपने अत्यन्त शान्ति और चमामायके साथ सहन किया है, इसलिए श्राप चान्त कहलाते हैं (EE)। श्रीष्ट्रच अर्थात् कार्योकतरु आपका लच्चा अर्थात् पिन्द है, क्योंकि सस-बसरएमें श्रक्षोक वृत्तके नीचे आप विराजमान रहते हैं और उसे दूरसे ही देखकर अध्यजीव खापको जान लेते हैं. इसलिए आपको श्रीवचलचरा कहा जाता है (१००)।

इस प्रकार सप्तम निर्वाचाइतक समास हुआ ।

# (८) श्रथ ब्रह्मशतम्

मद्वा चतुमु को बाता विश्वाता कमवासनः । सन्त्रमृतकाम्: बहा सुरुवेष्ठः प्रवापतिः ॥१८॥ विरुष्यार्भी वेद्द्वो वेद्गीने वेद्रपाराः । स्रत्रो सदुः शतासन्त्रो इसयास्वर्णीसयः ॥११॥ विष्यविविद्यमः शीरिः श्रीपतिः प्रकृतिसमः । बैंडुम्यः, पुंडरीकानो इर्याकेशो इरिः स्वमूः ॥१००॥

त्रीह शह इदी । इंहीत इदि सम्झन्त केवल सानादयां गुणा यस्मिन न ब्रह्मा हदेः समलम्ब हाल्यूर्यः इति युवेषा मन् प्रत्यः। चलारि मुलानि यस्त व चतुर्युंखः, वातिलंबातवातने सति स्मानतत्त्वदशपस्मीदारिकशरीरनैमंत्र्यं मर्यत वया प्रतिदिश्चं रुखं समुखं दश्यते, अयमतिशयः स्वासिनो भवति । द्याति चतुवित्तेत्र वर्तत्त्व वीचवृद्ध्या मोचपंद स्थापनतीति । विशेष्ण दशाति स्वर्ग-मोक्योः स्थापवित प्रतितालवित
वा। पद्यातने रिवाला सदा धर्मापदेशं करोति समानान् तेन कमलाननः स उज्यते । वा योवनिकप्रमायत्वास्वत्तकात्रकात्रलं ज्ञापनं उपयेवनस्थानं विहरते मयत्त्रते यस्त । ब्राज्वोकमालेक्सिल्वित्ता स्मिप्यत् । वा मार्वद्वाद्यानं स्थापनं विहरते स्वरत्तं क्या प्राव्वाद्यानं स्थापनं निवस्ता स्थापनं वास्ति स्थापनं स्थापनं वास्ति स्थापनं स्

अधं—हे परम्बा, आप ब्रह्मा हैं, चतुर्मुख हैं, धाता हैं, विधाता हैं, कमलासन हैं, अज्ब्रमू हैं, आलम् हैं, अप्टा हैं, सुरुखेट हैं, प्रवापति हैं, हिरण्यगर्भ हैं, वेदल हैं, वंदान हैं, वेदपा-रग हैं, अज्ञ हैं, मतु हैं, शतानद हैं, हंसवात हैं, श्र्योमय हैं, विण्यु हैं, त्रिविकम हैं, शौरि हैं, श्रीपति हैं, पुरुषोत्तम हैं, वैकुष्ट हैं, पुंदरीकाल हैं, हपीकेश, हिर हैं और स्वमू हैं हैं।।हरू-१००।।

क्याक्या-हे परमेश्वर, श्रापमें केवलज्ञानादि गरा निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए आप ब्रह्मा कहलाते हैं (१)। केवलक्कान होनेपर समवसरएमे आपके चार मख दिखाई देते हैं, इसलिए त्राप चतुर्मुख कहलाते हैं। त्रथवा चार त्रजुयागरूप मुखोंके द्वारा त्राप समस्त वस्तुतत्त्वका प्रतिपादन करते हैं, इसलिए भी आप चतुर्मख कहलाते हैं। अथवा चार पुरुपार्थ-रूप मुखोंके द्वारा पदार्थोंका प्रतिपादन करते हैं। श्रथवा प्रत्यक्त, परोक्त, श्रागम और श्रनुमान ये चार प्रमाण ही आपके मुख हैं। अथवा सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, और तप इन चार मुखोंके द्वारा श्राप कमोंका चय करते हैं। इस प्रकार विभिन्न विवचाश्रोंसे श्रापको योगिजन चतुर्मुख कहते हैं (२)। चतुर्गतियोंमें गिरते हुए जीवोंका उद्घार कर श्राप उन्हें मोद्मपदमें स्थापित करते हैं, इसलिए धाता कहलाते हैं (३) । सूच्य-बादर सभी प्रकारके जीवोंकी आप विशेषरूपसे रत्ता करते हैं, उन्हें विशिष्ट सुलमें स्थापित करते हैं, इसलिए विधाता कहलाते हैं (४)। आप समवसरएमें कमल पर अन्तरीच पद्मासनसे विराजमान रहकर सदा धर्मीपदेश देते हैं, इसलिए लोक आपको कमलासन कहते हैं। अथवा विहारक समय देवगण आपके चरणोंके नीचे सवर्ण-कमलोंकी रचना करते हैं, इसलिए भी श्राप कमलासन कहलाते हैं। श्रथवा दीवाके समय श्राप कमला अर्थात राज्यलच्मी को 'अस्यति' कहिए त्याग करते हैं, अतः कमलासन कहलाते हैं। अथवा आपके आसनके समीप कमल अर्थात् मृग बैठते हैं, तपश्चरणके समय मृग-सिंहादि परस्पर-विरोधी जीव भी अपना वैर भलकर आपसमें स्नेह करते हुए शान्त और स्नेह भावसे बैठते हैं. इसलिए भी कमलासन कहलाते हैं। अथवा 'क' अर्थात् आत्माके अप्रकर्मरूप मलका आप निर्मुल विनाश करते हैं, इसलिए भी कमलासन यह नाम श्रापका सार्थक है (५)। जिस स्थान पर आपका जन्म होता है, वह सदा कमलोंसे संयुक्त रहता है, इसलिए आप अन्तम्, पद्मभू आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। अथवा माताके उद्दर्भे ही भगवान पुण्यातिशयसे उत्पन्न हुए नाभिकमल पर नौ मास तक विराजमान रहकर वृद्धिको प्राप्त होते हैं और योनिको नहीं स्पर्श करके ही जन्म

यदापि ब्रह्मांचे लेकर प्रयोगय तकके नाम ब्रह्मांके और उसले आगेके नाम विष्णुके हैं, तथापि प्रत्यकारने अपनी विद्वचांचे स्वमतके अनुसार अर्थ करके उन्हें चिनमगवान पर घटित किया है।

लीर्गरफिटकमणिमतल्लिकाविम्नसदृशो भर्निवासस्यानं यस्य । सःबति करोति निद्यमानः पापिन्द्रैर्नारक-तिर्यगातौ उत्पादयति, मध्यस्थैर्न स्त्यते न निंदाते तेषां मानवगति क्रोति, यैः स्तयते प्रज्यते ऋ।राध्यते तान स्वर्गे नयति, वैर्ध्यायते तान सक्तान करोति । सराखां देवानां मध्ये ज्येष्ठो प्रद्धो महान श्रेष्ठो वा । प्रजानां त्रिभवनस्थित-कोब्रानां पति: ॥६८॥ हिरण्येन सवर्गोनोपलचितो ग्रामी यस्य स तथोक्तः । भगवति गर्भस्थिते नवमासान रत-कनकदृष्टिमांदुर्यहांगरो भवति, तेन हिरण्यगर्भः । वेदेन श्रुतशनेन मृतिश्रुताविधिमिक्रिमिश्रानिर्विरचं-वेदितव्यं जानाति । स्वमते त वेदो शनं तन्मयमंगं श्रातमा यस्य । वा वेदस्य केवलञ्चानस्य प्राप्ती भःयप्राणिनां श्चंगं उपायो यस्मादसौ । बेदस्य शानस्य पारं गच्छतीति । न जायते नोत्पद्यते संसारे इत्यजः । मन्यते जानाति तत्त्वमिति, उप्रत्ययः । शतमानन्दानां यस्य स शतानन्दः ग्रानन्तसस्य इत्यर्थः । दा शतानामसंख्याताना-मानन्दो यस्मादसौ शतानन्दः सर्वप्राशिसखदायक इत्यर्थः । इसे परमात्मनि यानं गमनं यस्य । त्रयाणां लेते हैं, इसलिए भी अञ्जभ कहलाते हैं (६) । शुद्ध-बुद्धैकस्वभावरूप आत्मा ही आपकी निवास-भमि है, इसिलए आप आत्मभू कहलाते हैं। अथवा आप अपने आत्माके द्वारा झानरूपसे सारे चराचर जगतको व्याप्त करते हैं, जानते हैं, इसलिए भी त्रात्मभ कहलाते हैं (७)। त्राप संसारमें सुलका सर्जन करते हैं, इसलिए स्नष्टा कहलाते हैं। यद्यपि स्नाप बीतरागी स्त्रौर सर्वके हितैषी हैं. तथापि आपका ऐसा अचिन्त्य माहात्म्य है कि आपकी निन्दा करनेवाले नरक-तिर्येचादि कुगतियोंमें द:ख पात हैं और आपकी पूजा-स्तृति करनेवाले स्वर्गादिकमें सख पाते हैं (८)। सुर अर्थात देव-ताओंमें आप ज्येष्ठ या प्रधान हैं। अथवा देवोंके ज्या अर्थात माताके समान हितेपी हैं। अथवा सरोंको अपनी जन्मभिम स्वर्गलोकसे भी आपका सामीप्य अधिक इट है. यही कारण है कि वे स्वर्गलोकसे त्राकर त्रापकी सेवा करते हैं, इसलिए त्राप सुरज्येष्ठ कहलाते हैं (६)। तीनों लो**कोंमें** स्थित प्रजाक आप पति हैं इसलिए प्रजापति कहलाते हैं (१०)। आपके गर्भमें रहते समय सुवर्ण-वृष्टि होती है, इसलिए लोक आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं (११)। वेदितव्य अर्थात् जानने योग्य सर्व वस्तुओं के जान लेनेसे आप वेदझ कहलाते हैं। अथवा स्त्री, पुरुष, नपंसक वेदरूप सर्व जगत को जाननेसे कारण भी त्राप बेदझ कहलाते हैं। अथवा पराई बेदनाको कष्टको जाननेसे भी त्राप वेदझ कहलाते हैं। त्रथवा जिसके द्वारा त्रात्मा शरीरसे भिन्न जाना जाता है, उस भेदझानको वेद कहते हैं. उसके झाता होनेसे योगिजन आपको वेदझ कहते हैं (१२)। आपका अंग अर्थात आत्मा वेदरूप है-ज्ञानस्वरूप है, इसलिए आप वेदांग कहलाते हैं। अथवा केवलज्ञानरूप वेदकी प्राप्ति होनेपर भव्यप्राखियोंकी रच्चाका खंगभूत उपाय आपसे प्रगट होता है, इसलिए लोग आपको वेदांग कहते हैं (१३)। आप वेद अर्थात झानके पारको प्राप्त हुए हैं, इसलिए वेदपारग कहलाते हैं। अथवा द्वाद्वशांग अतज्ञानको वेद कहते हैं, उसकी रक्षा करने वाले मुनियोंको वेदप कहते हैं। वेदपों के 'र' अर्थात कामविकारको या शंकाको निराकरण करनेके कारण भी लोग आपको वेदपारग कहते हैं (१४)। त्रागे संसारमें जन्म न लेनेके कारण आपको योगिजन अज कहते हैं (१५)। बस्तुतत्त्वके मनन करनेके कारण आप मूल कहलाते हैं (१६)। आपके आनन्दोंका शत अर्थात सैकड़ा पाया जाता है. अतः आप शतानन्द कहलाते हैं। यहां शत शब्द अनन्तके अर्थमें प्रयुक्त हमा है. तदतसार त्राप अनन्त सुलके स्वामी हैं। अथवा शत ऋर्यात असंख्य प्राणियोंको श्रापके निमित्तसे आनन्द प्राप्त होता है, इसलिए भी श्राप शतानन्द कहलाते हैं (१७)। इस अर्थात परमात्मस्वरूपमें आपका यान कहिए गमन होता है, इसलिए आप इंसवान कहलाते हैं। अथवा हंस के समान मंद-मंद गमन करनेसे भी हंसवान कहलाते हैं अथवा हंस अर्थात सर्यके समान त्रापका भी गमन स्वभावतः अनीहित या इच्छा-रहित होता है. इसलिए भी न्नाप हंसयान कहलाते हैं (१८)। सन्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रके समाहारको त्रयी कहते हैं। विरुवंसरोऽसुरव्यंसी साथवी वशिक्यवः । जयोषजी सञ्जूषी केरावी विरुक्तवः ॥१०१॥ जीवसर्वाषुतः श्रीमानश्युतो नरकात्तकः । विरुवक्सेनश्रक्तपायिः पद्मनामी जनार्वनः ॥१०२॥ श्रीकप्रः ग्रंकाः ग्रन्मुः क्याली धृषकेतन । सृत्युंजयो विरूपाची वासरेवस्त्रिजोनवः ॥१०३॥

विश्वं मैलोक्यं विमार्त धारवति, न नरकारी वितनुं दद्यति । अनुरो मोहो मुनिभिष्णते, तं ज्यंको स्वेवंताः । वा अद्युर् माथिनां पहणान् यांत रहाति अनुरो तथा, तं ज्यंको साथति अद्युर्ण्यंती, तथाय तथा हावांता । वा अद्युर्ण्याथानां पहणान् यांत रहाति अनुरो तथा, तं ज्यंको साथवा , यांच्यको स्वयुर्ण्यंती, तथाय तथा हावां । मायाः लक्ष्याः व्यवकार केवलानांत्रिकायाः वये मची माथवाः, यांच्यको तथाति कहाति हैं (२०) । रह्मत्रवरूप तीन विक्रम अवतंत् इत्यिक्त क्या है, इसति विक्रम कहताते हैं (२०) । रह्मत्रवरूप तीन विक्रम अवतंत् इत्यिक्त स्वयुर्ण्यं तथाने माय हैं, अतः आप विविक्रम कहताते हैं। अथा तीनों लोकोंमें आपका विश्विष्ठ कम है ज्यांत सर्वोच्च स्थात हैं, इसति ए भी विविक्रम कहताते हैं (२१)। सुर्प्यति क्षांच भीपित कहताते हैं (२१)। तस्य अवात्ति होनेते आप अपित कहताते हैं (२१)। तस्य तथा तथा प्रति होनेते आप अपित कहताते हैं (२१)। वापको पुरुर्ण्याविक्त कहताते हैं (२०)। अपको पुरुर्ण्याविक्त विद्यालया होती है। आप उनके अपत्य अर्थात् पुरुर्व हैं, इसतिए आप पुंडरीकाच कहताते हैं (२५)। पुरिरीक अर्थात् कारक स्वात् अपार्य आपका स्वाप्त कारक स्वात् विद्यालया प्रविद्यालया स्वात् कारक स्वात् अपवात् आपका अर्थात् अपवात् अपवात् अर्थात् विद्यालया स्वत्रिके कारण्य आपत् इत्यत्वति हैं (२५)। स्वर्था करनेने हिर्ण्यत्वति हैं (२५)। स्वर्थ हैं अर्थात् अर्थात् इत्यत्वति हैं (२५) व्यव्यत्व क्षांत् अर्थात् इत्यत्वति हैं (२५) व्यव्यत्वति हैं (२५)

बार्च – हे विश्वेश, भ्राप विश्वेश्मर हैं, असुरण्यंसी हैं, माध्य हैं, बलिल्यान हैं, अधोक्क हैं, मुद्दुश्त हैं, केवाब हैं, विष्ठप्रव हैं, श्रीवस्तांहत हैं, अंग्रान हैं, अप्युत हैं, नरफानतक हैं, बिश्वेशन हैं, नक्ष्माणि हैं, पद्मानाथ हैं, जानाईन हैं, श्रीकण्ठ हैं, अंकर हैं, श्रमु हैं, क्याली हैं, बिश्वेतन हैं, सुखंत्रय हैं, विश्वाब हैं, वामदेव हैं और क्रिलोचन हैं ॥१०२-२०३॥

ह्यांच्या— है विरवके ईश, आप विश्वका भरण-पोषण करते हैं, उसे नरकादि गतियोंके दुःखांसे बचाते हैं, इसिलए लोक आपको विश्वक्यार कहते हैं (३०)। मोहरूप अमुरका आपने कियांस किया है, इसिलए काल आपको अमुरक्षी कहता है। अपया अमु अयोद प्राण्डोंको जो 'राति' कहिए महण करे, ऐसे यमको अमुर कहते हैं। आपने उस अपनोत्त भा तो किया है, कालपर विजय पहें है, अतः आप यमके भी यम हैं, इस अपनार्स भी अमुरक्सी यह आपका माम सार्वक हैं (३१)। मा अर्थात् समयसर्थ और केमलाहानादिक्य बहिरंग-अन्तरंत तहसीके नाम सार्वक हैं (३१)। मा अर्थात् समयसर्थ और केमलाहानादिक्य बहिरंग-अन्तरंत तहसीके

१ पिर्वभारते लेकर श्रीकण्ठ तक विज्ञाके नाम हैं और शंकरते लेकर काने हर तकके नाम महादेवके हैं, पर प्रन्यकारने खर्णके चातुर्वते उन्हें शेतराग मगनान पर ही पदाकर यह ध्वनित किया है कि झाप हो तकने ब्राह्मा विच्या और महेदा हैं, श्रन्य नहीं।

धव अर्थात भर्ता या स्वामी होनेसे योगिजन आपको माधव कहते हैं। अथवा राज्यावस्थामें आप राजलक्सीके स्वामी थे। ऋथवा मा शुरुरसे प्रत्यक्ष-परोक्त प्रमाणका प्रहण करना चाहिए। ऋाप इत दोनों प्रमार्खोंके धव त्रर्थात प्रऐता हैं, उनके प्रयोगमें ऋति विचक्त हैं, इसलिए भी माधव कह-लाते हैं (३२)। बलि अर्थात कर्मको आपने बन्धन बतलाया है. अतः आप बलिबन्धन कहलाते हैं। अथवा बलवानको बली कहते हैं। आपने त्रैलोक्यको स्रोभित करनेवाले ऐसे बली तीर्थंकर नामकर्म श्रीर विशिष्ट जातिके उचगोत्रकर्मका पूर्वभवमें बन्धन किया है इसलिए भी श्रापका बलिबन्धन नाम सार्थक है। अथवा राजा अपनी प्रजाते जो कर लेता है, उसे भी बलि कहते हैं। आपने आयके छठे भागरूपसे उसका वन्धन अर्थात निर्धारण राज्यावस्थामें किया था, इसलिए भी आप बलिबन्धत कहलाते हैं (३३)। अन अर्थात इन्द्रियोंको जिन्होंने विजय कर अधः कहिए नीचे डाला है. ऐसे जितेन्द्रिय साध्योंको अधोत्त कहते हैं। आप ऐसे जितेन्द्रियोंके 'जायते' कहिए ध्यानसे प्रत्यक्त होते हैं. इ.मिलए अधानाज कहलाते हैं। अथवा अतीन्त्रिय केवलज्ञानको प्राप्त कर आपने अन्नज अर्थात इन्द्रियज्ञानका अधःपात किया है, इसलिए भी आपका अधोक्तज यह नाम सार्थंक है (३४)। मधु शब्द मय और शहद दोनोंका वाचक है, आप उस मधुके द्वेषी हैं अर्थात् मध और मधुके सेवनको आपने पापका मूल कारण बतलाया है, इसलिए आप मधुद्वेपी कहलाते हैं (३५)। आपके मस्तकके केश अत्यन्त स्निग्ध और नीलवर्ण हैं. इसलिए आप केशव कहलाते हैं। (तीर्थकार भगवानके केश कभी भी स्वेत नहीं होते और मस्तकके सिवाय अन्यत्र उनके बाल नहीं होते।) श्रथवा क नाम त्रात्माका है, ब्रात्मस्वरूपकी प्राप्तिमें जो ईश श्रर्थात समर्थ होते हैं, ऐसे महामनियोंको केश कहते हैं। उनका व अर्थात वास आपके ही चरेखोंके पास है, इस-लिए भी आप केशव कहलाते हैं (३६)। आपके विष्टर अर्थात् पीठके समान विस्तीर्ग्य अवस कहिए कर्ण हैं. इसलिए आप विष्टरश्रवा कडलाते हैं। अथवा विष्टर अर्थात विस्तीर्ण श्रवस कहिए अंगवास और अंगप्रविष्टरूप अतहान ही आपके ओत्र हैं, इसलिए भी आप विष्टरअवा कहलाते हैं (३७)। आपके वज्ञःस्थल पर श्रीवत्स नामका लांछन अर्थात रोमावर्त है, इसलिए आप श्रीवत्सलांखन कहलाते हैं। अथवा श्रीवत्स नाम लच्मीके पुत्र कामदेवका भी है। आपने अपने सौन्दर्यसे उसे भी लांछित या तिरस्कृत किया है। अथवा श्रीवत्सल अर्थात लक्ष्मीके स्नेही लोगों-का संसार-वास आंछन कहिए विस्तीर्ण होता जाता है, ऐसा प्रतिपादन करनेके कारण आप श्रीवत्सलांछन कहलाते हैं (३८)। श्रापके अन्तरंग अनन्त चतावयरूप और बहिरंग समबसरण-रूप श्रीके पाये जानेसे आप श्रीमान कहलाते हैं (३६)। आप अपने स्वरूपसे कभी भी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युन कहलाते हैं ( ४० )। नरकोंके बन्तक अर्थात विनाशक होनेसे आप

हारशिको गयो यस्य । वकं लक्ष्यं पाक्षी यस्य र तयोक्तः । यहावत् कमलपुण्यस्त् नामिर्यस्य स पद्मनामः । कमालप्तवातां वा राज्यर्थनायस्तता इत्यिक्तिरं स्वायां नामिः । अत् प्रत्यकः । कनात् वनपहलोकात् स्रयीतः ( स्रयंति ) संवोधनार्यं गञ्छति, वा वनाकिनुस्तरिषतम्ब्यलोका प्रर्रना मोखपावकाः
पस्य । प्रायवा वनात् व्यर्थाते भोद्यं गम्यति वनार्देनः । नत्यारहेतुं , स्तित्व पुमत्यकः ॥१०२॥ भीद्यंकिलक्ष्मीः
कण्ठे आलिगनपरा यस्य । शं परमानन्दलक्ष्यं चुलं कगेति । शं परमानन्दलक्ष्यं चुलं मनस्यसात् । कार्य्यक्रात्माः । क्ष्यं प्रत्यक्षात्माः । क्षात्माः अर्वन्त् प्रत्यक्षात्माः । क्षात्माः अर्वन्त् पात्मात्माति । कृष्ये अष्टिवालक्ष्यो धराः केन्तं अत्या यस्य । मृत्यं अत्यक्ष्यक्षति ।
विकारं स्परितं प्रत्यस्यापं अपि केवलानात्मवयं लोक्षातीक्ष्मकार्यः लोवनं यस्य । वामो मनोहरो
देशः । त्रपायां वर्या-मन्तं पातालियतानां मञ्जवीचनां लोक्नात्मायः नेत्रस्थानीयः विलोचनः ॥१०॥।

नरकान्तक कडलाते हैं। क्योंकि जीवोंको सदाचरएके द्वारा उन्हें नरकोंमें गिरनेसे बचाते हैं (४१)। आपके विष्यक अर्थात चारों और द्वादश सभाओंके जीव ही सेनारूपसे समयसरगार्धे या विहारकालमें साथ रहते हैं, इसलिए त्राप विष्यकसेन कहलाते हैं। त्रायवा विष्यक त्रार्थात तीनों लोकोंमे जो सा यानी लक्ष्मी विद्यमान है, उसके आप इन कहिए स्वामी हैं, इसलिए भी विष्वकसेन यह नाम आपका सार्थक है (४२)। आपके पाणि अर्थात हाथमें चक्रका चिन्ह है, दम्मलिए योगिजन आपको चक्रपाणि कहते हैं। अथवा सेनारूप चक्रको जो पालते हैं ऐसे मंद्रलेक्ष्य अर्धचकी और चकवर्ती राजाओंको चकप कहते हैं। उनकी त्राप अग्रि अर्थात सीमास्वरूप हैं, धर्मचक्रके प्रवर्त्तन करनेसे सर्वकिरोमिए हैं, इसलिए मी श्राप चक्रपाणि कहलाते हैं। अथवा वक्रय त्राथांत् सुरेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र, मुनीन्द्रादिकों को भी त्राप 'त्राणिति' कहिए उपदेश देते हैं, इस अपेसासे भी आपका चक्रपाणि यह नाम सार्थक हैं (४३)। पदा श्रार्थात् कमल पृष्पके समान आपकी नाभि है, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं (४४)। जन अर्थात जनपदनासी लोगोंको 'अर्दति' कहिए संबोधनके लिए जाते हैं. इसलिए आप जनाईन कहलाते हैं। अथवा त्रिभवनके भव्यजन दीन होकर आपसे मोचमार्गकी अर्दना अर्थात याचना करते हैं इसलिए भी जनार्दन यह नाम सार्थक है (४५)। श्री अर्थात मिनतरूपी लच्मी आपके केंद्रका ब्रालिंगन करनेके लिए उग्रत हैं, इसलिए आप श्रीकण्ठ कहलाते हैं (४६)। रा श्रयांत परमानन्द-स्वरूप सलके करनेसे त्राप शंकर कहलाते हैं (४०)। श्रम् त्रवान् सुख भन्य जीवोंको आपसे प्राप्त होता है, इसलिए आप शस्भु कहलाते हैं (४८)। क अर्थात् जीवोंको पालन करनेके कारण आप कपाली कहलाते हैं। अथवा 'क अर्थात आत्माकी जो 'पान्ति' कहिए रचा करते हैं. ऐसे मनियोंको 'कप' कहते हैं। उन्हें आप लाति कहिए स्त्रत्रयके द्वारा विभूषित करते हैं इससे कपाली कहलाते हैं (४९)। वृष अर्थात् अर्हिसालक्षण धर्म ही आपकी केतन कहिए ध्वजा है. इसलिए आप वृषकेतन कहलात हैं (५०)। मृत्युको आपने जीत लिया है, अतः आप मृत्युजय कहलाते हैं (५१)। आपका विरूप अर्थात् रूप-रहित अमृत्तिक एवं इन्द्रिय-अगोचर केवलज्ञान-रूप अन्न कहिए नेत्र होनेसे योगिजन आपको विरूपाच कहते हैं। अथवा विशिष्ट रूपशाली एवं त्रिमुचनके चित्तको हरण करनेवाले आपके विशाल नेत्र हैं, इसलिए भी आप विरूपान्त कहलाते हैं। अथवा विरूप अर्थात रूपादि-रहित अमृत्तिक एवं केवलज्ञान-गन्य आपका आस् अर्थात आत्मा है, इसलिए भी आपको विरूपात्त कहते हैं (५२)। आप वाम अर्थात् मनोहर देव हैं, अति सुन्दराकार हैं, इसलिए वामदेव कहलाते हैं। अथवा वाम अर्थात् कामके शत्र महादेवके भी आप परमाराध्य देव हैं, इसलिए वामदेव कहलाते हैं। अथवा वाम अर्थात सन्दर सौधर्मेन्द्रादि देव आपकी सेवामें सदा उपस्थित रहते हैं, इसलिए भी आप वामदेव कहलाते हैं।

<sup>\*</sup>इत स्पानपर 'मुनिश्लीविनयचन्द्रेख कर्मस्यार्थे क्रिकितम्' इतना और अ प्रतिमें लिखा हुआ है ।

उमापिः पद्मपतिः सम्राशिकपुरान्तवः। क्रवैवारीकरो द्वो मवो मर्गः सदाक्षिवः ॥२०४॥ कारकर्वाऽन्यकारातिरमादिनियनो हरः। महासेनस्तारकविद् गद्यानायो विनावकः ॥१०५॥ विरोधनो विपन्नवं हुरदातमा विभावसुः। हिजाराज्यो बृहज्ञालुक्तित्रभासुस्तर्नपास् ॥१०६॥

उमायाः कान्तेः कीर्तेश्च पतिः स्वामी । पशुनां सर-नर-तिरक्षां पतिः स्वामी । स्मरस्य कन्दर्पस्य ब्रारिः रात्रः । तिञ्चणां पूरां जन्म-जय-मरणलढणनगराणां ब्रन्तको विनाशकः । ब्रार्चे न विद्यन्ते ब्रारवः शत्रवो यस्य सोऽर्थनारिः, घातिसंघातघातनः, स चासावीश्वरः स्वापी । कर्मसां रीडमर्निस्त्रत रुदः, रोडिति श्रानन्दाश्रुणि मुंचित श्रात्मदर्शने चिति । रक् प्रत्ययः । भवत्यस्माद्विश्वमिति । ऋषि-भूजी भर्जने इत्ययं धादः अथवा 'वा' अर्थात बन्दनामें 'म' कहिए सर्थ, चन्द्र, रुद्र आदि आपके सदा विद्यमान रहते हैं. अतएव आपको बोमदेव कहते हैं। अथवा बामा अर्थात इन्द्राणी, देवियाँ और राजपितयाँ श्रादि सन्दर स्त्रियोंके आप परम आराश्यदेव हैं. इसलिए भी वामदेव कहलाते हैं (us)। तीनों लोकोंके लोचनरूप होनेसे श्राप त्रिलोचन कहलाते हैं। श्रथवा जन्मकालसे ही आप मति. अत. अवधिज्ञानरूप तीन नेत्रोंके धारक थे. इसलिए भी लोग आपको त्रिलोचन कहते हैं। अथधा तीनों लोकोंमें आपके केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप दो लोचन ही बस्तरूपके दर्शक हैं. अन्य नहीं इसलिए भी आप त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा मन, वचन, काय इन तीनों योगोंका आपने लोचन अर्थात मण्डन किया है, उन्हें अपने वशमें किया है, इसलिए आप त्रिलोचन कहलाते हैं। श्रथवा त्रिकरणे शुद्ध होकर आपने श्रपने केशोंका लुंचन किया है इसलिए भी त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप तीन रहोंको जो लेते हैं ऐसे महामनियोंको त्रिल कहते हैं। उनका श्रोचन श्रयात समदाय आपके पाया जाता है, इसलिए भी आप त्रिलोचन कहलाते हैं (५४)।

अर्थ-हे रमेश, आप उमापति हैं, पशुपति हैं, स्मरारि हैं, त्रिपुरान्तक हैं, अनेतारीश्वर हैं, रुद्र हैं, अब हैं, अमं हैं, सदाशिव हैं, जगरूकत्ती हैं, अन्यकाराति हैं, अनादिनिधन हैं, हर हैं, महासेन हैं, तारकाजित् हैं, गणनाय हैं, विनायक हैं, विरोचन हैं, विबद्धन हैं, डाइशाल्मा हैं, विभा-

वस हैं. द्विजाराध्य हैं. ब्रहेद्वान हैं और तननपात हैं ॥१०४-१०६॥

ब्याक्या—है तन्द्रमीके आगार, आप कान्ति और कीक्षिके पति हैं, इसलिए उमेश, उमापति आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं (४५)। जो कमें नप्यनोंधे बेथे हैं, एसे संसारी जीयोंको पशु कहते हैं, उनके आप छुदाने वाले हैं, इसलिए पर्युपति कहताते हैं (ऐसे )। स्मर अर्थात् कामदेवके आप अर्था है, इसलिए स्मरारि कहलाते हैं (५७)। जम्म, जरा और मरण्कर तीत पुरीके आप अप अर्था है, इसलिए हमरारि कहलाते हैं (५७)। जम्म, जरा और मरण्कर तीत पुरीके आप अन्त करनेवाले हैं, इसलिए विप्रताल कहलाते हैं। अथवा मोच जानेके समय औदारिक, तैजस और कामीण इन तीन प्ररीरकर पुरीका अन्त करनेके कारण मी आप त्रिपुरान्तक कहलाते हैं। अथवा श्रिपुर पर्थात् नैलोक्यके अन्तमें आपका 'क कहिए खातमा निवास करता है, इसलिए भी आप त्रिपुरान्तक कहलाते हैं (५८)। अपाति-कमेंस्र आपे शत्र आपेश नहीं पाये जाते, इस प्रकारके इंश्य होनेसे आप अर्थनारीक्वर कहलाते हैं (५८)। कमिक मस्म करलेके लिए आप रीक्सूर्पि हैं, इसलिए भी आप स्ट्रूप्त कहिए आप त्रिपुर्पि हैं, इसलिए अर्थ अर्थनारीक्वर कहलाते हैं (५८)। अपाते निवास करलेके लिए आप से बहलाते हैं। उपारिक स्ट्रूप्त कहिलाते हैं (५८)। आपसे विश्व करफ होता है, इसलिए आप सब कहलाते हैं। यथाप आप स्ट्रूप्त कार्त कार्त हैं। कार्य आप स्ट्रूप्त हों हैं। अर्थ मा स्वारक्त कारते हैं। कार्य मा सामकी नित्त करते हैं। कार्य आप करलाते हैं। अर्थ मा कहलाते हैं। अर्थ मा कहलाते हैं। अर्थ मा कहलाते हैं। अर्थ मा कहलाते हैं। इस अर्थ मा सिक्स अर्थ करलाते हैं। अर्थ मा कहलाते हैं। अर्थ मा कहलाते हैं। इस अर्थ मा सिक्स आप से कहलाते हैं। अर्थ मा कहलाता है(६१)। आपने आता करताले मामको माह होते हैं। इस अर्थ मा सहस्ताते हैं। अर्थ मा कहलाता हैं। इस अर्थ मा कहलाते हैं। अर्थ मानक कहलाता हैं। अर्थ मा कहलाता हैं। इस अर्थ मा कहलाता हैं। अर्थ मानक कहलाता हैं। अर्थ मानक कहलात हैं। अर्थ मानक कहलाता हैं। अर्थ मा कहलाता हैं। अर्थ मानक कहलाता हैं। अर्थ मानक कारता है। अर्थ मानक कारता है। अर्थ मानक कारता हैं। अर्थ मानक कारता है।

१ यहां से विनायक तकके नाम गयोशके हैं। २ यहां से आगे के नाम ऋष्निके हैं।

को धारण करनेसं भी श्रापका भगनाम सार्थक है। श्रथना भन्यजीवोंका पोषण करनेसे भी भर्ग कहलाते हैं (६२)। आपके सदा ही जिब ऋर्यात परम कल्याम पाया जाता है. इसलिए आप सदा-शिष कहलाते हैं। अथवा जो रात्रि-दिनका भेद न करके सदा ही भाजन-पान करते हैं, उन्हें सदाशि कहते हैं। आपके मतानुसार उन्हें सदा 'व' श्रर्थात संसार-समृद्रमें इवना पड़ेगा, इससे भी सदाशिव कहलाते हैं (६३)। आप जगतके कर्ता अर्थात स्थिति या मर्थादाके विधाता हैं, इसलिए जगत्कर्त्ता कहलाते हैं। अथवा जगतको 'क' अर्थात सुख प्राप्त कराते हैं, इसलिए भी जगत्कर्ता कहलाते हैं (६४)। जगत को अन्धा करनेवाले मोहकर्मको अन्धक कहते हैं, उसके आप अराति अर्थात शत्रु हैं. इसलिए श्रन्थकाराति कहलाते हैं। श्रथवा गाढ़ श्रन्थकार-पूर्ण तरक-स्थानको श्रन्थक कहते हैं, आप जीवोंको नरकोंमें गिरने नहीं देते, अतः नरकोंके शत्र हैं, इसलिए भी अन्धकाराति कहलाते हैं। श्रथवा श्रन्थकार पूर्ण कारारूप गृहमेंसे निकाल कर द्याप जीवोंको मोद्यमें रखते हैं इसलिए भी अन्धकाराति कहलाते हैं (६५)। ऋदि नाम उत्पत्तिका है और निधन नाम मरागका है। आप जन्म और मरणसे रहित हैं इसलिए अनादिनिधन कहलाते हैं (६६)। अनन्त-भवोपार्जित पापोंके हरण करनेसे आप हर कहलाते हैं। अथवा 'ह' अर्थात हर्षको 'राति' कहिए उत्पन्न करते हैं. इस-लिए हर कहलाते हैं। अथवा 'ह' अर्थात हिंसाके लिए आप 'र' कहिए अग्निस्वस्प हैं, क्योंकि हिंसाका सर्वथा निषेध करते हैं. इसलिए भी हर कहलाते हैं (६७)। आपके राज्यावस्थामें द्वादशगण-लच्चा महा सेना थी, इसलिए आप महासेन कहलाते हैं। अथवा मह अर्थात पूजाकी अतिशोभा को महासा कहते हैं । श्राप उस पूजातिशयके इन श्रर्थात स्वामी हैं, इसलिए भी महासेन कहलाते हैं। अथवा सा नाम लक्ष्मी और सरस्वती का भी है। श्राप दोनोंके ही महा स्वामी हैं, श्रतः महासेन कहलाते हैं अथवा समवसरएमें स्थित महान सिंहासनको महासा कहते हैं। उसके अपर स्थित आप इन अर्थात् सूर्यके समान प्रतिभासित होते हैं, इसलिए भी त्राप महासेन कहे जाते हैं (६८)। जो मञ्य जीवोंको संसार-समुद्रसे तारते हैं, ऐसे गणधरदेवादिको तारक कहते हैं। आपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा उन्हें जीन लिया है, इसलिए आप तारकजित कहलाते हैं। अथवा तार त्रर्थात उच्च शब्द करनेवाले सेघोंको तारक कहते हैं । ऋापने अपने गम्भीर तार-रवसे उन्हें जीत लिया है, इसलिए भी ऋाप तारकजित कहलाते हैं। संस्कृतमें ह, ल और र में भेद नहीं होता, इस नियमके अनुसार संसारको ताङ्ना देनेवाला मोहकर्म ताङ्क कहलाता है। आपने उसे जीत लिया है, इसलिए भी श्राप ताइकजित या तारकजित कहलाते हैं। श्रथवा रमसानमें ताली बजाकर नाचनेवाले रुद्रको तालक कहते हैं। आपने उसे भी जीत लिया है. इसलिए तालकजित या तारकजित कहलाते हैं। श्रथवा मोच-परके किवाडोंपर तालेका काम करनेवाले श्रन्तराय कर्मको तालक कहते हैं आपने उस अन्तराय कर्मको भी जीत लिया, इसलिए आप तालकजित् कहलाते हैं (६६)। गण अर्थात् द्वादश भेदरूप संबके आप नाथ हैं, अतः गणनाथ कहलाते हैं। अथवा नाय भातुका ऐश्वर्य और आशीर्वाद देना भी अर्थ है। आप गणको ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं और

तारकविदुच्यते । गयास्य द्वारगंभदंधस्य नाथः । विशिष्टानां गयान्तः सुरेतः नागेनः निवाधर-चारवादीनां नायकः ॥१०॥॥ विशिष्टं रोचनं ज्ञायिकठण्यस्यं यस्य । विशतः झाकाशाद् रत्यं रक्तवृष्टिर्यत्य यस्माद्य सुदुर्पेष्टे विव्यक्तम् । अथवा विश्वतः आकाशुस्य रत्यं अन्तरीज्ञचारिकात् । द्वारणानां गयानामात्मा खीवप्रायः । अप्रधा द्वारण अप्रदेशान्ति अक्षयान्त्र यस्यानामात्मा खीवप्रायः । अप्रधा द्वारण अप्रदेशक्ष आकृति खुदस्यावरपायां सस्य । कर्मन्वसद्यनः कारिकात् विश्वनः अप्रिकातः । द्वारण अप्रदेशकार्यानं स्थानामात्मा विश्वनानामात्मा । वृद्धाः कार्यन्याक्षामा व्यापिना । विश्वनानामात्मा विश्वनानामात्मा । वृद्धाः विश्वनानामात्मा । विश्वनानामात्मा विश्वनानामात्मा । विश्वनानामात्मा विश्वनानामात्मा । विश्वनानामात्मा विश्वनानामात्मा । विश्वनानामात्मा विश्वनानामात्मा । विश्वनानामात्मात्मा । विश्वनानामात्मात्मा । विश्वनानामात्मात्मा । विश्वनानामात्मामात्मात्मा । विश्वनानामात्मात्मा । विश्वनानामात्मात्मा । विश्वनानामात्मात्मा । विश्वनानामात्मात्मा । विश्वनानामात्मात्मानामात्मा । विश्वनानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मात्मानामात्मात्मामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मात्मानामात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामात्मानामानामात्मानामात्मानामात्मानामानामात्मानामात्मानामानामात्मानामानामात्मानामानामात्मानामानामानाम

श्राशीर्षाद भी देते हैं, इसलिए भी गणनाथ बहलाते हैं (७०) । श्राप गणीन्द्र, सुरेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र, विद्याधरादि विशिष्ट पुरुषोंके नायक हैं और स्वयं विगत-नायक हैं श्रर्थात् आपका कोई दूसरा स्वामी नहीं हैं, आप ही त्रेलाक्यके एकमात्र स्वामी हैं, इसलिए विनायक कहलाते हैं (७१)। आप विशिष्ट रोचन अर्थात् ज्ञायिकसम्यक्त्वके धारक हैं. अतः योगिजन आपको विरोचन कहते हैं। अथवा रोचन शब्द लोचन और दीप्रिका भी वाचक है। आप विज्ञिष्ट दीप्रिके और केवलब्रातकर नेत्रके धारक हैं. इसलिए भी आप विरोचन कहलाते हैं। अथवा आभरणके विना ही आप विशेष शोभित होते हैं। अथवा रोचन अर्थात संसारसे प्रीति आपकी विनष्ट हो चुकी है, इत्यादि विभिन्न निरुक्तियोंकी अपेजा से भी विरोचन नामको सार्थक करते हैं (७२)। आकाशमें अन्तरीज्ञ गमन करनेसे आप वियद्रन अर्थात आकाशके रत्न कहलाते हैं। ऋथवा आपके कल्याएकोंमें आकाशसे रत्नोंकी वर्षा होती है, इसलिए भी लोग त्रापको वियद्भ कहते हैं। अथवा निर्वाण-लाभ करनेपर लोकाकाशके अन्तमं स्थित तनुवातवलयके आप रत्न होंगे अर्थात वहां विराजमान होंगे, इस अपेक्षासे भी आप वियद्रच नामको सार्थक करते हैं (७३)। आप द्वादश गर्खोंके आत्मा हैं. ऋर्थात जीवन-हेतुक प्राणस्वरूप हैं. इसलिए द्वादशात्मा कहलाते हैं। अथवा श्रुतज्ञानके द्वादश अंगरूप ही आपका श्रात्मा है, इसलिए भी आप द्वादशात्मा कहलाते हैं। श्रुतझान श्रीर केवलझानमें केवल प्रत्यच-परोच्चकत भेद माना गया है, किन्त सर्व पदार्थोंको विषय करनेकी अपेना दोनों समात हैं (७४)। विभा-वस शब्द श्रानि, सर्य, चन्द्र, रुद्र आदि अनेक अर्थीका वाचक है। आप अस्तिके समान कर्मोंको भस्म करते हैं, सूर्यक समान मोहरूप अन्यकारको दूर करते हैं, चन्द्रके समान संसारके दुःख-सन्तप्त प्राणियोंको अस्तकी वर्षा करते हैं और रुद्रके समान कर्मोंकी सृष्टिका प्रलय करते हैं, इसलिए उक्त सभी अर्थोंको अपेसा आप विभावस नामको सार्थक करते हैं । ऋथवा विभा ऋर्थात केववज्ञानरूप विशिष्ट तेज ही आपका वसु अर्थात् धन है, इसलिए भी आप विभावसु कहलाते हैं। अथवा आपके सान्तिध्यमें विश्वा, वस त्रादि देवगेण प्रमा-विहीन हो जाते हैं । ऋथवा जो विशिष्ट मा ऋथात तेज-पुञ्जकी रच्ना करे, उसे विभावा कहते हैं श्रापको सू श्रयांत प्रसव करनेवाली माता ऐसी ही विभावा हैं, श्रतः त्राप विभावस कहलाते हैं। त्रथवा राग-द्वेषादि विभाव परिणामोंके त्राप विनाशक हैं. इस अपेचा भी आप विभावसु कहलाते हैं (७५)। मातासे जन्म लेनेके पश्चात जो सम्यग्दर्शनको धारण करते हैं, वत और चारित्रको पालन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्योंको द्विज कहते हैं, व्रती पुरुष भी द्विज कहलाते हैं। आप ऐसे द्विजोंके आराध्य हैं, इसलिए द्विजाराध्य कहलाते हैं। अथवा माताके उदरसे जन्म लेनेके पश्चात् श्रंडमें से भी जन्म लेनेके कारण पश्चियों को द्विज कहते हैं। पश्ची तक भी अपनी वाणीसे आपका गुवा-गान करके आपकी आराधना करते हैं, इसलिए भी आप डिजाराध्य कहलाते हैं। अथवा डिज नाम दांतोंका भी है। योगिजन ध्यानके समय दांतोंके ऊपर दांतोंको करके एकाय हो आपकी स्नाराधना करते हैं. इसलिए भी द्विजाराध्य हैं (७६)। जाननेकी अपेसा अलोकाकाशके पर्यन्त भाग तक आपके केवलज्ञानरूप सूर्यकी भातु अर्थात् किर्सी फैलती हैं, पेसी बहद अर्थात विशाल किरखोंको धारख करनेसे आप बहद्वात कहलाते है। अथवा आपका विकराजः धुषाहोषिरीत्वरीषः क्वालिषिः । नवक्ताषः द्युर्जाष्टः सोमः कुसुरवान्यवः ॥१००॥ खेक्वपैनोऽनिकः पुज्यजनः पुज्यजनेवरः । धर्मराजो भोगिराजः प्रयेता भूमिनन्दनः ॥१०८॥ विद्विकातन्त्ररक्षाधानन्त्रने बृहत्तितिः । पूर्वदेवीपदेष्टा च व्विकराजसभुजवः ॥१०१॥

॥ इति बहारातम् ॥

भानवः केवत्रज्ञानिकरत्वा यस्य । तत् कार्यं न पातपति हाधरधायरपायां नियतप्रचातुपवाधान् कृत्वापि लोकानां मार्गदर्शनायं पारव्यां करति । क्रयवा सगवान् मुक्तिगतो यदा भविष्यति तदा तनोः परमौदारिकचरमशरीयात् किचिवनगरीराकारं विद्यपर्यायाकारं मञ्ज्ञवीवान् प्रतिपातयति शपयतीति ॥१०६॥

हिलानां क्षिप्र-सृष्ठिय-वेश्यानां राजा स्थामी । सुधावत् श्रमृतवत् लोचनं सीस्यदायकं शोची गेचि-र्यस्य । श्रोषधीनां क्रम-क्य-मरखनिवारखभेषजानां सम्यन्दर्शन-शन-चारित्र-तपसामधीशः स्वामी श्रोषधीशः,

पुण्यस्य भानु अति महान है, इसलिए इह्नहानु कहलाते हैं। अथवा आपका केवलझानरूप महान् सूर्य लोक और अलोकको जानता है, इसलिए आप इह्नहानु कहलाते हैं। अथवा इह्नहानु नाम अपिका भी है। आप अपिनके समान पापपुष्ठको जलाने वाले हैं, इसलिए योगिजन आपको इन्नहानु कहते हैं (७०)। आपके केवलझानरूप सुर्वेकी किरणें विकरिपित्र हैं, अर्थान् जैलोक्यके पित्रमें चमत्कार उत्पन्न करतेवाली हैं, क्योंकि वे विदयकी प्रकाशक हैं, अर्थान् अरोवाली किरणें सामुक्त प्रकाशक हैं, अर्थान् करतेवाला है, इसलिए भी आप पित्रमानु कहलाते हैं। अथवा आपको देखकर मानु भी आध्येष चलित रह जाता है, क्योंकि आप कोट मानुके भी अपित्रमाको भारण करते हैं (७०)। केवल्य प्राप्तिक पूर्व तक क्योरि का पात आपको अभीध नहीं है, यही कारण है कि आप अनुलवलशाली होने पर भी दीक्षा महत्त्व करतेके प्रभात् शरीरको पिश्वति रखने और लोगोंको साबु-मागं दिलानके लिए पारणा करते हैं। अथवा आप मुक्तिगमनके ध्यात् परमीदारिक चरम शरीरते किब्दून शरीराकारवाली सिद्यपर्याको भन्यजीकोंके लिए प्रतिपादन करते हैं, इसलिए आप तननपात कहलाने हैं (७५)।

मधे — ह जिनेश्मर, आप डिजराज' हैं, सुधाशोचि हैं, श्रीपर्धाश हैं, कलानिधि हैं, नक्षत्र-नाय हैं, छुभांछु हैं, सोम हैं, कुमुद्वान्ध्य हैं, लेलर्षम हैं, अनिल हैं, पुण्यजन हैं, पुण्यजनेश्वर हैं, धर्मराज हैं, भोगिराज हैं, प्रचेता हैं, भूमिनन्दन हैं, सिहिकातनय हैं, छायानन्दन हैं, बृहतांपति

हैं. पूर्वदेवीपदेश हैं और द्विजराजसमुद्भव हैं ॥१०७-१०६॥

१ यहाँसे लेकर कुमुद्बान्धव तकके नाम चन्द्रमाके हैं।

क्त्य-सर्पात्वारक इत्यर्थः । कलानां द्वाध्यतित्वंस्थानां लोके प्रतिद्वानां निषिः निधानभूतः । नद्वत्राव्यां अप्रकारित्या निषः त्रापानभूतः । नद्वत्राव्यां अप्रकारित्या निषः । स्वात्त्रानिक्रत्या नत्यः । स्ति उत्पादयति अप्रतं नोतं हो त्राप्तः । स्वात्त्रानिक्रत्या नत्यः । स्ति उत्पादयति अप्रतं नोतं से त्राप्तः । स्वात्त्राचे स्वात्त्रे स्वात्त्राचे स्वात्त्रे स्वात्रे स्वात्त्रे स्वात्त्रे स्वात्त्रे स्वात्त्रे स्वात्त्रे स्वात्रे स्वात्ये स्वात्रे स्वात्यात्रे स्वात्रे स्वात्यात्रे स्वात्रे स्वात्रे स्वात्रे स्वात्रे स्वात्रे स्वात्रे स्वा

शरीरके दाह या मारणकी बुद्धिको श्रीषधी कहते हैं। जैसे मृत पतिके साथ चितामें जलना, सती होना. नदी-समद्वादिमें गिरकर मरना, फाँसी ऋादि लगाकर मरना, इत्यादि उपायोंसे आत्मधात करना । इस प्रकारके आत्मधातको आपने महापाप कहकर 'श्यति' कहिए निराकरण किया है. इसलिए भी आप औषधीश नामको चरितार्थ करते हैं। अथवा तपस्चरणादिके द्वारा कर्मोंके जलानेकी बद्धिको भी ऋषधी कहते हैं। उसके द्वारा ही 'श्र' कहिए सबा सख प्राप्त होता है. इस प्रकारके उपदेशको देनेके कारण भी आप श्रीषधीश नामको सार्थक करते हैं ( दर )। श्राप लोक-प्रसिद्ध बहत्तर कलाओंके निधि अर्थात् भंडार हैं, अतः कलानिधि कहलाते हैं। अथवा 'क' अर्थात आत्मस्वरूपको जो लावे, प्राप्त करावे: ऐसी बारह भावनाओंको 'कला' कहते हैं। आप उनके निधि अर्थात अस्त्रस्थान हैं. इसलिए भी कलानिधि कहलाते हैं ( =3 )। अहिबनी. भरागी इत्यादि नज्ञत्रोंके आप नाथ हैं, इसलिए नज्जनाथ कहलाते हैं। अथवा नज्ज अर्थात अन्यायको आपने नाथ कहिए संतापका कारण कहा है। अथवा नच नाम गति अर्थात हानका है, उसका जो त्राण करते हैं, उन्हें नत्त्र अर्थातु झानी कहते हैं। उनके आप नाथ है, जात: श्राप नक्त्रनाथ कहलाते हैं ( ८४ )। आपके केवलक्कानरूप सूर्यकी अंग्रु अर्थात् किरणें अत्यन्त ग्रुश्न या उज्ज्वल हैं. क्योंकि वे कर्ममल-कलंकसे शहत हैं. इसलिए आप शश्रांश कहलाते हैं। श्रथवा लोकालोकके प्रकाशक शुभ्र अंशु अर्थात निर्मल आत्मप्रदेशोंको आप धारण करते हैं. इसलिए श्चांश कहलाते हैं। अथवा अंशु नाम शिष्योंका भी है, आपके विविध ज्ञान और ऋश्वियोंके धारक अनेक निर्मेल तपस्वी शिष्य विद्यमान हैं, अतः आप शुभांशु नामको सार्थक करते हैं ( प्र.)। आप 'सूते' कहिए असूत और मोचको 'उत्पन्न करते हैं, इसलिए सोम कहलाते हैं। कृषवा 'सूयते' अर्थात् मेरुमस्तक पर देवोंके द्वारा अभिषिक्त होते हैं, इसलिए भी सोम कहलाते हैं। अथवा 'सा' नामे सरस्वती और लच्मीका है, आप इन दोनोंसे उमा अर्थात युक्त है। अथवा उमा नाम कान्तिका भी है, आप उमाके साथ शोभाको प्राप्त होते हैं, इसलिए भी सोम कहलाते हैं (८६) । कुमुद त्रर्थात् भन्यजीवरूप कमलेकि त्राप बान्धव हैं, उपकारक हैं, उन्हें मोत्तमें पहुँचाते हैं, इसलिए आप कुमुद्वान्धव कहलाते हैं। अथवा 'कु' अर्थात् पृथ्वीपर जो मोदको प्राप्त होते हैं, ऐसे इन्द्र, नरेन्द्र, धरऐन्द्रादिको क्रमद कहते हैं। उनके आप बान्धव हैं। ग्राधवा अश्वमेधादि हिंसा कर्मवाले कुत्सित कार्योमें जिन्हें हुये हो, ऐसे पापी याशिकोंको कुमद कहते हैं। आप उनके अवान्धव हैं, क्योंकि उनके मतका आप उच्छेद करते हैं ( ८७ )। लेख नाम देवोंका है। आप उनमें ऋषभ अर्थात् सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए लेखर्षभ कहलाते हैं (==)। इला अर्थात पृथ्वी जिसके पास न हो, उसे अनिल कहते हैं। आपने सर्व राज्यलदमी, पृथिवी आदिका परित्याग कर दिया है, इसलिए आप भी अनिल कहलाते हैं। अथवा आप गगन-विहारी हैं पृथ्वीके आधारसे रहित हैं ( म्ह )। पुण्य अर्थात् पवित्र या पापसे रहित जन ( सनुष्य ) आपके सेवक हैं. इसलिए आप पुण्यजन कहलाते हैं। अथवा मक्तोंको या संसारको पुण्यके जनक

## ॥ इति ब्रह्मशतम् ॥

श्वर्थात् उत्पादक हैं, इसलिए भी पुण्यजन कहलाते हैं ( ६० )। श्राप पुण्यवान् जनोंके ईश्वर हैं, अतः पुण्यजनश्वर हैं (६१)। आप अहिंसा-लक्ष्ण धर्मके, रज्ञत्रयके या उत्तम क्षमादिरूप दश धर्मोंके राजा हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। अथवा धर्मार्थ अर्थात पश्होमके लिए जो 'र' कहिए अभिको सदा अपने घरमें रखते हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको धर्मर कहते हैं। उनका आप 'अजति' कहिए निराकरण करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज कहते हैं ( E र )। भोगी अर्थात् नागकुमारोंके आप राजा हैं। अथवा दशांग भोग भोगनेवाल चक्रवर्तियोंके आप राजा हैं. इसलिए आपको भौगिराज कहते हैं (६३)। आप सर्व प्राशियोंके द:ख-दारिश-नाशक प्रकृष्ट चित्तके धारक हैं, अत: प्रचेता कहलाते हैं । अथवा आपके मनका व्यापार प्रगत अर्थात प्रसाह हो चुका है, यानी आप मनके सर्व संकल्प-विकल्पोंसे रहित हैं, इसलिए भी प्रचेता कहलाते हैं (४९)। तीनों लोकोंकी भूमियोंको अर्थात उतपर रहनेवाले प्राणियोंको आप आनन्द पहुँचाते हैं, इसलिए भूमिनन्दन कहलाते हैं (६५)। सिंहके समान पराक्रमशालिनी और त्रिजगज्जयन-शीला त्रापकी माताको लोग सिंहिका कहते हैं, उसके त्राप पराक्रमी बलशाली तनय ऋथात् पुत्र है, इसलिए सिंहिकातनय कहलाते हैं। ऋथवा सिंहिकातनय राहुका भी नाम है। पापकर्म करनेवाले लोगोंके लिए आप राहुके समान ऋर हैं (६६)। आप छात्रा अर्थात शोभाको 'नन्दयति' कहिए बढ़ाते हैं. इसलिए छायानन्दन कहलाते हैं। आपके शुभागमनसे संसार सख-सम्पन्न हो जाता है। अथवा आपको वन्दनाके लिए आये हए भव्यप्राणी अशोकगृज्ञकी छार्यामें आकर आनन्दित हो जाते हैं और अपना-अपना शोक भूल जाते हैं, इसलिए भी आप छायानन्दन कहलाते हैं। अथवा छाया शब्द शोभा, कान्ति, सूर्यभायी आदि अनेक अर्थीका वाचक है, आप उन सबके भानन्द-वर्षक हैं (६७)। इहतां अर्थात सुरेन्द्र, नरेन्द्र, मुनीन्द्रादिके आप पति हैं, इसलिए इहतांपति या इहस्पति कहलाते हैं (६८)। पूर्वदेव अर्थात् असुरादि राक्सीके आप उपदेष्टा है, उनके अञ्चम और संक्रेश-पचर-कर्मीका निषेध करते हैं, इसलिए पूर्वदेवोपदेष्टा कहलाते हैं। श्रथवा चतुर्दश पूर्वधारी गराधर देवोंके भी श्राप उपदेष्टा हैं ( हह )। द्विज श्रीर राजाओंको आपके जन्मसे समृद् अर्थात् हर्षे उत्पन्न होता है, इसलिए ऋाप द्विजराजसमुद्भव कहलाते हैं। ऋथवा डिज अर्थात् सुनियोंमें जो 'राजते' कहिए शोभित होते हैं, ऐसे रत्नत्रयकों द्विजराज कहते हैं। रसन्नयधारियोंमें ही आपके शुद्ध आत्मस्वरूपका जन्म होता है, इसलिए भी द्विजराजसमुद्रव कहलाते हैं (१००)।

# (९) ऋथ बुद्धशतम्

हुद्दो व्हावतः शाक्यः बद्दशिङ्करायागाः । सामन्तमङ्गः सुगतः बीधनो मृतकोटिवृद्ध ॥११०॥ विद्यायो मार्गतेत्वपुरता विद्यवेकसुण्डचयः । वोधिसाची विद्यवेकरपूर्वतोऽद्यवदायि ॥१९१॥ भद्राकुणाकुर्तरात्वयादी सेवानग्रासकः । सामान्त्रकच्छाच्याः वेचकन्त्रस्यायास्ट् ॥१२॥ भूरावेनावनासिद्धः चतुर्वेशिकशासनः । चतुर्गतस्यक्षमाः निराजविद्यन्यः ॥१९३॥

बुद्धः केवलज्ञानलस्या विषये सस्य । अयय बुश्यते बानाति वर्षमित । उत्मन्द्रमामार्श्वार्षय-सस्योग्रस्थानस्याणिकन्यमस्ययाणि दरावस्यानि धर्मायां इट्डानां द्यानां वलं लामस्यं स्य । अपवा दो दया-वेषध्य, ताम्यां वस्तः नम्पां दरावतः, रतेषस्यात् च शामेनं मेदः । स्वस्ये शक्तिति श्रकः तिषेकृत्तिता, राष्ट्रस्यास्यं पुनान् । अपया अक अय बुटिलायां गती म्यद्री एरदेसद्धी । अकनं आकः केवलानान्, शं सुलं अन्तर्यादेश्याः, शं च आक्रक द्याक्षे, त्योनिश्कः शानमः । यदुगवादितः । यद् बीयपुन्तनअभावमंत्राक्षात्रान् एर्ड्स्य्यवंगात् प्रापंन् अपि सम्ततात् जानातिति । तयेति सस्यद्वं गतं शानं वस्त । सम्ततात् सर्वे भद्र कस्यायं स्यः । अपवा सम्तं समूर्यंस्यानं मंत्र स्व

अर्थ — हे बोधिनियान, ब्याप बुद्ध हैं, दशबल हैं, शास्य हैं, पश्निक हैं, तथागत हैं, समत-भद्र हैं, सुगत हैं, श्रीयन हैं, भूतकोटिविक हैं, सिद्धार्थ हैं, मारिवत् हैं, शास्ता हैं, चिश्किकसुत-च्छा हैं, बोधिसर्य हैं, निर्विकरपदर्शन हैं, ब्रद्धयवादी हैं, माहकुगालु हैं, नेरान्यवादी हैं, संतान-शासक हैं, सामान्यवाद्याय्वा हैं, जंदरक्ष्यम्यात्मरट्क हैं, भूतार्थभावनासिद्ध हैं, चतुर्भूमिकशासन हैं, जुदार्श्वस्यव्यक्षा हैं, निराश्यवित् हैं क्षीर कन्वय हैं।११०-११३॥

व्याच्या - यद्यपि बुद्ध आदि नाम बौद्धधर्मके प्रशेता बुद्धके हैं, तथापि प्रन्थकारने अपने पांडित्यसे स्वमतके अनुसार अर्थ करके उन्हें जिनेन्द्र भगवान पर घटित किया है। हे बोधिके निधान, आप केवलज्ञानरूप बुद्धिके धारण करनेवाले हैं, इसलिए बुद्ध कहलाते हैं। अथवा सर्व जगतको जानते हैं, इसलिए भी बुद्ध कहलाते हैं (१)। आपके ज्ञमा, मादेव, आर्जव आदि दश धर्म बल अर्थात सामध्येरूप हैं, इसलिए आप दशबल कहलाते हैं। अथवा 'द' शब्द दया और बोधका वाचक है, इन दोनोंके द्वारा आप सबल अर्थात् सामर्थ्यवान् हैं, इसलिए भी योगिजन आपको दशबल कहते हैं । श्लेपार्थकी अपेन्ना स और श में भेद नहीं होता । बौद्रमतमें बुद्धके दान, शील, ज्ञान्ति, बीर्य, ध्यान, शान्ति, सामध्ये, उपाय, प्रशिधान श्रीर झान ये दश बल माने गये हैं (२)। जो सर्वे शक्तिवाले कार्योंके करनेमें समर्थ हो, उसे शक कहते हैं, इस निरुक्तिके अनुसार तीर्थंकरोंके पिता शक कहे जाते हैं। आप उनके पुत्र हैं, इसलिए शक्य कहलाते हैं। अथवा 'श व्यर्थात सुल जीर अक यानी ज्ञानको धारण करनेसे भी ज्ञाप शाक्य कहलाते हैं। बौद्रमतमें बुद्धको शक राजाका प्रत्न माना जाता है (३)। जीवादि छह द्रव्योंको उनके अनन्त गुणु और पर्यायोंके साथ भलीभांति जाननेसे आप पदभिक्ष कहलाते हैं। बुद्धके दिव्यचच्, दिव्यश्रोत्र, पूर्वभवस्मरण, परचित्तज्ञान, आक्षयत्तय और ऋदि ये छह अभिका पाई जाती है, इसलिए उन्हें पढिभक्त कहते हैं (४)। श्रापने वस्तुस्वरूपको तथा कहिए यथार्थ गत श्रर्थात् जान लिया है, इसलिए श्राप तथा-गत कहलाते हैं ( प )। आप 'समन्तात्' अर्थात् सब ओरसे भद्र हैं, जगत्के कल्याण कर्त्ता हैं, अथवा आपका स्वभाव अत्यन्त भद्र है, इसलिए आप समन्तभद्र कहलाते हैं (६)। सुन्दर गत अर्थात गमन करनेसे अथवा सुन्दर गत अर्थात् केवलझान धारण करनेसे आप सुगत कहलाते हैं। अथवां सुगा अर्थात् सुन्दर और आगे गमन करने वाली 'ता' कहिए लच्मी आपके पाई जाती है इसलिए भी आप सुगत कहलाते हैं (७)। श्री अर्थात् रत-पुत्रखादिरूप लच्मीको वर्धानेके लिए

श्राप घनके समान हैं, क्योंकि श्रापके स्वर्गावतारके पूर्वसे ही भूतल पर रत्न-सुवर्णकी वर्ण होने लगती है। इसलिए श्रीयन बहलाते हैं। अथवा केवलज्ञानरूप लच्मीसे आप धनीभत अर्थात निर्वत हैं. श्रखण्ड ज्ञानके पिण्ड हैं (८)। भूत अर्थात प्राणियोंकी 'कोटि' कहिए श्रनन्त संख्याका उपवेश देनके कारण आप भूतकोटिदिक कहलाते हैं। आपके मतानुसार प्राणियोंकी संख्या अनन्त है. निरन्तर मोचमें जाने पर भी उनका कभी अन्त नहीं आता । अथवा प्राणियोंके कोटि-कोटि पूर्व और उत्तर भवोंको आप जानते हैं और उनका उपदेश देते हैं। अथवा प्राणियोंको जो मिथ्या उपदेश के द्वारा 'कोटियन्ति' कहिए आकुल-व्याकुल करते हैं, ऐसे जिमिनि, कपिल, कए।द आदिको भी आप सन्मार्गका उपदेश देते हैं, अतः भूतकोटिदिक् कहलाते हैं। अथवा जीवोंके कोटि अर्थात् ब्रामादि गर्गोंके अतिराय वृद्धिका उपटेश देते हैं । श्रेथवा श्रमन्त प्राशियोंके आप विश्राम-स्थान-भूत हैं, उनके आश्रयदाता हैं, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है ( ६ )। त्रापको त्रर्थ त्रर्थात चोरों पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके हैं, अतः आप सिद्धार्थ हैं। अथवा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करना ही आपका अर्थ कहिए प्रयोजन हैं। अथवा जीव, अजीव आदि नव पदार्थ आपके द्वारा प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप सिद्धार्थ कहलाते हैं। अथवा मोचका कारणभूत अर्थ कहिए रत्नत्रय आपके सिद्ध हुआ है, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है (१०)। मार अर्थात काम-विकारके जीत लेनेसे आप मारजित कहलाते हैं। अथवा मा अर्थात लच्मी जिनके समीप रहती है, ऐसे इन्द्र, धरऐन्द्र, नरेन्द्रादिको मार कहते हैं, उन्हें आपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जीत लिया है। बुद्धने स्कन्धमार, क्लेशमार, मृत्युमार और देवपुत्रमार इन चार मारोंको जीना था, इसलिए उन्हें मारजित कहा जाना है (११)। सत्यधर्मका उपदेश देनेके कारण श्राप शास्ता कहलाते हैं (१२)। सभी पदार्थ चािक हैं, त्रर्थात प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और प्रीव्यरूप हैं, एकरूप स्थायी नहीं है: इस प्रकारका एक अर्थात ऋद्वितीय सन्दर सर्वेज्ञताका प्रतिपादक लक्त्मण आपके पाया जाता है. अतः आप चाणिकैकमतच्चण केहलाते हैं (१३)। रबत्रयकी प्राप्तिको बोधि कहते हैं। इस बोधिका सत्त्व श्रयात शक्तिरूपसे अस्तित्व सर्व प्राणियोंमें पाया है, इस प्रकारका उपदेश देनेके कारण आप बीधि-सस्य बहलाते हैं। अथवा बोधिरूप सस्य अर्थात् बल आपके पाया जाता है (१४)। आपने दर्शन को सत्तामात्रका ग्राहक और निर्विकल्प अर्थात् विकल्पशन्य प्रतिपादन किया है, अतः आप निर्वि-कल्पदर्शन कदलाते हैं। अथवा श्रापने मतान्तररूप अन्य दर्शनोंको निर्विकल्प अर्थात् विचार-शन्य प्रतिपादन किया है, क्योंकि उनका कथन प्रमाणसे बाधित है (१५)। एक अनेक, नित्य-अनित्य, सत-असत आदि हैतोंको हय कहते हैं, आपने इन सबको अप्रामाणिक कहा है, अतः आप अहयवादी कहलाते हैं। अथवा निश्चयनयके अभिप्रायसे आत्मा और कर्मरूप द्वेत नहीं है ऐसा आपने कथन

श्चातुः । स्वमते नीरस्य जलस्य अप्बारिकस्य मात्रो नैरं नीरकपृद्दः, तदुष्वच्चां पंवस्यावरायाम् । तश्र आत्मा प्रक्रिष्ठतया केवलकानादिरक्याचे नैरत्या, नैरत्यानं मात्रः नैरास्मानं, तद्दत्तिति नीराच्यादानं, अद्यार्थक्यायाः प्रक्रायः मात्रकृष्णतृति पूर्वकृष्णम् अनादिक्यान्यवान् वीचलक्ष्यानं सात्राच्याच्याः । ग्रुव-निम्मक्षयम् यद्ये वीचाः ग्रुव-वृद्धकेव्हस्यमाय इति वचनात् रावेषां वीचानां सामान्यवच्चां कृत् वचां विचल्याः, सामान्यवच्चां कृत् वचां विचल्याः, सामान्यवच्चां कृत् वचां विचल्याः, सामान्यवच्चां कृत् वचां विचल्याः । स्वस्ते व चर्चप्रेमिकं नर्ववद्याः । श्वत्वातिकच्चां शावतं विचल्यानुपरेशा वस्य । चतुराः मात्रक्यानित्वच्यं शावतं विचल्यानुपरेशा वस्य । चतुराः मात्रकृत्वाचित्रक्यं । स्वस्ते व चर्चप्रेमिकं नर्ववद्याः, स्वायानुपरेश्यात्रक्ष्याः । श्वर्यने वेच्यन्ते रुष्ट्यां स्वया । चतुराः मात्रकृत्वाचित्रक्यं निरायं त्यात्रक्यान्ते नृत्यं क्ष्यां चतुर्यां क्ष्याः स्वयानं स्

किया है। इसलिए त्रापको अद्धयवादी कहते हैं (१६)। कृपा नाम दयाका है। आप महान दयाल हैं, क्योंकि मच्म जीवों तककी रचा करनेका उपदेश देते हैं: श्रतः महाक्रपाल कहलाते हैं (१००)। नीर नाम जलका है. नीरके समदायको नैर कहते हैं। जलमें भी आत्मा है इस प्रकारका उपहेज हेने से आप नैरात्म्यवादी कहलाते हैं। यहां नैर पदके उपलच्चासे प्रथिवी आदि पांचों स्थावरोंका प्रहारा किया गया है। अन्य मतवालोंने पृथिवी, जल आदिमें आत्मा नहीं माना है, किन्तु आपने उन सबमें शक्तिरूपसे उसी प्रकारका आत्मा माना है, जैसा कि हम और आपमें है और वे भी उन्तति करके मनुष्यादि पर्यायको प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धने आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं माना है खीर दिखाई देनेवाले प्रत्येक पदार्थको आत्मासे रहित कहा है, अतः उन्हें नेरात्म्यवादी कहते हैं (१८)। श्रापने जीवको श्रनादि-सन्तानवाला कहा है, इसलिए श्राप सन्तानशासक कहलाते हैं। बद्धने आत्माको न मानकर सन्तान नामक एक भिन्न ही पदार्थका उपदेश दिया है (१६)। निश्चयनयकी श्रपेका सभी जीव शहबद्धक-स्वभाववाले हैं, ऐसा जीवमात्रका सामान्य लक्क्षण प्रतिपादन करनेमें श्राप चरा अर्थात विचन्त्रस हैं, इसलिए सामान्यलन्तराचरा कहलाते हैं (२०)। श्रद्धाश्रद्धनयकी अपेका सभी जीव पांच स्कन्य अर्थात ज्ञानमय हैं, ऐसा आपने प्रतिपादन किया है, अतः पंचस्कन्ध-मयात्मद्रक कहलाते हैं । बुद्धने रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार इन पांच स्कन्धमय श्रात्माको माना है (२१)। भूतार्थ अर्थात् सत्यार्थकी भावना करनेसे आप सिद्ध हुए हैं अतः भतार्थभावना-सिद्ध कहलाते हैं। नास्तिक मतेबाले प्रथिव्यादि चार भतोंकी भावना अर्थात संयोगसे आत्माकी सिद्धि मानते हैं (२२)। आपके शासन अर्थात मतमें संसारी जीवोंको नरक, तिर्यंच, मनुष्य श्लीर देवगतिरूप चार भूमियोंमें विभक्त किया गया है, इसलिए आप चतुभू मिकशासन कहलाते हैं। अथवा आपने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग श्रीर द्रव्यानुयोगरूप चार भूमिका अर्थात बस्त-स्वरूप प्रतिपादन करनेवाले आधारोंका उपदेश दिया है। चार्वाक्ने पृथिवी श्रादि चार भूतोंसे युक्त सर्व जगतको माना है (२३)। चार झानके धारक और आर्य अर्थात् सुयोग्य ऐसे गण्धर देवोंको भी आप सत्यार्थका उपदेश देते हैं, अतः चतुरार्यसत्यवका कहलाते हैं। बौद्धमतमें चार श्रार्थसत्य माने गये हैं, उनके बक्ता होनेसे बुद्धको उक्त नामसे पुकारा गया है (२४)। श्रापकी चित अर्थात चेतना राग, द्वेष, मोहादि सर्व विकल्प-जालोंसे रहित हैं, अतः आप निराधयचित कहलाते हैं। बुद्धने चेतनाका कोई आश्रय नहीं माना हैं (२५)। आप अन्वय अर्थात सन्तानरूपसे

- योगो बैशेषिकलुम्बाभावभित्यद्ग्यत्र्वाकः । नैवाबिकः बोवशार्ववादी पंचायंवर्यकः ॥२२४॥ ज्ञानान्तराध्यक्षेत्रः समयायवशार्यभित् । सुक्तैकसाध्यक्षमीत्रो निर्वेश्वेषपुर्वाद्यतः ॥१३४॥ सीचाः समीदाः क्रीवाः चर्वावशितत्वावत् । ध्याक्षम्यक्षक्षवद्यानी ज्ञानचैतन्यभेदरक् ॥११६॥ भारत्यशिवित्वानवादी सकायंवादसाद । त्रिःसमायोऽक्षममायः स्वाव्यक्षित्रकृतिकृत्विकः ॥११०॥ क्षेत्रकृत्वात्वा पुरुषो नतो ना चेतनः पुतान् । स्वक्तां निर्वेषोऽसूत्रो भोका सर्वगारोऽक्षवः ॥११६॥

योगो नैवायिकः, भगवांख् ज्ञानयोगात् योगः । इन्द्रियनं क्षतं नामान्यं, ऋतीन्दरं कानं विशेषः । विशेषः विशेषः विशेषः विशेषः विशेषः केत्रकानेन सह दीव्यति संख्यः तर्यत्व चरीत वा वेशीष्णः । दुष्कः ग्रुपदुष्कतं क्षमावश्च आस्तावाः स्व्युमावी ति मिनति उत्यापयित उत्युद्धति । वीन-पुदान्तं चर्मायमं क्षात्रकारानामानः पद् पदार्थाः, तात् पद्मति बाताति च, हम्बन्याय-पांवतवा सम्या वेतीति । न्याये त्यादादं निष्को नैवायिकः । दर्यानिष्यः विशेषः व

अनारि-निधन हैं, इसलिए अन्वय कहलाते हैं। अथवा आएके अनु अर्थात् पीठके पीझे 'अय' कहिए पुण्यका संचय लगा हुआ है, अर्थात् आप महान् पुण्यशाली हैं, इसलिए भी आप अन्यय कहलाते हैं (२६)।

बार्य-हे बीतराग, आप योग हैं, बैहेपिक हैं, तुच्छाभावभित् हैं, पर्पराधंदक हैं, नैया-पिक हैं, पोइशाखेदारी हैं, पंचायंत्रपोक हैं, झानान्तराण्यकांध है, समयाप्यशाबंभित हैं, अक्तैक-साण्यकमांन्न हैं, निर्देशियाुतामृत हैं, सांच्य हैं, समीच्य हैं, कपित हैं, पंचावंशतित त्यावित्त हैं, व्यक्ताव्यक्ताविकानी हैं, झानपैतन्यभेदरक हैं, अस्वत्यविद्यानवारी हैं, सत्कावंवादतात हैं, विक्रमाण हैं, अक्तमाण हैं, स्याद्वाहंकारिकाचित्रक हैं, केन्द्रस हैं, आत्मा हैं, पुरुष हैं, तर हैं, ना हैं, बेतन हैं, पुमान हैं, अकत्ता हैं, निर्मुण हैं, असूत्ते हैं, भोका हैं, सर्वगत हैं, और अधिव हैं।११४-१९६।

ब्याच्या - उपर्युक्त नाम क्रमशः यौग, नैयायिक, वैशेषिक और सांख्यके हैं, किन्त प्रनथ-कारने विशिष्ट अर्थ करके उन्हें जिनेन्द्रका पर्यायवाचक सिद्ध किया है। हे भगवन आपके ध्यानकप योग पाया जाता है, अतः आप यौग हैं (२७)। इन्द्रियज ज्ञानको सामान्य और अतीन्द्रिय ह्मानको विशेष कहते हैं। आप अतीन्द्रिय केवलज्ञानके धारी हैं, अतः वैशेषिक कहलाते हैं (२८)। वैशेषिकोंने अभावको भावान्तर स्वभावी न मानकर तुच्छ अर्थात् शन्यरूप माना है, परन्तु श्रापने उसका खंडन करके उसे भावान्तरस्वभावी अर्थात् अन्य पदार्थके सद्भावस्वरूप सिद्ध किया है श्रतः श्राप तुच्छाभावभित् कहलाते हैं (२६)। वैशेषिकोंने द्रव्य, गुरा, कर्म, सामान्य, विशेष श्रीर समवाय नामक छह पदार्थोको भागात्मक माना है, पर आपने उनका सवल यक्तियाँसे खंडन कर जीव. पदगत. धर्म. अधर्म. आकाश और काल, इन छह पदार्थांका उपदेश दिया है. अतः आप षटपदार्थरक कहलाते हैं ( ३० )। जिसके द्वारा पदार्थ ठीक ठीक जाने जाते हैं, उसे न्याय कहते हैं। श्राप स्याद्वादरूप न्यायके प्रयोक्ता हैं, श्रतः नैयायिक कहलाते हैं (३१)। नैयायिक सतवाले प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्हा, हेत्वाभास. इल. जानि और निमहस्थान इन सोलह पदार्थोंको माननेके कारण घोडशार्थवादी कह-लाते हैं। परन्त आपने बताया कि दूसरोंको छल, जाति आदिके द्वारा वचनजालमें फंसाकर जीतनेका नाम न्याय नहीं है, और न संशय, छल वितण्डा जाति आदिके पदार्थपना ही बनता है। इसके बिप-रीत आपने दर्शनविश्चद्धि, विनयसम्पन्नता, शीलब्रतानतिचार, आभीच्एज्ञानोपयोग, आभीच्एसवेग, अक्तितस्त्याग. शक्तितस्तप, साधसमाधि. वैयावृत्यकरण, अर्हद्भक्ति, त्राचार्यभक्ति, बहुत्रतमक्ति, प्रवचनभक्ति. आवश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना और प्रवचनवत्सलत्व ये तीर्यकरप्रकृतिके उपाजनके

करानेके कारण प्रयोजनभूत सोलह पदार्थोंका उपदेश दिया है अतः आप ही सच्चे पोड़शार्थवादी हैं ( ३२ )। श्रापने पंच श्रस्तिकायरूप अथाँका वर्णन किया है. श्रत: श्राप पंचार्थवर्णक कहलाते ( ३३ )। ज्ञानान्तरोंमें अर्थात मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्ययज्ञानोंमें आपका केवलज्ञानरूप बोध अध्यत्त है, प्रधान है, अतः श्राप ज्ञानान्तराध्यत्तवोध कहलाते हैं (३४)। समवाय अर्थात् अप्रथक् श्राश्रयके वहा रहनेवाले जो पदार्थ हैं, उन्हें आप पृथक-पृथक रूपसे जानते हैं, इसलिए समवाय-वशार्थभित कहलाते हैं (३५)। किये हुए कमाँका अन्त अर्थात विनाश एकमात्र फलको भोगनेके द्वारा ही साध्य है. इसप्रकारका उपरेक्षा देनेके कारण श्राप भक्तेकसाध्यकर्मान्त कहलाते हैं (३६)। आईन्त्यपद प्राप्त करने पर तीर्थंकरदेव या सामान्यकेवली आदि सभी निर्विशेष-गुरामतवाले हो जाते हैं, अर्थात उनके अनन्तज्ञानादि गुणोंमें कोई भेद नहीं रहता, सभी समानरूपसे आत्मिक-गुणामृतका पान करते हैं और अजर-अमर हो जाते हैं: इसलिए आप निर्विशेकारणामृत कहलाते हैं (३७)। संख्या अर्थात गणना किये जाने पर-ईश्वरके अन्वेषण किये जाने पर आदिमें, मध्यमें या अन्तमें आप ही प्राप्त होते हैं: आपके अतिरिक्त अन्य कोई परमेश्वरकी गिनतीमें नहीं आता. श्रतः श्रापको लोग सांख्य कहते हैं (३८)। श्राप सम्यक् श्रर्थात् श्रच्छी तरह ईस्य किहए देखनेके योग्य हैं, श्रतः समीच्य कहलाते हैं। श्रथवा सभी कहिए समेभाववाले योगियोंके द्वारा ही आप ईस्य हैं, दृश्य हैं, अन्यके अगोचर हैं, अतएव समीस्य कहे जाते हैं (३६)। कपि अर्थात् बन्दरके समान चक्कल मनको जो लावे. अर्थात वशमें करे, आत्मामें स्थापित करे, उसे कपिल कहते हैं। अथवा 'क' अर्थात परमबद्धकों भी जो लावे. उसे कपिल कहते हैं। आपने अपने ध्यानके बलसे परमब्रह्मस्वरूपको प्राप्त किया है और जीवात्मासे परमात्मा बने हैं, अतः कपिल कहलाते हैं (४०)। अहिंसादि पांचों व्रतोंकी पत्तीस भावनाओंके तत्त्व अर्थात रहस्यको जाननेके कारण अथवा आस्त्रवके कारणभूत सम्यक्त्विकया आदि पत्रीस क्रियाओं के स्वरूपको हेयोपादेयरूपसे जाननेके कारण आप पंचविंशतितत्त्ववित कहलाते हैं। सांख्यलोग प्रकृति, महान्, अहंकार आदि पबीस तत्त्वोंको मानते हैं और उन्हें जाननेके कारण कपिलको पैचविंशतितत्त्ववित् कहते हैं (४१)। व्यक्तक अर्थात इन्द्रियोंके गोचर ऐसे संसारी जीव और अव्यक्तक अर्थात इन्द्रियोंके अगोचर ऐसे सिद्धजीय, इन दोनोंके अन्तरको आप भली भांतिसे जाननेवाले हैं. इसलिए आप व्यक्ताव्यक्तक्रविज्ञानी कहलाते हैं। सांख्यमतमें प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले चौबीस तत्त्वोंमेंसे कुछको न्यक्त और कुछको अन्यक्त माना गया है और आत्मा या पुरुषको ज्ञाता माना गया है। कपिल उन सबके विवेक या भेदको जानता है, इसलिए उसे व्यक्ताव्यक्तक्रविकानी कहते हैं

व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी । सर्वे बीचाः शद्भवद्भैकत्यभाषा इत्यभिप्रायवानित्यर्थः । चेतना त्रिविधा ज्ञानचेतना, कर्मचेतना. कर्मफलचेतना चेति । तत्र केर्बालना शानचेतना. त्रसानां कर्मचेतना. कर्मफलचेतना चेति हे स्थाव-रागां कर्मफलचेतन्यै ( नैन ) । चेतनाया भावः चैतन्यं शानस्य चैतन्यस्य ( च ) भेदं पश्यतीति ॥ ११६ ॥ निविश्वस्यसमाधी स्थित त्रातमा राग-द्वेप-मोद्यादसंकल्प-दिकल्परितत्वात न स्वः संधिदितो येन ज्ञानेन तत् श्रास्त्रसंबिदितशानं, इंदृशं शानं वदतीत्येवंशीलः । संगन्छते सत समीचीनं कार्यं संवर-निर्वरादिलत्त्रसाकार्ये कर्तव्यं करशीयं बुद्धं सत्कार्यं तस्य वादः शास्त्रं सत्कार्यवादः । श्रासत्कार्यवादः सन भगवान सत्कार्यवादो भवति सत्कार्यवादसात् , ऋभिन्यातौ संपद्मतौ सातिर्धा इत्यनेन सत्रेण सात्प्रत्ययः ज्ञातत्यम् । सादन्तमव्ययम् । त्रीणि सम्बन्दर्शनज्ञानचारित्राणि प्रमाणं मोच्चमार्गतयाऽभ्यपगतं बस्य । ग्रथशात्रिय लोकेव इन्द्र-भरणेन्द्र-सनीन्द्रादीनां प्रमाशतयाऽभ्यपातः । वा तिस्रः प्रमाः सम्यन्दर्शनशानचारित्राशि श्रामित जीघयति त्रिप्रमाराः । श्रजः श्रातमा प्रमासं यस्य । स्यादा इत्यस्य शब्दस्य श्रद्धांकारो वादः स्यादाहंकारः । स्यादाहंकारे नियुक्तः स्यादाइंकारिकः अस् आतमा स्यादाइंकारिकासः, इंटशमस्मात्मानं दिशति उपदेशयति स्यादाइंकारि-कार्कादक , स्याच्छव्दपूर्वकवादिवधायीरर्थः ॥११७॥ व्रियन्ति ऋधिवसंति तदिति क्षेत्रम , सर्वधातस्यष्टन् । चेत्रं श्रपोमध्योर्धलोकलचर्गा त्रैलोक्यं श्रलोकाकाशं च जानाति चेत्रज्ञः । श्रत सातत्यग्रमने, श्रति सततं गच्छिति लोकालोकस्वरूपं जानातीति श्रातमा । सर्वधातम्यो मन् । पुरुष्णि महति इन्दादीनां पुजिते पदे शते तिहतीति । (४२)। ज्ञानके पांच भेद हैं और चेतनाके ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना ये तीन भेद हैं। केवली भगवानके झानचेतना ही होती है। स्थावर जीवोंके कर्मफलचेतना ही होती है श्रीर त्रसजीवींके कमचेतना श्रीर कमफलचेतना ये दोनों होती है। श्राप ज्ञान श्रीर चैतन्य अर्थात चेतनाके भेटोंके या उनके पारस्परिक सम्बन्धके यथार्थ दशीं हैं. अतः ज्ञानचैतन्यभेदहक कहलाते हैं ( ४३ ) । निर्विकल्प समाधिमें स्थित जातमा ऋपने जापको भी नहीं जानता. अर्थात उस समय वह स्व-परके सर्व विकल्पोंसे रहित हो जाता है, इस प्रकारका कथन करनेसे आप अस्वसंविदित-क्रानवादी कहलाते हैं। सांख्य लोगोंके मतानुसार कोई भी क्रान अपने आपका नहीं जानता है, इसलिए वे श्रस्वसंविदितज्ञानवादी कहं जाते हैं (४४)। सत्कार्य श्रर्थात समीचीन संवर, निजरा श्राणि उत्तम कार्य करनेका उपदेश देनके कारण श्राप सत्कार्यशदसात् कहलाते हैं (४५)। सम्य-ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यकचारित्र ये तीन रत्न ही मोचमार्गमें प्रमाणस्परी स्वीकार करनेके कारण त्राप त्रिप्रमाण कहलाते हैं । त्रथवा तीनों लोकोंमें इन्द्र, धरऐन्द्र त्रीर मुनीन्द्रांके द्वारा त्राप ही प्रमाणुरूप माने गये हैं। अथवा रत्नत्रयरूप तीन प्रमाओंको आप जीवित रखते हैं. इसलिए भी त्रिप्रमाण नामसे पुकार जाते हैं। सांख्य प्रत्यज्ञ, श्रातमान और शब्द इन तीन प्रमाणींको मानने-के कारण त्रित्रमाण कहलाता है (४६)। त्रापने त्रज्ञ त्रर्थात शुद्ध त्रात्माको प्रमाण माना है, त्रातः लोग आपको अन्तप्रमाण कहलाते हैं । किन्तु सांख्यलोग अन्न अर्थात् इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले प्रत्यचन्नानको प्रमाण माननके कारण उक्त नामसे पुकारे जाते हैं ( ४७ )। 'स्याद्वा' त्र्यांत् किसी अपेचासे ऐसा भी हैं, इस प्रकारके अहंकार कहिए वाद या कथन करनेको स्याद्वाहंकार कहते हैं। आपने प्रत्येक अत्माको इस स्याद्वादके प्रयोग करनेका उपदेश दिया है, इसलिए स्याद्वाहंकारिकाच-दिक कहलाते हैं ( ४८ )। आप लोक और अलोकरूप चेत्रको जानते हैं. अतः चेत्रह कहलाते हैं । अथवा आत्माक शरीरमें निवास करनेके कारण आत्माको भी जेत्र कहते हैं। कोई आत्माको 'श्यामाक-तन्दुल' अर्थात समाके चावल बरावर मानता है, कोई अंगुष्टप्रमाण कहता है और कोई जगदुक्यापी मानता है। आपने इन विभिन्न मान्यताओं का निराकरण करके उसे शरीर-प्रमाण ही सिद्ध किया है, अतः आत्माको सेत्ररूप शरीर-प्रमाण जाननेके कारण आप सेत्रज्ञ कहलाते हैं (४६)। आप 'अतित' कहिए लोकालोकके स्वरूपको जानते हैं, अतः आत्मा कहलाते हैं (५०)। पुरु अर्थात् इन्द्रादिसे पृजित पदमें शयन करते हैं, इसलिए पुरुष कहलाते हैं (५१)। नय अर्थात न्यायके ष्टा तटस्यः कृटस्यो ज्ञाता निर्वच्यनोऽभयः। बहिर्षिकारो निर्मोषः प्रथानं बहुषान्वं ॥११२॥ प्रकृतिः स्थाविरास्वप्रकृतिः गङ्गविप्रियः। प्रधानसोध्योऽप्रकृतिर्विरस्यो विकृतिः कृती ॥१२०॥ मीमोसकोऽस्तसर्वज्ञः सृतिपृतः सदोस्सवः। परोषज्ञानवादीष्टणावकः सित्रकर्मकः ॥१२१॥

त्याति नयं करोति नरः । ह नये, श्रन्यवादिस्यक्ष । श्रयचा न शति न किमपि यह्नातीत नरः । होऽ-तंश्वायाम पि, पर्श्वनिमेत्य ह्वयथं । नयतीति तमर्पतेषा मध्यविष्ठं मोद्यमित ना, नयतेर्विञ्च हित तृन प्रत्य यः । चेत्रयति लोभस्त्रक्णं जनाति श्रयचातिति वा, नंषादेशुं । पुनाति पुनीतं वा पविश्वति स्थालमां निज्ञातुर्ग निभुवनिष्तत्रम्णजनत्यपूरं श्राम् । पुनो हरस्क तिमेत्रवक्ष, स पुमान् । पात्रीति प्रमानिति केचित् । न करोति पार्श्वनित् श्रयचा श्रं शिषं परम्कत्रमायं करोतीति । श्रयन श्रयः परमहत्वया कर्षा, संसारियां जीन्न मोचित्वा तिद्वर्णायस्य कारक हत्यथं । निभिताः केश्वश्चनादयो गुणाः यस्य । श्रयचा निर्मता गुणाः राग-देपन्योद्ध क्रोधादयोऽश्रवराचाः सम्मादिति । मूच्छ्वो मोद्यस्यवर्गाः, मूच्छंचले स्म सूचैः, मूचैः मोद्दं मात्राः श्रया हे क्रोधादयोऽश्रवराचाः स्वया श्रम्यां श्रमीत्रहितः विद्ययोगं म्रातः । मुक्के परमानन्दावितित । वदं परिश्चा यत्रकेवत्राचा वया अथवा श्रामोच्या, न द्व प्रदेशपेच्या, वर्षास्म्य, न

करनेसे आप नर कहलाते हैं। अथवा नहीं कुछ भी महुण करनेक कारण अर्थात परम निर्मन्थ होनेसे भी आप नर कहलाते हैं। अथवा अर अर्थात् कामविकारके न पाये जानेसे आपको नर कहते हैं। अथवा 'र' अर्थात रमणी नहीं पाई जानेसे भी आपका नर नाम सार्थक है (५२)। आप भव्यजीवोंका 'नयति' कहिए मोचमार्ग पर ले जाते हैं, इसलिए ना कहलाते हैं ( ५३ )। 'चेतित' कहिए लोकालोकके स्थारपको जाननेके कारण आप चेतन कहलाते हैं ( ५४ )। अपने आपको श्रीर श्रानगामी जलोंको पवित्र करनेसे आप प्रमान कहलाते हैं (५५)। पापको नहीं करनेसे अकर्त्ता कहताते हैं। प्रयया 'श्रा' अर्थात् परमकस्तायक आप कत्ता हैं। अथवा 'श्रा' कहिए संसारी आत्माके परमब्रह्मस्थरूपको आप करनेवाले हैं, पर्योकि उन्हें संसारसे छुड़कर सिद्ध बनात हैं (५६)। राग, द्वेपादि वैभाविक गुर्खाके निकल जानेसे आप निर्धाण कहलाते हैं। अथवा केवलज्ञानाटि स्वभाविकगुण आपम निश्चितरूपसे पाये जाते हैं, इसलिए भी आप निर्ाण संज्ञाको सार्थक करते हैं अथवा 'निर' अर्थात निम्नवर्गके प्रशियोंको भी आप अपने समान अनन्त गुर्शी वना लेते हैं. इसलिए मी निर्शु ए कहलाते हैं (५७)। मुच्छी या मोहको जो प्राप्त हो, उसे मूर्त्त कहते हैं. श्राप मोह-रहित हैं, अतः अमूर्न कहलाते हैं। अथवा रूपादि गुणवाले और निश्चित आकार-प्रकार वाले शरीरको माँस कहते हैं। आप ऐसी मर्तिसे रहित हैं, क्योंकि सिद्धपर्यायको प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए भी अमर्त कहलाते हैं। अथवा मृत्तिका नाम प्रतिनमस्कारका भी है, आप नम-स्कारके बदलेमें किसीको नमस्कार नहीं करते हैं। अथवा कठिनताको भी मूर्त्ति वहते हैं, आप कठिनता या कर्कशतासे सर्वथा रहित हैं, उत्तममार्दवगुणके धारक हैं (५८)। परम आनन्दरूप सुखको भोगनेके कारण आप भोक्ता कहलाते हैं (५६)। सर्वको जाननेसे अथवा लोकपूरण-समद्भातकी अपेन्ना सर्वव्यापक होनेसे आप सर्वगत कहलाते हैं (६०)। मन, वचन, कायकी क्रियासे रहित होनेके कारण आप अक्रिय कहलाते हैं। अथवा आप प्रमत्तदशामें होनेवाले पापोंकी शक्तिके लिए किये जानेवाले प्रतिक्रमण आदि क्रियाओंसे रहित हैं. क्योंकि सदा अप्रमत्त या जागरूक हैं (६१)।

अप्ये—हे विश्वविशिन, जाप हुडा हैं, तटस्य हैं, बृटस्य हैं, झाता हैं, निबंन्यन हैं, अभव हैं, बहिविंकार हैं, तिमींच हैं, प्रधान हैं, बहुधानक हैं, प्रकृति हैं, स्थाति हैं, आरूद्मकृति हैं, प्रकृतिप्रिय हैं, प्रधानभोज्य हैं, अप्रकृति हैं, विरस्य हैं, विकृति हैं, कृती हैं, मीमांसक हैं, अस्त-सर्वक हैं, शृतिपुत हैं, सदोत्सव हैं, परोक्कानवादी हैं, हष्टपावक हैं, और सिद्धकर्मकाहैं ॥११९-१९१॥ केशल्दरांनेन सर्व लोकालोक पर्यतीत्वेश्यांताः । तटं संसार्त्यये मोदानिकटे तिव्रतीति तदस्यः ।

गाम्नि स्थम कम्म्ययः । कृटस्यः श्रम्पश्चानुस्कार्यरेकस्मायन्तन्, श्रेलोक्यरिस्तप्ये स्थित इत्ययंः ।

तद्यि मादिलगपेद्यत्य शतस्यः । बानातीत्वेश्यांतः । निर्मातांने क्ष्यानि मोदः समावस्यः रूपंनात्त्यान्तः

वद्यि मादिलगपेद्यत्य शतस्यः । बानातीत्वेश्यांतः । निर्मातांने क्ष्यानि मोदं समावस्यः रूपंनात्त्यान्तः

विहेतो नम्न इत्ययः । ब्रह्माद्वस्यांकार्ये विकारतत्त्वसामादितः । निर्मातां नियमेन मोद्यो सस्यति निर्माद्यः,

तद्भव एव मोद्यं वास्यतीति नियमोप्रस्ति समावतो निर्माज्यतेनोच्यते । दुषाण् दुष्यण् वास्य-पोष्यायोगिति

तावसाद्वतित । प्रापाने एक्षमत्या श्रातमीन पापने इति प्रचानं परमसुक्रःचानं, तत्योगाद्वस्यानीपं प्रचान
मित्याविद्यित्तात्वांच्यते । बहु प्रचुप निर्मा त्रवोप्तद्वितं वानकं पूर्वोक्तव्ययं परमसुक्रुध्यानं बहुषानकम्,

तथीवाद् समावानीय कृषानकम् ॥१११॥

हृतिः करणं कर्तवं तीर्यप्रश्तेनम्, प्रकृष्टा त्रीलोक्यलोक्यित्कारियाँ हृतिस्तीर्थप्रश्तेनं यस्य स प्रकृतिः । स्वतानं प्रकृष्टः कपनं यया १४व्यवस्थरपरिकस्यष्टं स्वतातिः, त्योगाद् स्थानार्यं स्व्यातियादेवातिस्यादेवात्रस्य स्वकृतत्त्वस्यस्थ्यक्षयः हत्यर्थः । (आ. १०) मन्ताद् स्टा त्रिनुननप्रसिद्धा प्रकृतिस्तीर्थकरनास्कनं यस्येत । प्रकृताः स्थानीनः प्रियः स्थ्याद्वस्यः । अयत्र प्रकृतीनां लोकानां प्रियः प्रकृतियः स्येलेक्ष्मिय हत्यर्थः ।

**ब्याच्या**—श्वाप केवलदर्शनके द्वारा सर्व लोकालोकको देखते हैं, श्रतः दृश हैं (६२)। संसारके तट पर स्थित हैं, अतः तटस्थ कहलाते हैं। अथवा परम उपेन्नारूप माध्यस्थ्यभावको धारण करनेसे भी तटस्थ कहलाते हैं (६३)। जन्म और भरणसे रहित होकर सदा कट (ठँठ) के समात स्थिर एक स्वभावसे अवस्थित रहते हैं, अतः कृतस्य कहलाते हैं (६४)। केवलझानके त्राम मर्च जगतको जानते हैं, श्रतः झाता कहलाते हैं (६५)। आनावरणाटि घातिया कर्मीके क्षारी संव जारिका वार्य हैं, जता निर्वेचन कहताते हैं (६६)। यव अर्थात संसारिक अभाव हो ज्ञानेसे आप श्रभव कहताते हैं (६०)। आपने अपने सर्व विकारोंको बाहिर कर दिया है अता ब्रिहिबिकार कहलाते हैं। अथवा वस्त्रादिकोंके स्वीकारको विकार कहते हैं, आप उससे रहित हैं प्रधान नग्र-दिगम्बर है। अथवा आत्मस्वरूपको विरूप करनेवाला यह शरीर विकार कहलाता है. कापने उसे अपनी जात्मासे बाहिर कर दिया है। जयवा अणिमा, महिमा जादि ऋदियोंके द्वारा नाना प्रकारकी विकिया करनेको विकार कहते हैं, आप किसी भी ऋदिका उपयोग नहीं करते. द्यार्थात उनकी विकियासे रहित हैं, अतः वहिर्विकार कहलाते हैं (६८)। आपके मानका प्राप्ति नियमसे उसी भवमें निश्चित हैं, अतः निर्मोत्त नामका सार्थक करते हैं (६६)। जिसके द्वारा प्रकाष्टरूपसे एकाप्र होकर आत्माका धारण किया जाय, ऐसे परम शुक्कध्यानको प्रधान कहते हैं। क्यके अन्त्रन्थसे आपभी प्रधान कहलाते हैं । सांख्यमतमें प्रकृतिसे उत्पन्न हानेवाल चौडीस तस्त्रोंक समदायको प्रधान कहते हैं ( ७० )। बहु अर्थात प्रचुर परिमाएमें जिसके द्वारा कर्मोंकी निजरी हो क्षेत्र क्षा राज्ञध्यानका बहुधानक कहते हैं, उसके संयोगसे आप भी बहुधानक कहलाते हैं। अध्या बहुधा अर्थात बहुत प्रकारके आनक कहिए पटह या दुन्दुभि आदि वाजे जिसमें पाये जाते हैं ऐसे ब्यापके समावसरणको बहुधानक कहते हैं, उसके योगसे आपभी बहुधानक कहलाते हैं। समावसरण में साढे बारह करोड़ जातिके बाजे बजते रहते हैं (७१)। आपकी तीर्थ-प्रवर्तनरूप कृति प्रकृष्ट हैं क्रार्थात त्रैलोक्यके लिए हितकारी है, अतः आपको प्रकृति कहते हैं। सांख्य लोग सतोगाग रजोगा और तमोगुणकी साम्यावस्थाको प्रकृति कहते हैं (७२)। तत्त्वके यथावत स्वरूप-निरू-पराको करनेसे आप ख्याति नामसे प्रख्यात हैं। सांख्यमतमें ख्यातिनाम मुक्तिका है (७३)। आपकी तीर्थंकर नामक प्रकृति त्रिमुवनमें आरूढ अर्थात् प्रसिद्ध है, अतः आप आरूढप्रकृति कहलाते हैं (७४)। आप प्रकृति अर्थात् स्वमावसे ही सर्व जगतके प्रिय हैं । अथवा प्रकृति मुक्ट धानं सावधानं आत्मन एकाश्रीचन्तनं ऋष्मातमसः, तद्गीव्यं आस्वायं यस्य छ प्रधानमोत्यः। द्वष्ट मृक्षतीनां विषयः: इतद्ययन्तात् येषाः प्रधातिमङ्कतयः स्त्योऽपि अस्मर्यत्याचानां सन्त्यमि अस्मर्यं दर्भरस्त्यु रूपतया निवंतरं आर्थिचन्तरत्यं यतः, तेन भगवानमङ्गतिः। सर्वेषां प्रमृत्यादा अप्रकृतिः। विधिष्ठानामित्र-पर्योन्द-नेनन्द-सुनीन्त्रारीनां विग्रेषेया रम्योऽतिमनोहरो विरस्यः आतिश्यय-पर्याग्यस्प्रकृतिन्ताः। अथवा विवातं विनादं आत्मरन्तर्यन्त्यनमनोदं क्यु इष्टस्यानिताचन्द्रनादिकं यस्य तः विरस्यः, आत्मरन्तरुकं विना भगवतोऽन्यद्वस्तु सम्यं मनोहरं न चर्ततं इत्ययः। विशिष्टा कृतिः सर्तस्यता स्व्यति । अथवा विगता विनद्या कृतिः कर्म यस्यति । कृतं पुण्यं विवातं यस्य स्व कृती, निद्यानयोगपहितविशिष्टपुण्यम्ब्रतिरित्ययंः॥११०॥

मान पूजायां इति ताबदयं भादाः, मीमांस्त्रे सीमांत्रकः, स्वसमय-स्वमयतव्यानि मीमांस्त्रे विचारय-तीति । संवं च ते शः सर्वताः त्यविद्यान्यः, बिमिनि-क्षित्व-क्ष्याच्य चावकि शास्त्रयद्यः, क्षरताः प्रयुक्ताः सर्वकाः येन तोऽस्तर्यवंकः । शुतिहाच्येन व्यंत्रवीतरागयनिः, तथा पूतः पित्रः, व्यार्थे पूर्व वर्षकृष्याः तीयकतामांगां वर्ष्या पश्चित्रे भूता सर्वकः वैज्ञावत्तेन श्रुविषूत उन्त्रवे । स्था वर्षकार्व उत्सवी मही महाचौ

अर्थात लोकोंके प्रिय हैं, सर्व-लोक-बल्लभ हैं, इसलिए भी प्रकृतिप्रिय कहलाते हैं ( ७५ )। अत्यन्त सावधान होकर श्रात्माका जो एकाम मनसे चिन्तवन किया जाता है श्रीर उससे जो अध्यात्मरस उत्पन्न होता है, उसे प्रधान कहते हैं। वह ऋध्यात्मरस ही ऋषका भोज्य ऋर्थात भक्त्य है। श्रन्य पदार्थ नहीं, क्योंकि आप कवलाहारसे रहित हैं, अतः प्रधानभोज्य कहलाते हैं ( ७६ )। आपने कर्मोंकी मरूब मानी जानेवाली तिरेसठ प्रकृतियोंका सब कर दिया है, अतः अघातिया कर्मोंकी श्चवित्रह पचासी प्रकृतियों का सत्त्व भी असत्त्वके समान है, श्राकेंचित्कर है, श्वतः श्राप श्रप्रकृति अर्थात प्रकृति-रहित कहलाते हैं। अथवा आपका दूसरा कोई प्रकृति अर्थात प्रमु नहीं है, किन्तु आप ही सर्वेके प्रभ हैं ( ७७ )। इन्द्र, धरऐन्द्र, नरेन्द्र आदि समस्त रम्य पुरुषोंसे भी आप विशिष्ट रम्य हैं. श्रुति सन्दर हैं. श्रुतः विरम्य कहलाते हैं। श्रुथवा श्रात्मस्वरूपके श्रुतिरिक्त श्रापको कार्ड दमरी बस्त रस्य प्रतीत नहीं होती. इसलिए भी विरस्य कहलाते हैं ( ७८ )। विशिष्ट कृति अर्थात् कर्तन्यके करनेसे आप विकृति कहलाते हैं। अथवा कृति अर्थात् कर्म आपके विगत हो चुके हैं। करनेयोग्य सर्व कार्योंको आप कर चुके हैं, कृतकृत्य हैं कृतार्थ हैं, इसलिए भी विकृति कहलाते हैं (७६)। आपके निदानादि दोष-रहित विशिष्ट कृत अर्थात् पुण्य पाया जाता है, इसलिए आप कृती कहलाते हैं। अथवा हरि, हर और हिरण्यगर्भादिमें नहीं पाई जानेवाली इन्ट्रादिकत पजाके योग्य आप ही हैं। अथवा अनन्तचतुष्ट्यसे विराजमान महान विद्वान होनेसे भी आप कृती कहलाते हैं ( ६० )। श्राप स्वसमय श्रौर परसमयमें प्रतिपादित समस्त तत्त्वोंकी मीमांसा श्रर्थात समीक्षा कर उनकी हेय-उपादेयताका निर्णय करते हैं, इसलिए मीमांसक कहलाते हैं ( पर )। अपने आपको सर्वज्ञ-माननेवाले जिमिति, कपिल, कणाद, चार्बाक, शाक्य आदि सभी प्रवादियोंको आपने अपने स्याद्वादके द्वारा अस्त अर्थात परास्त कर दिया है. इसलिए आप अस्तसर्वज्ञ कहलाते हैं ( ८२ )। सर्वज्ञ वीतरागकी दिव्यध्वनिको श्रति कहते हैं। आपने अपनी दिव्यध्वनिरूप श्रतिके द्वारा सर्व जगत्को पून अर्थात् पवित्र कियाँ है, अतएव आप श्रुतिपूत कहलाते हैं। अथवा आपकी दिव्यध्यनि-को सुनकर भव्यपाणी तीर्थंकर नामगीत्रको बांधकर पवित्र होते हैं। अथवा श्रुतिनाम बायुका भी है, वह आपके प्रष्टगामी होनेसे पवित्र हो गया है, स्त्रीर यही कारण है कि वह प्राणियोंके बड़े बड़े रोगोंको भी चणभर में उड़ा देता है, इसलिए भी आप श्रुतिपूत कहलाते हैं ( = ३ )। आपका सदा ही उत्सव अर्थात महापूजन होता रहता है, इसलिए आप सदोत्सव कहलाते हैं। अथवा सर्वकाल उत्हृष्ट सब अर्थात अध्ययन-अध्यापनरूप या कर्म-तपण्डूप यह होते रहने से भी आप सहोत्सव नामको सार्थक करते हैं ( ५४ )। अन अर्थात इन्द्रियों से परे जो अतीन्द्रिय केवलज्ञान है, वही चार्वाको मौतिकः झानो भूताभिष्यक्तचेतनः । प्रत्यचैकप्रमाखोऽस्तरखोको गुरुश्रुतिः ॥१२२॥ पुरुत्तरिक्षक्तम् वेदान्ती संविदद्वयो । कन्दाहैती स्फोटवादी पाखण्डको नवीषयुक् ॥१२३॥

### इति बुद्धशतम् ॥ ६ ॥

यस्य । श्रम्यत्ता सदा तर्यकालं उत्कृष्टः स्त्रो यश्चे यस्य । श्रद्धाणामिद्भयाणां परं पर्येवं केवलवानं तदालानः यदतीत्वेवंशीलः । इष्टाः श्रमीद्याः पावकाः पवित्रकातकाः गण्यपंदेवादयो सत्य । विद्धं समाप्ति गतं परिपूर्णं जालं कमं किया नारित्रं ययाक्यातल्यायं परेषीतं विद्धकर्मा, यमास्थातन्त्रात्तिपर्वशुक्त इत्यर्थः । विद्ध-क्षमां कः श्रास्ता परेशीतं विद्धकर्मकः, यथाक्यातन्त्रारिपर्वश्चकतस्यवस्य इत्यर्थः ॥१.२॥ श्रक्त क्षरा कटिलाणां तती इति तावदातः स्वारिताणे परादिसम्ये परस्ते भाषः । श्राकः श्रकनं

श्वाकः, बुटिला श्रक्टिव्या च गतिवन्यते । यावन्तो गत्ययां धातवस्तावन्तो शानार्था इति वचनादाकः केखतान्त्रम्त, चार्षिति विरोधवालात् चारः मनोद्धिकमुननियतम्यवाविचनान्त्रकारकः आकः केखतान्त्रमाम्, चार्षिति विरोधवालात् चारः मनोद्धिकमुननियतम्यवाविचनान्त्रकारकः आकः केखतानं स्थेति वार्षितः विरोधिक गार्विक प्रतिवादिक्षियं निर्मातिकः मन्त्रकेष्यद्यात्रिक्ष्यां निर्मातिकः सार्वेक व्यविक प्रतिवाद्यात्रकः सार्वेक व्यविक मन्त्रकः सार्वेक व्यविक प्रतिवाद्यात्रकः सार्वेक विक प्रतिवाद्यात्रकः सार्वेक सार्वेक प्रतिवाद्यात्रकः सार्वेक सार्व

पका डाला है उन्हें निजेराके योग्य कर दिया है, इसलिए भी खाप उनन नामको सार्थक करते हैं (००)। अर्थ-ह बारुवाक्, श्राप चार्वाक् हैं, भौतिकज्ञान हैं, भूताभिन्यफचेतन हैं, अरवर्चक-प्रमाख् हैं, अस्तपरलोक् हैं, गुरुशृति हैं, पुरन्दरिवडकर्खा हैं, वेदानती हैं, संविदद्वयी हैं,

शब्दाहैनी हैं, स्कोटवादी हैं, पालंडन हैं, और नयीषयुक हैं ॥१२२-१२३॥

व्याच्या—विश्वको जाननेवाला आपका आक अर्थात् केवलज्ञान चारु है—सर्वजगत्के पाप-सर्वका पानवाला और अध्यक्षीयांको आनन्द करनेवाला है, इसलिए आप चार्याक कहलाते हैं। नास्तिक अतवाल व्याक ऋषिके शिष्यको चार्याक कहते हैं (प्रः)। आपका केवलज्ञान अर्थात् कार्यात कहताते हैं। नास्तिक अर्थात् सम्बस्तरणाहि लास्त्रीसे संयुक्त है, ऐरवर्य-सम्पन्न हैं, अतः आप अ्रीतिककाम कहताते हैं। अथवा ज्ञानको उत्पत्ति स्वाक्तात कहताते हैं। अथवा ज्ञानको उत्पत्ति स्वात्ता आध्यक्त प्राप्ति कार्यात अर्थात् आप कर्ज नामसे पुकारे वाते हैं। नास्तिक अतवाले ज्ञानको प्रध्याति वार्यात्ते अपनि अर्थात् आप अर्थात्त आप अर्थात् आप अर्थात्त अर्थात्त आप अर्थात्त आप अर्थात्त अर्थात्त आप अर्थात्त अर्थात्त आप अर्थात्त अर्थात्त अर्थात्त आप अर्थात्त आप अर्थात्त आप अर्थात्त अर्थात्त आप अर्थात्त आप अर्थात्त अर्थात्त अर्थात्त अर्थात्त आप अर्थात्त अर्थात्त अर्थात्त आप अर्थात्त अर्थात्त आप अर्थात्त अर्थात अर्थात्त अर्

स प्रस्यकृष्णमाथाः । स्यस्ते प्रस्ताः निरम्हतास्तरुमस्त्यक्षेत्रने चूर्योकृत्य प्रथः वातितः ररे लोका विभिन्निकृति स्वर्णयर-वार्वक शास्त्रयक्षेत्र केनात्वर्षित्तं । स्वर्णा स्वर्णयत् नार्वक रिका मेयूमन्तरेणात्यां गति न गण्युतीति अस्तरस्त्रोकः । गुर्वा केन्तरकानसम्मा भुतिः शास्त्रं परदेवि ॥१२२॥
पुरन्दरेख विश्वी वस्त्र्यक्षित्रं अर्था पर व पुरन्दरिवक्ष्यः । मणान् खलु विद्वर्शकृत्यक्ष्यं पर वायदे,
एरं बन्गाभिष्कानसरे कोलिकम्प्टतेनेव स्व च प्रस्त्रते वस्त्र्य मात्रस्त्रुवाद्यम्पः प्रविक्षत्र्या । स्वर्णते वस्त्र्यः मित्रुवाद्यम्पः प्रविक्षत्र्यां कर्वतः ।
स्वर्णते द्रिक्योति, तेन पुरन्दरिवक्ष्यः कण्यते । स्वर्णते वस्त्य मतिस्रुवाद्यमनः व्यवक्षत्रकानस्त्रव्यः
शानस्य श्वरः केन्त्रकानं वेदान्तः, वेदान्ते विद्यते स्वरः व वेदान्तो केन्त्रकाननानित्यपः । शिक्ष्त् स्मीचीनं
शानक्ष्यस्त्रः स्वरत्वानं तिर्वादं । स्वर्णते विद्यते स्वरः व स्वर्णते स्वरः व विद्यते । स्वर्णते ह्रयावि ।
साम्बर्णायाः विद्यते प्रक्तिरस्त्रया वादस्यः अस्त्रदेशनात् पुद्रत्वस्त्रयं च सन्द एव इति कार्यात् मात्रमान्यः
स्वर्णते । स्वरते स्ट्रन्ति प्रस्तिकन्त्रया । पात्रप्रान्ति स्वर्णते स्वरः , निक्युद्धदुवस्त्रस्त्रमा क्षात्रातं ।
स्वरित मोत्रवेद्वता प्रतिवादस्त्रति स्वर्णते । पात्रप्रान्तः स्वर्णते । त्रव्यान्यति क्ष्यत्रान्ति स्वर्णते । पात्रप्रान्ति स्वर्णते । नाव्यत्रान्ति क्ष्यत्रमानित्रस्त्रमान्यस्यः । स्वर्णते । स्वर्णते प्रवान्तिः स्वर्णते । स्वर्णते स्वर्णते । स्वर्या । स्वर्णते । स्वर्णते । स्वर्णते । स्वर्या । स्वर्या । स्वर्णते । स्वर्णते । स्वर्ण

# इति बुद्धशतम् ॥ ६ ॥

जैनेतर या अनाईत कपिल, करणाद आदि परमतावलम्बी लोकोंको आपने अपने अनेकान्तवादरूप अमीध अस्त्रसे परास्त कर दिया है. अतः आप अस्तपरलोक कहलाते हैं। नास्तिक मतवाले परलोक अर्थात् परभवको नहीं मानते हैं (६२)। आपने द्वादशांगरूप श्रुतिको केवलज्ञानके समान ही गुरु अर्थात गौरवशाली या उपदेश दाता माना है, अतः आप गुरुश्रुति कहलाते हैं। अथवा गुरु अर्थात गराधरदेव ही आपकी बीजान्नरहरूप श्रुतिको घारण कर प्रन्थ-रूपसे रचते हैं। अथवा आपकी दिव्यध्यनि रूप श्रुति गंभीर एवं गौरवशालिनी है। अथवा मिथ्यादृष्टियोंके लिए आपकी श्रृति गुरु त्रर्थात् भारी या दुष्पाप्य है। नास्तिकमतमें गुरु अर्थात् बृहस्पतिको शास्त्रों-का प्रएता माना गया है ( ६३ )। पुरन्दर अर्थात इन्द्रके द्वारा आपका कर्एवेधन नामका संस्कार होता है, इसलिए आप पुरन्दरविद्वकर्ण कहलाते हैं। भगवान्के कर्ण यद्यपि गर्भसे ही छिद्र-सहित होते हैं, परन्त उनपर मकड़ीके जालेके समान सुद्म आवरण रहता है, इन्द्र उसे वक्रसूचीके द्वारा दूर करता है। वस्तुतः भगवान्का शरीर अभेद्य होता है (६४)। वेद अर्थात झानकी परिपूर्णताको वेदान्त कहते हैं। केवलज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है और आप उसके धारक हैं. अतः वेदान्ती कहलाते हैं। अथवा स्त्री, पुरुष, नपु सकरूप लिंगको भी वेद कहते हैं। आपने इन तीनों वेदोंका अन्त कर दिया है, अतः वेदान्ती कहलाते हैं (Eu)। केवलज्ञान ही सम्+वित अर्थात समीचीन ज्ञान है. उसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा ज्ञान सम्यक नहीं है, इस प्रकारके श्रद्वितीय केत्रलज्ञानके धारक होनेसे आप संविदद्वयी कहलाते हैं ( ६६ )। सभी वचनवर्गणाएँ शब्दोंकी उत्पत्तिकी कारण हैं. अतः सर्व पदगलद्रव्य शक्तिरूपसे एकमात्र शब्दरूप है, ऐसा कथन करनेके कारण आप शब्दाद्वेती कहलाते हैं (६७)। जिसके द्वारा केवलकान स्कृटित अर्थात् प्रकटित होता है, उस शह-बद्ध आत्माको स्कोट कहते हैं, वही आत्माका स्वभाव है, ऐसा उपदेश देनेके कारण आप स्कोटवादी कहलाते हैं (६५)। पाखंड अर्थात मिध्यामतोंका घात करनेसे आप पालंडन्न कहलाते हैं ( ६६ )। विभिन्न नयोंके समुदायको नयौधे कहते हैं। परस्पर निरपेक् नय मिथ्या हैं और सापेक्ष नय सत्य हैं, अतः नयोंकी प्रवृत्ति परस्पर-सापेक्ष ही करना चाहिए, इस प्रकारकी योजना करनेके कारण चाप नयौचयुक कहलाते हैं (१००)।

इस प्रकार नवस बुद्धातक समाप्त हथा ।

# (१०) ऋथ अन्तकुच्छतम्

धन्यक्रवास्त्रवीरप्रासः चरेतमःस्थितः । विदेशी दृषितारातिक्राँगकमैसमुखयी ॥१२५॥ संहृतञ्चनिक्सक्रयोगः सुहार्यावोपसः । योगस्केद्वायहा योगकिद्दिनिर्वेपनीयतः ॥१२५॥ स्थितस्युवायुर्वोगो गोमीनोयोगकार्यकः । सुहस्याकृषिक्रयोगस्यः सुदशीकृतयपुःक्रियः ॥१२६॥

कर्न संवास्त्यावसानं कृतवात् । यारं संवास्त्य प्रान्तं संवास्त्यपृत्य पासतं कृतवात् । तीरं संवार-समुप्त्य तरं प्राप्तः । तामवः पामन्य पारे पास्त्यमः, पारे तमार्थि पाण्यितस्यानं क्षणप्त-सम्पेद्र-स्थापुरी-पानापुरी-कर्कवनात्वी टिब्ब्वेने स्थितः योगनिरोधार्यं गतः पारेतमःस्थितः । त्रयो दंडा मनोवाकास्वत्वयाा योगा विध्यते यस व विदेशी । देदिता वीक्लोऽपि मृतलक्ष्याः कृताः मोहमुप्तानात् अवदेशारियात्राच्ये येन स दंदितारातिः । दंदिताः स्ववद्योद्धिताः अरातपः विभिन्न-कण्चपः-चार्वाक शावपादयो निष्यावादिनो येन स तयोकः । ज्ञानं च केवलं आक्रात्रानं कर्मं च पाण्यित्या विरस्तयकृत्यपास्तिता क्रिया प्रयाद्यातव्यारित्रमित्यर्गः, ज्ञान-कर्मायी, तथोः समुक्षः ममुद्धः । विदातं यस ॥११९॥ संदृतः संकोचितो मोद्यामनकालिक्टि सति व्यत्तिवृत्ति केत सर्वाच्यः । उत्तव्या निराणं प्राप्ताः मनोव्यनकाष्ट्रमानां योगा

अर्थ-हे अनकातक, आप अन्तकृत् हैं, पास्कृत् हैं, तीरप्राप्त हैं, पारेनमःस्थित हैं, विद्याप्त हैं, यारेनमःस्थित हैं, विद्याप्ति हैं, झातकर्मसमुख्यी हैं, संहतःव्यति हैं, उत्समयोग हैं, सुमार्खवेपप्त हैं, योगस्निष्ट्रिनिर्केपनोधन हैं, स्थितस्यूतवपुर्योग हैं, गीमेनोयोगकाहयेक हैं, सूच्म-वाक्ष्मितयोगस्य हैं और सुरमीकृतवपुःक्रिय हैं।।१२४-(२६॥

ब्याच्या है भगवन, आपने संसारका अन्त कर दिया, अतः अन्तकृत कहलाते हैं। अथवा अन्त अर्थात मरएका कुन्तन कहिए अभाव कर देनेसे भी अन्तकृत कहलाते हैं। अथवा श्राप आत्माके स्वरूपके प्रकट करनेवाले हैं। अथवा आपने मोत्तको अपने समीप किया है। अथवा व्यवहारको छोड़कर निश्चयको करनेवाले हैं, इसलिए भी अन्तकृत कहलाते हैं (१)। संसारको पार कर लेनेसे पारकृत कहलाते हैं (२)। संसार-समद्रके तीरको प्राप्त कर लेनेसे तीर-प्राप्त कहलाते हैं (३)। तमके पार अर्थात पाप-रहित स्थानमें स्थित होनेसे आप पारेतमःस्थित कहलाते हैं। भगवान् आईन्त्य-अवस्थाके अन्तमें योगनिरोध कर सिद्रपद प्राप्त करनेके लिए अष्टापद, सम्मेदशिखर, ऊर्जयन्त आदि सिद्धतेत्र पर अवस्थित हो जाते हैं। अथवा आप अज्ञानसे अत्यन्त दूर स्थित हैं, इसलिए भी पारेतमःस्थित कहलाते हैं (४)। मन, वचन, कायरूप तीनों योगोंका निरोध कर आपने उन्हें अच्छी तरह दंदिन किया है, इसलिए जिदंडी कहलाते हैं। अथवा माया, मिथ्यात्व और निदान नामक तीन शस्योंको आपने जड़से उन्मूल कर दिया है, इसलिए भी त्रिदंडी कहलाते हैं (५)। अराति कहिए असातावेदनीयादि शतुर्खी को आपने दंडित किया है ऋर्यात् जीवित रहते हुए भी उन्हें मृत-सहश कर दिया है, क्योंकि मोहरूप कर्म-समाटके सब कर देनेसे उनकी शक्ति सर्वथा चील हो गई है, अतएव आप दंश्तिन-राति कहलाते हैं। अथवा जिमिनि, कलाद, चार्चाक आदि मिध्यावादीरूप अरातियोंको आपने दंबित किया है, अपने वशमें किया है, इसलिए भी दंडितारानि कहलाते हैं (६)। आप झान और कर्म अर्थात् यथाल्यातचारित्रके समुचय हैं, पुञ्ज हैं, श्रतः झानकर्मसमुख्यी कहलाते हैं। अथवा परमानन्दरूप मोदके साथ रहनेको समुत् कहते हैं, आप ज्ञान, चारित्र और सुलके चय अर्बात् पिंड हैं, इसलिए ज्ञान-कर्मसम्बयी कहलाते हैं (७)। मोत्तगमनका समय समीप आने पर आप अपनी दिञ्चध्वनिको संहत अर्थात् संकोचित कर लेते हैं, इसलिए संहतध्वनि कहलाते हैं (८)। आत्म-प्रदेशोंमें चंचलता उत्पन्न करनेवाले योगको आपने उत्सन्न अर्थात विनाशको

सुक्तकायक्रियात्याची सुक्तवाध्त्रिकायोगद्वा । एकर्द्वी च परमर्द्धाः परमर्तवरः ॥ १२०॥ नै:कर्म्यसिद्धः परमर्तिजरः प्रश्वकायमः । मोधकर्मा पुरक्तमेपातः शैकोरवर्ककुरः ॥ १२५॥ एकाकारस्यास्वादी वित्राकारस्याकुर्वः । अजीवज्ञकुरोऽजात्रद्वसुरः श्रूत्यवासयः ॥ १२२॥

श्राक्षप्रदेशपरिस्न्दनहेत्वो बस्पेति । सुत. कल्लोलपीर्ता योऽणवर्षावः छद्धः तस्य उपमा खाइर्थं यस्पेति सुतार्थावीपाः मनोवाकावः व्यापारपहित हत्यर्थः । योगिनां (योगानां) मनोवाकावव्यापारायां स्त्रं प्रतितप्र-इंतीर्ति । श्रावक्षेपत्रस्त्रोरित्वनेन हृत्तेपतिद्यस्ययः । योगानां मनोवाकायव्यापारयां या हृता किहिर्वपूर्यं मंद्वपदिद्यतनवत्, तस्याः निवंपनं निवातम्प्रदेशेच्यो दूर्यक्षप्त्य, तत्र उद्यत्ते वक्षस्यः ॥१२५॥ विस्तवावद्-वार्तिनृष्ठितमायतः स्थूववपुर्योगं वादरप्रतीदारिककाययोगं यस्य कर्षायोः । ग्रीक वाक् व तन्य वस्त्रं तयोगीत श्रात्यप्रदेशस्पत्रदेशः, तस्य कार्यकः इक्षकारकः रत्तक्षविवायकः । क्षाव्यावानां वृद्धनवामान-स्योगीतं श्रात्यप्रदेशस्पत्रदेशः, तस्य कार्यकः इक्षकारकः रत्तक्षविवायकः । क्षाव्यवानां वृद्धनवामान-स्योगीतं श्रीति । श्रवद्भा वृद्धना इता सुक्ष्मीकृता वपुषः क्रिया काययोगो येन व तयोकः ॥१२६॥

सुद्दमकायिकयायां सूद्दमकाययोगे तिउतीत्येशंशीलः सूद्दमकायिकयात्यायी । पश्चाउरणान् कियत्काल-पर्यन्तं सूद्दमकाययोगे तिउति । वाक् च चित्तं च यान्विचते, तयोयोगो वाक्चित्तयोगः सूद्दमकायौगक्षित-योगः सूद्दमवाक्चित्तयोगत्तं इत्ति थिनारायतीति । एको अवद्यायो दंडः सूद्दमकाययोगः विवते यस्य स एकदंडी भगवान् उच्यते । कियत्कालं सूद्दमिकवायतिवातिनामपरमञ्जाकपाने स्वामी विज्ञतीति एकदण्डी

प्राप्त कर दिया है, अतः आप उत्सम्प्रयोग कहलाते हैं। अथवा विश्वासघातीको भी योग कहते हैं, आपने विश्वासघातियाँको उच्छित्न कर दिया है, इसिलए आप उत्सम्त्योगी कहलाते हैं (E) आपने विश्वासघातियाँको उच्छित्न कर दिया है, इसिलए आप उत्सम्त्योगी कहलाते हैं (E) आप सुप्त समुद्रकी उपमाको धारण करते हैं इसिलए सुप्ताधोगेपम कहलाते हैं। जिस प्रकार आप साम प्रवास करते हैं। उत्त प्रकार अप भी योगके अध्याससे आत्मप्रदेशोंकी चंचलतासे सवैधा रिहत हैं (१०)। मन, चवन कायके ज्यापारका योगके स्त्रे को आपने दूर कर दिया है, इसिलए योगकाहामद कहलाते हैं (११)। आप योगोंकी इिट्योंके लिएके कर दिया है, अर्थान् योगमानिक स्त्रे किया करते हैं (११)। आप योगोंकी इिट्योंके उत्तरें दूर करते के लिए तर्मा हुए हैं, अर्थान् योगकाहामदि कर त्रकार आपने विश्व कहते हैं (११)। स्थूल वपुर्योग अर्थान् वाद्रप्रयोगिकामयोगको आपने दियत कहिए लिइत किया है, अर्थान् कार करते हैं, अर्थान् कर करते हैं, अर्थान् कर त्रकार आपने विश्व कहते हैं (११)। पुत्र वाद्रप्तवन्योग और वाद्रप्तनीयोगको कहते करते हैं, अर्थान् कर करते हैं, इसिलए अर्थ परिग्रन करते हैं, इसिलए अर्थ परिग्रन करते हैं, इसिलए अर्थ परिग्रन करते हैं, इसिलए करते हैं, इसिलए अर्थ पर्यान करते हैं। इसिलए अर्थ पर्यान विश्व करते हैं। इसिलए करते हैं, इसिलए अर्थ पर्यान विश्व करते हैं। इसिलए करते हैं, इसिलए अर्थ पर्यान विश्व करते हैं। इसिलए करते हैं, इसिलए

अर्थ-हे शीलेश, आप सुरमकायक्रियास्यायी हैं, सुरमवाक्षित्तचोगाहा हैं, एकरण्डी हैं, परमर्द्ध हैं, परमसंबर हैं, नैक्क्योसिह हैं, परमिनतेर हैं, प्रयत्तालय हैं, मोषकर्मी हैं, बुटकर्मपाश हैं, वैजेदयर्जकृत हैं, एकाकारसास्वादी हैं, विश्वसक्तास्तुल हैं, अजीवन हैं, असूत हैं, अजागृत हैं, असुत हैं और सम्बतास्य हैं ॥१२०-१२६॥

क्याच्या — जीदारिकहाययोगको सुत्म करनेके अनन्तर कुछ काल तक खाप सुरमकाय-योगमें अवस्थित रहते हैं, इसलिए सुरमकायक्रियास्थायी कहलाते हैं (१७)। पुनः खाप सुरम बचनयोग और सुरमनोयोगका बिनाश करते हैं, इसलिए सुरमबाक्वियनगाड़ा कहलाते हैं (१०)। तदनन्तर आपके केवल एक सुरमकाययोगकर परण विद्यान रह जाता है, इसलिए आप एकरण्या कहलाते हैं। जितने समय तक आपान सुरमाक्षित्राशितपाति नामक तृतीय क्रुक्रधानमें अवस्थित प्रेयानयोगी चतुरश्रांतिस्वसृत्योध्युषाः । त्रिःशीतानस्वर्यायोऽविद्यासंस्कारसाह्यः ॥१३०॥ सृत्यो निर्वयमोगीऽसुरस्यात्मानसङ्ग्रियः । प्रेष्ठः स्वेयान् स्थिरोऽनिष्ठः मेश्वो व्येष्टः सुनिश्चितः ॥१३१॥ भृतार्थसूरो भृतार्थद्रः एस्मिन्तुयाः । व्यवसृत्यसुत्रुहोऽतिजागरुकोऽतिस्रास्यकोऽतिसुस्यतः ॥१३२॥

कथले, न तु क्षाहादिरव्यं करे करोति मगवान् । राम उन्हर्शे हंच क्षाता परवेति । राम उन्हरः संबंधे निर्वराहेद्वयः ॥१२७॥ निर्मतानि कर्माचि ज्ञानवरचारातिन कर्मवि निःकर्मा । निःकर्मची मानः कर्म वा नैकन्मेदा । निःकर्मची स्त्राः अर्थने निःकर्मा । निःकर्मची मानः कर्म वा नैकन्मेदा । निःकर्मची अर्थनः निःकर्मची अर्थनः निःकर्मची अर्थनः निःकर्मची अर्थनः । राम उन्हरः अर्थन्ययुवा कर्मची निर्मत्वाचि व्यवित । अर्थन्ताची न्यवंचि । क्षात्रकर्मने व्यवित । अर्थन्ताची माने क्षात्रकर्मची माने क्षात्रकर्मची प्रशास्त्रकर्मची माने क्षात्रकर्मची माने क्षात्रकर्मची व्यव्यवित । अर्थन्त निर्मत्वाचित्रकर्मचारः, उन्हर्य-निर्मत्वाचित्रवर्मः । श्रीतानां क्षात्रकर्मचारः, उन्हर्य-निर्मत्वाचित्रवर्मः । श्रीतानां क्षात्रकर्मचारः, उन्हर्य-निर्मत्वाचित्रवर्मः । श्रीतानां क्षात्रकर्मचारः, उन्हर्य-निर्मत्वच्याच्याचे केव्यव्यानीत्वर्यः । एक्षाकरः एक्षाकरः, एक्षाकरः, एक्षाकरः, व्यव्यानकर्माने केव्यव्यानीत्वर्यः । एक्षाकरः एव रदः रामानन्त्यन्ते तय अस्याधेऽनुभवनं वयः प्रकारावित्रवर्मः । निर्मत्वच लोकालोकरः आकारो विशेषकरां, उत्य रदः अनन्तवीव्योचार्यः, तत्र आकुली व्यव्यानः । आन्त्राव्यव्यवित्रवर्म वाव्यानवर्ग । व स्तः अस्तः, वीवन्यकर्मात्वानः निव्यव्यान्तिवर्मः । अपन्त्राव्यवर्गः । व स्तः अस्तः, वीवन्यकर्मात्वानः । व व्यव्यानकर्मात्वान्तिवर्मः । अपन्त्राव्यवर्गः । अस्तिवर्षः प्रवाचनवर्षः निव्यवस्य निव्यवस्य । । अस्तिवर्षः विश्ववस्य प्रवचनवर्षः निव्यवस्य निव्यवस्य निव्यवस्य निव्यवस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्षः विश्ववस्य निव्यवस्य निवयस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्षः विश्ववस्य निवयस्य निवयस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्षः विश्ववस्य निवयस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्षः विश्ववस्य । । अस्तिवर्षः विश्ववस्य । । अस्तिवर्षः विश्ववस्य । । व व्यवित्रवर्षः विश्ववस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्षः विश्ववस्य निवयस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्यस्य निवयस्यवस्य विश्ववस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्यस्य निवयस्य निवयस्यक्यवस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्यस्य निवयस्यक्यवस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्यस्य निवयस्य निवयस्यवस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्यस्य निवयस्यवस्य विश्ववस्य । । अस्तिवर्यस्य विश्ववस्य । । विश्ववस्य विश्ववस्य । । विश्ववस्यवस्य विश्ववस्य । । विश्ववस्य लिव्यवस्य विश्ववस्य । । विश्ववस्य लिव्यवस्य विश्ववस्य

रहते हैं, उतने समय तक उनका एकदण्डी संज्ञा रहती है (१६)। आप कर्म और आत्माका चीर-नीरके समान उत्कृष्ट विवेक करनेवाले हैं, अतः आपको परमहंस कहते हैं (२०)। आपके सर्व कर्मों के श्राह्मवका सर्वथा निरोध हो गया है, श्रतः श्राप परमसंवर कहलाते हैं (२१)। श्रापने सर्वे कर्मोंका अभाव कर सिद्धपद प्राप्त किया है. अतः आप नै:कर्म्यसिद्ध कहलाते हैं (२२)। आपके कमोंकी असंख्यातगुर्वाश्रेणीरूप परम अर्थात् उत्कृष्ट निर्जरा पाइ जाती है, इसलिए आप परमनिर्जर कहलाते हैं (२३)। श्रापक प्रज्वलत्प्रभावाला अर्थात लोकालोकको प्रकाशित करनेवाला श्रातिश्रय प्रभावान् कवलकानरूप तेज पाया जाता है, इसलिए श्रोप प्रज्वलस्त्रभ कहलाते हैं (२४)। श्रापने विश्वमान अघातिया कर्मोंको मोघ अर्थात् ।नष्फल कर दिया है, इसलिए आपको मोघकमा कहते हैं (२५)। आपक कमीक पाश अर्थात् बन्धन स्वयंगव ही प्रतिज्ञाण टूट रहे हैं, इसलिए आपको ब्रुटल्कमपाश कहते हैं (२६)। शीलके अठारह इजार भेदोंका धारण करनसे आप शैलेश्यलंकत कहलाते हैं (२७) । आप एक आकाररूप अर्थात निज शुद्धबुद्धकस्वभावरूप ज्ञानामृतरसके आस्वादन करनेवाले हैं, अतः एकाकाररसास्वादी कहलाते हैं ( २८ )। विश्वाकार श्रर्थात् लोकालोकके आकार रूप जो विशिष्ट ज्ञानामृतरस है, उसके आस्वादनमें आप आकुल कहिए निरत है, अर्थात निजानन्द रस लीन हैं अतएव आप विश्वाकाररसाकुल कहलाते हैं (२८)। आप जीवित रहते हुए भी इवासोळ्यास नहीं लेते हैं अर्थात् आनापानवायुसे रहित हैं, इसलिए अजीवन कहलाते हैं ( ३० )। ब्राप मरेंगुसे रहित हैं, अर्थात् जीवन्मुक हैं, अतः ब्रमृत कहलाते हैं (३१)। ब्राप योगनिद्रामें अवस्थित हैं अतः अजामते कहलांते हैं (३२)। आप आत्मस्वरूपमें सावधान हैं, मोहनिद्रासे रहित हैं, खतः असुप्त कहलाते हैं (३३)। आप अन्यरूप हैं, अर्थात् मन, वचन, कायके व्यापारसे रहित हैं, अतएव शून्यतामय कहलाते हैं (३४)।

अर्थ — हे जोगरूक, आप प्रेयान हैं, खयोगी हैं, खुराझीतिलस्तुएव हैं, स्मुख हैं, निर्माता-नन्तपर्याय हैं, अविधासंस्कारनाशक हैं, इब हैं, निर्मयनीय हैं, अणु हैं, अशीधान हैं, अनुप्रिय हैं, प्रेष्ठ हैं, स्थेयान हैं, नियर हैं, निष्ठ हैं, अंग्रेष्ठ हैं, सुतिश्चित हैं, भूतर्थक्षर हैं, भूतार्थहर हैं, परसन्दिर्ध ख हैं, व्यवहारसुपुत हैं, अतिजागरूक हैं और अतिसुस्थित हैं।।१३०--१३२।।

ब्यास्था – हे सर्व हितंकर, त्राप जगतको त्रतिशय प्रिय हैं, त्रातः प्रेयान कहलाते हैं (३५)। श्राप यांग-रहित हैं. अतः अयोगी हैं (३६)। आपके चौरासी लाख उत्तर गुए पाये जाते हैं , अतः योगिजन आपको चतुरशीतिलक्ष्युण नामसे पुकारते हैं (३७)। राग, द्वेष आदि वैभाविक गुणोंके अभावसे आपको अगुण कहते हैं (३८)। सर्व द्रव्योंकी अविविश्वत अनन्त पर्यायोंको आपने अच्छी तरह पी लिया है, अर्थान केवलझानके द्वारा जान लिया है, उन्हें आत्मसात कर लिया है. अतः आपको निःपीतानन्तपर्याय कहते हैं (३६)। अविद्या अर्थात अनादि-कालीन अज्ञानके संस्कारका आपने सर्वथा विनाश कर दिया है. अतः आपको अविद्यासंस्कारनाशक कहते हैं। अथवा आपने अविद्याको अपने विशिष्ट संस्कारोंसे नाश कर दिया है (४०)। आप सदा वृद्धिका प्राप्त होते रहते हैं. अथवा लोकपूरण-समद्घातकी अपेचा सबसे बड़ हैं. अथवा केवल-ज्ञानकी अरेज्ञा लोकालीयमें ज्याप्त हैं, अतः बृद्ध कहलाते हैं (४१)। आप निरुक्तिके द्वारा बचनीय अर्थात् कहनेके योग्य हैं, अथवा वचनीय अर्थात् निन्दा-अपवादसे रहित हैं, अतः निवंचनीय कहलाते हैं ( ४२ ) 'अश्पिति, शब्दं करोतीत्यण:' अर्थात जो शब्द करे उसे अण कहते हैं । अर्हन्त अवस्थामें आपकी दिव्यध्यनि खिरती है. अतः आप भी अण कहलाते हैं। श्रथवा पदगलके सबसे छोटे अविभागी अंशको ऋणु कहते हैं। वह ऋतिसुदम होनेसे इन्द्रियोंके ऋगोचर रहता है। खाप योगियोंके भी अगम्य हैं, अतः अणुसहज्ञ होनेसे अणु कहलाते हैं (४३)। आप अणुसे भी अत्यन्त सदम हैं. इसलिए अश्रीयान कहलाते हैं। अश्रु यदापि सुदम है, इन्द्रियों के अगोचर है. तथापि वह मूर्त होनेसे अवधि-मनःपर्ययज्ञानियोंके दृष्टि-गोचर हो जाता है। पर आप अवधि-मनःपर्ययद्यानी महायोगियोंके भी अगोचर हैं, क्योंकि अमूर्त हैं, अतः अतिसूरम होनेसे आपको अपीयान कहते हैं ( ४४ )। अणुता अर्थात बुद्रतासे रहित महान पुरुषोंको अनेणु कहते हैं । आप इन्द्र, नागेन्द्र, मुनीन्द्रादि महापुरुषोंके त्रिय हैं, अभीष्ट वल्लम हैं, अतः अनणुत्रिय कहलाते हैं । श्रयवा शरीर-स्थितिके लिए स्वभावतः श्रानेवाले नोत्राहारवर्गणाके परमाण भी आपको श्रभीए नहीं हैं. क्योंकि योगनिरोध करनेपर आप उन्हें भी प्रहण नहीं करते हैं. इसलिए भी अन्यप्रिय कहलाते हैं ( ४५ )। आप सर्व जगतको अत्यन्त प्रिय हैं. अतः प्रेष्ठ कहलाते हैं ( ४६ )। योग निरोध करने पर अर्थात अयोगिकेवली गुणस्थानके प्राप्त हो जानेपर आप प्रदेश-परिस्यन्त्रसे रहित निश्चल रहते हैं, अतः एकरूपसे स्थिर रहनेके कारण आप स्थिर कहलाते हैं? ( १५० )। अत्यन्त स्थिरको स्थेयान कहते हैं। आप सुमेरके समान अचल हैं, अतः स्थेयान कहलाते हैं (४८)। आप अपने ध्येयमें अत्यन्त दृढ़ता-पूर्वक स्थिर हैं अतः निष्ठ कहलाते हैं (४६)। अत्यन्त प्रशैसाके योग्य होनेसे आपको श्रेष्ठ कहते हैं ( ५० )। झानकी अपेसा अत्यन्त वृद्ध होनेसे आप ज्येष्ठ

१ विशेषके लिए प्रस्तावना देखिये । २ ऋर्यकी सुविधाके लिए स्थेयान्से पहले स्थिरको रखा है ।

विदेशोदितमान्तास्यो विद्याचिरक्रविमः । स्रमेदमहिमाऽत्यन्तपुदः सिद्धित्यवेदः ॥१११॥ सिद्धानुवः सिद्धपुरिणन्यः सिद्धगवात्रियः । सिद्धतंगोन्युवः सिद्धावित्यः सिद्धार्पपुद्धः ॥११०॥ पुष्टोक्षदस्पत्तस्यावित्यस्यः पुरवस्थवः । कृताऽत्यन्यः परमयुक्कतेरयोऽपवास्कृत् ॥१११॥

योगिनियेषे चितं उद्घायनेन प्रशानिन वा विद्यति निश्वलो मक्तीति रियाः । अतिययेन मध्यस्यः, अतिययेन व्हरः, प्रशास्यो वा व्येष्ठः । सुष्ठु शोभनं वया भवति तया न्यतिययेन रियतः सुनिद्धिः । चारिनस्यति नास्या-न्यसुण्ये हर्ष । अपवा शोभना निष्ठा योगिनियोः संवालो यस्येत कुनिद्धितः । तार्यक्रतिदर्शनात् संवालेऽये हत्त्वसुल्यः ॥१११॥ भूलायेन प्रसामे स्वयमेन स्वरं भूतायेषुरः, पाषकरिनाविश्वेद्धनस्यमेतात् । अपवा भूतानां प्रायाचा अपं प्रयोजने स्वरंगनास्याचात् । अपवा भूतानां प्रायाचा अपं प्रयोजने स्वरंगनास्याचात् । अपवा भूतानां प्रायाचान अपं प्रयोजने स्वरंगनास्याचात् । अपवा भूतानां प्रायाचात्र हिता स्वप्याचात् । अपवा प्रतामं अपवा स्वरंग अपवा प्रशासिक स्वरंग । अपवा भूतानं प्रयाच स्वरंग स

उदितादः युद्ति परमप्रकर्पमागतं माहात्म्यं प्रभाशे यस्य स तथोक्तः । निर्गता उपाधिर्धर्मचिन्ता

कहलातं हैं ( ५१ )। आप श्रम्छी तरहसे आत्मामें स्थित हैं, श्रतः सुनिष्ठित कहलाते हैं ( ५२ )। भूतार्थं ऋर्थात् परमार्थसे आप शर-बीर हैं, क्योंकि कर्मोंकी सेनाका ऋापने विध्वंस किया है. इसलिए भूतार्थशर कहलाते हैं। अथवा भूत अर्थात प्राणियोंके अर्थ कहिए प्रयोजन या अर्भाष्टका पूर्ण करने में आप शर हैं. सुभट हैं । अथवा भुतार्थ अर्थात सत्यार्थमे आप शर हैं । अथवा आत्मस्वरूपकी प्राप्तिरूप प्रयोजन आपका पूर्ण हो गया है, ऐसे शुर होनेसे भी आपको भूतार्थशर कहते है ( ५३ )। भतकालमें भोगकर छोड़ हुए पंचेन्द्रियोंके विषयोंको भूतार्थ कहते हैं, श्राप उनसे दूर हैं, श्रथात सर्वथा रहित हैं, अतः भूतार्थद्र कहलाते हैं। अथवा भूत कहिए प्राश्यिके प्रयोजनभूत अर्थीसे श्राप श्रत्यन्त दर हैं। श्रथवा भत-पिशाचोंके समान संबोधित किये जाने पर भी जो प्रवाधको प्राप्त नहीं होते हैं. ऐसे अभन्य जीवोंको भूत कहते हैं उनके प्रयोजनभूत अर्थसे आप अत्यन्त दर हैं. श्चर्यात उन्हें सम्बोधनेमें असमर्थ हैं. इसलिए भी भुतार्थदर कहलाते हैं। अथवा सत्यार्थका झान केवलक्कानके विना दर अर्थात असम्भव है ऐसा आपने प्रतिपादन किया है ( ५४ )। राग, द्वेष आदि वैभाविकग्रागोंके अत्यन्त अभाव हो जानेसे आप परमनिर्गुण कहलाते हैं। अथवा 'परं + अनिर्गाण ऐसी सन्धिक अनुसार यह भी अर्थ निकलता है कि आप निश्चयसे गुण-रहित नहीं हैं. किन्त अनन्त गुर्होंके पुञ्ज हैं ( ५५ )। आप व्यवहार अर्थात् संसारके कार्योमें अत्यन्त मीन धारण करते हैं. या उनसे रहित हैं. अत्रव्य व्यवहारसपुत कहलाते हैं (५६)। अपने आत्मस्वरूपमें आप सदा अतिशय करके जामत अर्थात सावधान रहते हैं, इसलिए अतिजागरूक कहलाते हैं (५७)। आप अपने आपमें अत्यन्त सुलसे स्थित हैं, अतः अतिसुस्थित कहलाते हैं ( ५६ )।

कार्यं— हे अपिन्त्यमाहात्त्य, आप उदितोदितमाहात्त्य हैं, निरूपाधि हैं, अकृतिम हैं, अमेथ-महिमा हैं, अत्यन्तगुढ़ हैं, सिद्धित्वर्यकर हैं, सिद्धातुज हैं, सिद्धपुरीपान्य हैं, सिद्धात्यातिथि हैं, सिद्धसंगोनमुब हैं, सिद्धातिय हैं, सिद्धोपाहुक हैं, पुष्ट हैं, अधादशसहक्षश्रीलाह्य हैं, पुण्यशेवल हैं, इत्तासपुर्य हैं, परसङ्गुक्तलेकर हैं और अपचातुक हैं ॥१३३-२३॥।

हशाक्या — आपका माहात्य उत्तरोत्तर उदयशील है, परम प्रकर्षको प्राप्त है इसलिए आपको उदितोदितमाहात्य कहते हैं (६६)। आप सर्व परिमहरूप उपाधियोसे रहित हैं, अतः क्राजिक्काक्कामीदिको यस्येति । स्रयवा निर्गत उप समीपात खाधिर्मानसी पीडा यस्येति निरुपाधिः, जत्म-जरा भरगा-व्याधित्रवरहितत्वात निश्चिन्त इत्यर्थः । श्चथवा निश्चित उपाधिरात्मधर्मस्यात्मस्वरूपस्य चिन्ता परमशक्रथ्यानं यस्पेति । अकरणेन अविधानेन धर्मोपदेशादेरकत्रिमः । इन बन्धात्रिमक । महतो भावो महिमा । प्रवादिभ्य इसन् । या श्रमेयोऽमर्यादीभतो लोकालोकव्यापी महिमा केवलशान-व्याप्तिर्यस्यासावभेषमहिमा । अत्यन्तर्मातशयेन शहः कर्ममलकलंकरहितः अत्यन्तशहः. रागद्देषमोहादिरहितो वा. द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मपहितो वा. सिक्कटतरसिद्धपर्यायत्वात । सिद्धेरात्योपलब्बेः कत्यायाः स्वयंवरः परिणेता ॥१३३॥ विद्वानां मुकात्मनामनुबो लघुञ्चाताः पञ्चाबातत्वात । विद्वानां मुकात्मनां परी नगरी मक्तिः ईपत्प्राग्भाग्संत्रं पत्तनं, तस्याः पान्यः पधिकः । सिद्धानां मक्तजीवानां गणः समृहः, ऋनन्तिस्द-समदायः शिद्धगराः, तस्य ऋतिथिः प्राघूर्णकः । शिद्धानां भवविच्यतानां संगो मेलस्तं प्रति उन्युखो बढोलंड: । सिद्धेः कर्मधिच्यतैः सरप्रवृषेः महाप्रवृष्टेर्शलिंगतं योग्यः ग्राञ्लेषोचितः सिद्धालिंग्यः । सिद्धानां मक्तिवलजभानाभपगढकः ऋत्तिगनदायकः श्रंकपालीविधायकः ॥१९४॥ प्रष्णाति स्म पृष्टः पूर्व-सिद्धसमानज्ञानदर्शनसम्बर्धीर्याद्यनन्तगर्भाः सद्यतः । ऋश्तुवते चर्यान ऋभीष्टस्थानं प्राप्नवन्ति जातिशद्धस्वात स्वस्वाधिनविधानं नयन्तिति ग्रञ्चाः, ग्रथमिर्यघका (दश्) ग्रप्तदश्चा, ग्रप्तदश्चा च तानि सहस्राणि श्रष्टादरावहस्ताचि । श्रष्टादरावहस्ताचि च तानि शीलानि श्रष्टादरावहस्त्रशीलानि, तान्येन श्ररवा वाकिनी यस्य साष्ट्रादरावहस्त्रशीलारवः। पुण्यं चद्वेचरामायुर्नामगोत्रतत्त्वस्यं शंबलं पप्योऽदर्नं यस्य स भवति पण्यशंवतः । वृत्तं चारित्रं ऋषं मुख्यं युग्यं वाहनं यत्येति । कपायान्रंजिता योगवृत्तिलेंश्योज्यते, जीवं हि कर्मगा लिम्पर्ताति लेश्या । कृत्ययुदोऽन्यत्रापि चेति सुत्रेग कर्तरि व्यय । नामिनश्चोपधाया लघोरिति गुर्गः, प्रधोदरादित्वात प्रकारस्य शकारः, स्त्रियामादा । परमराका लेश्या यस्य स तथोक्तः । श्रपंचरपाम-

निरुपाधि कहलाते हैं। अथवा मानसिक पीड़ाको उपाधि कहते हैं, आप उससे सर्वथा रहित हैं। अथवा धर्मोपदेश, विहार आदि कार्योंको भी उपाधि कहते हैं। योग-निरोध कर लेने पर आप उनसे भी रहित हो जाते हैं। अथवा आत्मस्वरूपके चिन्तन करनेवाले परमशक्रध्यानको उपाधि कहते हैं। वह आपके निश्चित है, इससे भी आप निरुपाधि नामको सार्थक करते हैं (६०)। श्राप श्रपने स्वाभाविक रूपको प्राप्त हैं. अतः अकृत्रिम कहलाते हैं। श्रथवा योगनिरोधके पश्चात धर्मोपदेशादिको नहीं करनेसे भी आप अकृत्रिम कहलाते हैं ( ६१ )। अमेय अर्थात् अमर्यादीभूत लोकालोकव्यापी महिमाके धारण करनेसे आप अभेयमहिमा कहलाते हैं (६२)। आप राग, द्वेष. माहादिरूप भावमलसे. अष्टकर्मरूप दृज्यमलसे और अरीररूप नोकर्ममलसे सर्वथा रहित हैं. त्रतः त्रत्यन्तराद कहलाते हैं (६३)। त्रात्मस्यरूपकी उपलव्यिक्तप सिद्धिके त्राप स्वयंवर अर्थात परिहोता हैं, अतः सिद्धिस्त्रयंवर नामसे प्रसिद्ध हैं (६४)। सिद्धोंके पश्चात मुक्ति प्राप्त करनेसे आप सिद्धोंके लघन्नाता हैं. अतः सिद्धानज कहलाते हैं (६५)। ईपत्राग्मार नामक सिद्धपरीके आप पथिक हैं, अतः सिद्रपुरीपान्थ कहलाते हैं (६६)। सिद्रसमुदायके आप अतिथि अर्थात् मेहमान या पाइने हैं, अतः सिद्धगणातिथि कहलाते हैं (६७)। सिद्धोंके संगमके लिए आप उत्मुख अर्थात उत्कण्ठित हैं, इसलिए सिद्धसंगोन्मुख कहलाते हैं (६८)। सिद्धोंके द्वारा आलिंगन या भेंट करनेके योग्य होनेसे आप सिद्धालिंग्य कहलाते हैं (६६)। सिद्धोंके उपगृहक अर्थात श्रालिंगन-दायक या श्रंकपाली-विधायक होनेसे श्राप सिद्धोपगृहक कहलाते हैं (७०)। सिद्धोंके समान अनन्त ज्ञानादिग्रागोंसे पृष्टिको प्राप्त होनेके कारण आप पृष्ट कहलाते हैं (७१)। अठारह हजार शीलके भेदरूप अश्वोंके स्वामी होनेसे आप अष्टादशसहस्रशीलाश्व कहलाते हैं। जिस प्रकार उत्तम श्रश्व मनुष्यको सराभरमें अभीष्ट स्थानपर पहुँचा देता है. उसी प्रकारसे आपको अपने अभीष्ट सिद्धिरूप शिवपरीको पहुँचानेवाले शीलके अठारह हजार भेद प्राप्त हैं (७२)। आपके पुण्यरूप शंवल अर्थात पाथेय या मार्गका भोजन पाया जाता है, अतः आप पुण्यशंवल कहलाते क्षेपिष्ठोऽरुपबृद्धात्मा पंचवान्ववरित्रतिः । द्वासरित्रकृत्याती त्रवोद्द्यकवित्रस्तुत् ॥१६६॥ व्यवेदोऽवासकोऽद्यायोऽवाज्योऽत्राप्तिरहः । क्रमिहोत्री परमनिद्दुदोऽय्यन्त्रनित्रयः ॥१६०॥ व्यक्तिप्योऽद्यासकोऽद्रास्त्रोऽद्रीच्योऽद्याकोऽद्राचितोऽवयः । क्षारयोऽत्रसकोऽदरयोऽदसको ज्ञाननिर्मदः ॥१६॥

पचारो मारणं क्रमेशत्र्यामेवापचारो चातिकर्मेषां विश्वेषनमित्यर्थः । श्रपचारं चातिर्वचातधातनं वृदीमेव कृतवान् भगवानित्वर्यः । श्रयंवा श्रपचारं मारखं कृंतति उच्हेरयतीति श्रपचारकृत् ॥१३५॥

अतिरायेन दिशः शीमतर चेषिकः, एकेन क्योन नैलोक्यशिखरगामित्तात् । अन्यव्याय्य सक्षा अन्यव्याप्य स्वा अन्यव्याप्य देवास्कृत्या- व्याप्त स्वार्यस्य पश्चिमः समयः, तेन तह् गामुको भित्रमित्यर्थः । अथवा अन्यव्याय्य देवास्कृत्या- वास्य सत्वा मित्रम् । अथवा अन्यव्यायः देवास्कृत्या- वास्य सत्वा मित्रम् । अथवा अन्यव्यायः इत्यादि क्ष्यंत्रा । वेच च तानि लाच्यः गायि च पंचलक्यराधि, अ इ उ ऋ तः इत्यंक्स्याधि, क च त प कवाधि वा, क स त च क हत्यादि स्वार्य वा । यान्यकावपंचलक्ष्यराण्याय्यायेन तात्रक्वावपंचल चतुर्वरं गुण्यस्यानं अर्थोगिकेवल्यपरापि (स्वार्यक्रियेन्या) । पंचलागनवरायां मध्ये प. पूर्वः अपयः च समयो द्विचरासमयः कथ्यते, अन्यत्यसम्बक्षािम धंवते । विस्तान्यसम्बन्धि द्विवर्तायस्य द्विवर्तायस्य द्विवर्तायस्य विषयः इत्यंवर्तायः हायतः ।

हैं (७३)। वृत्त अर्थात् सम्यक् बारित्र ही आपका मुख्य युग्य किहिए यहत है, इसलिए आप वृत्तामयुग्य कहतात हैं (७४)। परमञ्जक तेस्याके भारक होनसे परमञ्जकतेस्य कहतात हैं (७४)। आपने यातिया कर्मोंके अपचार अर्थात् मारणुको किया है, इसलिए अपचारकुत कहताते हैं। लिस प्रकार त्रमु पर विजय पानेका इच्छुक कोई मनुष्य, मारणु उच्चाटन, विपन्ययोग आदिके हारा शत्रुका विनाश करता है, उसी प्रकार आपने भी ध्यान और मंत्र रूप विषन्ययोगके हारा कर्मों-का मारणु, ज्वाटन आदि किया है। अथवा आप अपचार अर्थात् मारणुका 'इन्तित' कहिए उच्छेदन करते हैं, अर्थात् हिंसा-विधान करनेवाले मतोंका निराकरणु करते हैं, इसलिए भी अपचार-इत कहताते हैं (७६)।

े सर्थ -हे नेमंकर, आप नेपिष्ट हैं, अन्त्यन्तव्यस्था हैं, पंचलव्यन्नरस्थित हैं, हासप्तति-प्रकृत्याची हैं, त्रयोदरुक्तिलगुत् हैं, अयाजक हैं, अयञ्च हैं, अयाज्य हैं, अत्रिपरिध्द हैं, अत्रिक्ति होत्री हैं, पर्सानिक्ष्यह हैं, अत्यन्तिनिदंय हैं, अशिक्य हैं, अशासक हैं, अदिश्य हैं, अदिश्व हैं, अदीनित हैं, अच्य हैं, अराम्य हैं, अरामक हैं, अराम्य हैं, अरामक हैं और अरामिक हैं और

क्याच्या — है जात्करवाणुकर, आय अत्यन्त शीम्रगामी हैं, एक क्षणमें त्रैलीक्यके शिखर पर जा विराजत हैं, अतः विषय कहलाते हैं (७०)। आपने संसारवासका जो आत्मम चूण है, उसके आप सला हैं, क्योंकि उसके साथ ही निर्वाणुको गमन करते हैं। सहगामीको ही मित्र कहले हैं, अतः जाप अन्त्यचुणसावा कहलाते हैं। अथवा चुण शहर कत्याण-वाचक भी है। अपित चुण शहर कर्याण-वाचक भी है। अपित चुण शहर कर्याण-वाचक भी है। अपवा चुण अवरा-अमर वनते हैं (७८)। अयोगिकेवली नामक चौहरू गुणस्यानमें आपकी रिचति आपको प्रत्नत्व हते हैं (७८)। अयोगिकेवली नामक चौहरू गुणस्यानमें आपकी रिचति आपको प्रत्नत्व हते हैं (७८)। अयोगिकेवली नामक चौहरू गुणस्यान हो हमिल आपको प्रत्नत्व मार्थित कहते हैं (७८)। आप चौहरू गुणस्यानक अगान्य या हित्रस्य सामयमें अयाविया कर्मोंकी बहरूर प्रकृतियाँ हम प्रकार हैं— आप चौहरू गुणस्यानक अगान्य या हित्रस्य सामयमें अयाविया कर्मोंकी बहर प्रकृतियाँ हम प्रकार हैं— औदारिकाहि पीच प्रतीर, आँच क्यान, पात स्वार्ण होंने, ती स्वार्ण स्वार्ण होंने, ती स्वर्ण प्रत्नत्व हमें स्वर्ण प्रकृतियाँ, तथा देवगानि, देवारायातुर्यां, प्रमुक्तिविद्वाचोगिति, अपवस्तिविद्वाचोगिति, स्वर्ण, अपवस्तिवृद्धाचोगिति, स्वर्ण प्रतिच्या, अपवस्तुत्व हुमेंग, तिमीण, अपवस्तुत्व हुमेंग, विद्वालया स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण हों स्वर्ण स्वर्ण

उपघात परघात कोई एक बेटतीय कर्म और तीच गोत्र । इन बहत्तर प्रकृतियोंको श्रयोगिकेवली भगवान चौदहवें गणस्थानके दिचरम समयमें सत्तासे व्यक्तित्र करते हैं ( ५० )। वे ही स्मन्तिम समयमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानपूर्वी, पेचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग आदेय, यहाः-क्रीनि, तीर्थंकरप्रकृति, मनुष्यायु, उच्चगोत्र श्रीर कोई एक देवनीयकर्म, इन तेरह किल अर्थात कर्मश्रकृतियोंको 'नुद्ति' कहिए चेपण करते हैं. सत्त्वसे व्युद्धिन करते हैं. इसलिए चरमसमयवर्ती श्रयोगिकेवली भगवान्को त्रयोदशकलिप्रणुत कहते हैं ( =१ )। श्राप तीनों वेदोंसे रहित हैं. श्रतः अवेद या अपगतवेदी कहलाते हैं । अथवा आपने ऋग्वेदादिको प्रमाण नहीं माना है. इसलिए भी अवेद कहलाते हैं। अथवा 'अ' शहद शिव, केशव, वाय, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि और सूर्यका वाचक है। 'व' शहर बरुएका बाचक है। श्राप इन सबके 'इय' श्रयात पापको 'चति' कहिए खंडित करते हैं. इसलिए भी अवेद नामको सार्थक करते हैं ( दर )। अतिनिःस्ट्रह होनेसे श्राप भक्तोंके द्वारा श्रपनी पजाको नहीं कराते हैं. श्रतः अयाजक कहलाते हैं । अथवा श्रय नाम गतिका है । वह तीथे अवर्त्तनरूप गति तरहवें गुणस्थानमें होती है। पर ऋयोगिकेवली भगवान तो व्यपरतिकयानिवर्त्ति शक्तथ्यानवाले हैं. अतः उनके योगिनिरोधके साथ ही विहार धर्मोपदेश आदि सर्व क्रियाण बन्द हो जाती हैं, इसलिए भगवान अयके अजक अर्थात गतिके निरोधक होनेसे अयाजक कहलाते हैं ( = ३ )। आपका स्वरूप अलस्य है, अतः किसीके द्वारा भी नहीं पूजे जा सकते, इसलिए आपको श्रयज्य कहते हैं ( ८४ )। श्राप श्रतीन्द्रिय श्रमत्तस्यरूप हैं, इन्द्रियोंके श्रगोचर हैं, इसलिए किसीके द्वारा दव्यपजाके योग्य नहीं है. अत्रवष्ट्व आपको अयाज्य कहते हैं ( प्र. )। अप्रि तीन प्रकारकी होती है-गाईपत्य, श्राहवनीय और दाखिए।मि। श्रापके इन तीनों ही प्रकारकी श्रीवर्यो का परिमह नहीं है, अतः अनिप्तपरिमह कहलाते हैं। अथवा स्त्रीके महस्तको भी परिमह कहते हैं। ,बाप श्रमि और स्त्री दोनोंसे रहित हैं. इसलिए भी अनिप्रपरिमह कहलाते हैं ( EE )। श्रमिके द्वारा यह करनेवाले बाह्मणुको अभिहोत्री कहते हैं, श्राप विना ही अभिके कर्मरूप समिधाकी भस्म करनेवाले हैं, अतः अनिप्रहोत्री कहलाते हैं (८७)। आप संसारकी सर्व वस्तुओंकी इच्छासे सर्वथा रहित हैं, अतः परमनिःस्वृह कहलाते हैं। अथवा पर अर्थात उत्कृष्ट मा कहिए लक्ष्मीके धारकको परम कहते हैं। आप समवसरणुरूप उत्कृष्ट लझ्मीके धारण करने पर भी उससे सर्वथा निःस्पृह हैं. इसलिए भी आपको परमनिःस्पृह कहते हैं ( मम )। आप परम दयालु होकरके अत्यन्त निर्दय हैं, यह परस्पर बिरोधी कथन भी आपमें संभवता हैं:-जिसके सभी छोटे बढ़े प्राणियों पर भी दया निश्चितरूपसे पाई जाती है. उसे निर्दय कहते हैं और अन्त रहितको अत्यन्त कहते हैं। इस प्रकार

# महायोगीयरो त्रव्यसिद्रोऽदेहोऽपुनर्भवः । ज्ञानैकविज्ञाविषनः सिद्रो सोकाप्रगासुकः ॥११२॥

इत्यन्ताष्टकम् । एकमेकत्र १००८ ।

निःकह्याः । श्रम्यता झाल्यता झात्यायेन दिनारां प्राताः निर्देयाः श्रन्यर्थनश्चादयो यस्मार्थितः । श्रम्या आतिवृदेन झत्ते मोन्यगनकाले निम्मिता दया स्व-मत्बीनत्ववान्तवा स्वयंति ॥११०॥ न केनापि विष्यते श्राधिष्यः। श्रम्यता मोन्यगनकाले गुनिविष्यनक्ष्वादिराय्याः विद्यति ॥११०॥ न केनापि विष्यते श्राधिष्यः। श्रम्यता । मन्ति अद्यापनकाले गुनिविष्यनक्ष्या । मन्ति अद्यापनकाले । मन्ति प्राप्ति स्वयंत्रयः, स्व्ययंत्रयः, स्वयंत्रयः, स्वयंत्रयः । न कापि श्रम्यते स्वाप्ति । स्वयंत्रयः, स्वयंत्रयः, स्वयंत्रयः । मन्ति स्वयं विनारी स्वयं। अववाप्ति इत्तियाणि याति प्राप्तिति श्रम्यः। श्रम्यः । अववाप्ति इत्यापि याति प्राप्तिति श्रम्यः। श्रम्यः। श्रम्यः । । श्रम्यः । । श्रम्यः । श्रम्यः । श्रम्यः । श्रम्यः । श्रमः । श्रम्यः । श्रमः

#### इत्यन्तः कृष्क्षतम् ॥१०॥

यह अर्थ हुआ कि आप अनन्त द्याके अंडार हैं। अथवा अन्त अर्थात् यमराजके ऊपर आप अत्यन्त किर्देय हैं, अर्थात उसके अन्तक या विनाशक हैं, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है। अथवा हिंसा करनेवाले निर्देशी पुरुषोंके आप अतिशय अन्तको करनेवाले अर्थात उनके विनाशक हैं. क्योंकि उनके मतका खंडन करते हैं। अथवा अन्तमें अर्थात मोच-गमनके समय आपमें निश्चित रूपसे परिपूर्ण द्या पाई जाती है, इसलिए भी आपको अत्यन्तनिर्दय कहते हैं, ( ८० )। आप किसीके भी शिष्य नहीं हैं, क्योंकि स्वयं ही प्रवोधको प्राप्त हुए हैं, अतः आपको अशिष्य कहते हैं। श्रयवा निर्वाण-गमनके समय आप गणधरादि समस्त शिष्य-परिवारसे रहित हो जाते हैं. इसलिए भी आप अशिष्य कहलाते हैं (६०)। योगनिरोधके पश्चात आप शासन नहीं करते हैं. अर्थात् शिष्योंको उपदेश नहीं देते हैं, जतः अशासक कहलाते हैं ( हरे )। आप किसीके द्वारा भी दीचाको प्रहण नहीं करते, क्योंकि स्वयंबद्ध हैं, अतः अदीद्य कहलाते हैं (६२)। आप इत-कृत्य हो जानेसे किसीको दीचा भी नहीं देते हैं। इसलिए अदीचक कहलाते हैं (६३)। आप किसीसे भी दीचित नहीं हैं, स्वयं ही अपने आपके गुरु हैं, श्रतः श्रदीचित नामको चरितार्थ करते हैं (६४)। आपके आत्मस्वरूपका कभी चय नहीं होता, अतः अचय कहलाते हैं। अथवा भापका ज्ञान अन्त कहिए इन्द्रियोंकी सहायताको प्राप्त नहीं करता है (६५)। आप बढ़े-बढ़े योगियोंके भी गम्य नहीं है, वे भी आपका स्वरूप नहीं जान पाते हैं. इसलिए आपको अगस्य कहते हैं (१६)। आप किसीके भी पास नहीं जाते हैं, किन्तु सदा अपने आत्मस्वरूपमें स्थित रहते हैं, इसलिए ब्रागमक कहलाते हैं (६७)। श्रापके आत्मस्यरूपके सिवाय श्रान्य कोई भी वस्तु रम्य नहीं है, अतः आपको अरम्य कहते हैं ( ६८ )। आप अपने शुद्ध-बुद्ध अत्मस्वरूपको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी रमण नहीं करते, किन्तु स्व-रत रहते हैं, अतएव अरमक कहलाते हैं (१६)। आप ज्ञानसे भली-भांति परिपूर्ण हैं अर्थात् भरे हुए हैं, इसलिए ज्ञाननिर्भर कहलाते हैं ( १०० )।

# इस प्रकार दशम बन्तकृत्-शतक समाप्त हुवा ।

बर्ध—दे भगवन, आप महायोगीश्वर हैं, इव्यक्तित हैं, घरेह हैं, अपुनर्भव हैं, झानैकिषत् हैं, जीवधन हैं सिद्ध हैं, और लोकामगामुक हैं ॥१२६॥ हृदंग्रहोत्तरं नाम्मां सहस्रं अस्तिनोध्दंगम् । योध्यन्तानामधीतेश्वती ग्रुस्थन्तां अस्त्रितरपृते ॥१४०॥ हृदं बोकेसमं पुंजामितं रात्यमुक्यवादा । पूर्व मंगवस्मानीयनितं रात्तरावयम् ॥१४१॥ इत्येत्र रात्तरीयंनित्रमेवेहसाधनम् । हृदमेवासित्यक्रेश्यक्रीयप्रवस्तरायुत्रं ॥१४१॥ पुरेवामेकप्रपादक्षामासुक्तारपर्वतः । हुप्यये सिं पुनः सर्वोच्यकेह्या विभावते ॥१४१॥

महायोगिना गवायरदेशनामीश्वरः स्वामी । हम्बरूपेय चिद्धो हन्यस्विदः खाज्ञास्त्रिद्ध हन्यस्यः । न विचले देष्टः शरीर यस्येति अदेदः, परातीयिकितैनस्वामंत्रशरीरत्वरपरित हन्यसः । न पुनः संवारे मनतीति । अपवा न विचले पुनमंत्रः संवारी वस्येति । अपवा न पुनः मत्री बद्धो उपस्वस्थात् ब्रह्माविष्ण्यादिको देशः संवारेऽस्ति, अयमेव श्रीमहत्त्वर्वस्त्रंकं एत् देव हर्यस्यः । वानमेव केन्वत्रनमंत्र एका श्रादितीया चित् वेतना यस्येति व्यन्तिकृति वी वीवन श्रास्त्रता निर्वृती निष्यन्ते नीववनः बीवमय हृत्यसंः । विद्विः स्वार्त्याप्ते स्वार्त्यः स्वर्त्यः स्वार्त्यः स्वार्त्यः स्वार्त्यः स्वार्त्यः स्वार्त्यः स्वार्त्यः स्वार्त्यः स्वार्त्यः स्वर्त्यः स्वर्तिः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वरत्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्यः । स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः । स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वरत्यः । स्वर्त्यः स्वर्त्यः । स्वर्यः स्वर्यः स्वर्त्यः । स्वर्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः । स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्त्यः । स्वर्त्यः स्वर्त्यः स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्यः स्वर्त्यः स्वर्त्यः । स्वर्यः स्वर्त्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्

#### इत्यन्ताष्टकम् ।

( इरं ) प्रत्यवीभूतं अनन्तानां अतीतानागतवर्णनानकालापेच्या आनतसंख्यानां अर्दतां श्रीमद्भाग्य-दर्श्तलंबानां अप्योचरं श्रद्याधिकं सर्व्य स्वायतमानां वः पुमान् आत्मक्ष्याच्याः मास्तितः स्प्तमानितृत्येषा विनयतः अर्थाते पठति अस्त्री मध्यवीवः, प्रक्तिन्ते यत्याः सा प्रक्तम्यतः, तां मुक्ति अप्युद्धवक्षमीमोगे अर्थतं भूते, वंतारे उत्पादेशेतम्प्रमृत्यप्तरः अस्पुद्धवीच्यं मुक्ता मोच्चिक्यं माम्रोतीव्यः ॥१४०॥ इरं प्रत्यक्षिम् भूतं श्रीविजनामस्तःनं लोकोचमं अर्द्धव्याचिक्यस्य निव्यत्या स्वायत्याच्याः स्वत्याच्यात्यतः । पृत्यं भव्यत्याना इरं प्रत्यं अर्द्धव्याचिक्यस्य स्वयुत्त्यस्त्र मेक्षित्रप्रक्रममंत्रत्यव्यतः क्ष्यमृत्तः १ उत्पन्यं उत्तित्तमः । इरं प्रत्यविभूतं विनयद्धनामस्तवनं मङ्कतं मे सर्वं वायं अन्तम्याचार्षितस्प्रामं कर्मा

व्याच्या — आप गण्यरदेवादि महायोगियोंके भी ईश्वर हैं, अतः सहायोगिश्वर हैं (१)। आप प्रव्यक्त्ये सालात सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए द्रव्यक्तिक कहलाते हैं (२)। आप क्रिरेस्ते रहित हैं, अतः अदेह कहलाते हैं (३)। अब आप सेनारमें जान नहीं लिंगे, लीटकर नहीं आयंगे, इसलिए आपको अपुनर्सेव कहते हैं (४)। आपको केवलक्षानस्य हो चेतना है, इसलि द झानैकवित् कहलाते हैं (५)। आप जीवक्यसे पन हैं, अर्थात अपने आप निष्यन्त जीव-मय हैं, इसके अतिरिक्त आपमें अन्यका संस्त्रीय भी नहीं हैं (६)। आपने स्वात्मीपलिश्वक्य सिद्धिको प्राप्त कर लिया है, अतः सिद्ध कहलाते हैं (७)। लोकके अम भागपर गमनशील होने से आप लोकामगामुक कहलाते हैं (६)।

इस प्रकार अन्तिम अष्ट नामोंके समूहरूप अष्टक समाप्त हुआ। उपर्युक्त दश शतकोंके माथ इस अष्टकको जोड देनेपर आपके १००५ नाम पूर्ण हो जाते हैं।

अर्थ-जो आसन्त भन्य पुरुष भण्डित कालत्रपकी अपेका अनन्त संस्थावाले अहैन्तिक इत एक हजार आठ नामोंको पढ़ता है, वह मुण्डि है अन्तमें जिसके ऐसी युष्टि अर्थात् अप्युत्पकास्त्रीको प्राप्त करता है अर्थात् स्थापिक के सुस मोगकर अन्तमें निर्वाधनाम करता है। आपने सहस्तामिक स्तवनक्त्य वह जितसहस्त्रामा लोकमें उत्तम है और पुरुषोंको एरम अर्था है। यह मुख्य मंगल है और एस एस है। यह पुरुष मंगल है और एस एस है। यह पुरुष मंगल है अपेर एस एस होंचे हैं, यह पुरुष से मान है और यही साथ सेन्से अपेर सेन्स अपेर सेन्से अपेर सेन

मुख्यं मङ्गलमित्यर्थः । इदं प्रत्यत्तीभृतं किनसङ्खनामस्तवनं परम पावनं परमपवित्रं तीर्घेकरपरमवेवपंक क्ती मनुष्यमात्रस्यापि स्थापकमित्यर्थः ॥ १४१ ॥ इदमेव जिनसङ्खनामस्तवनमेव परं उत्क्रहं संसारसमुद्रतरशो पायमतम् । इदमेव मनोऽभीष्ट्रवस्तदायकं श्रुविलानां शारीर-मानशागतकानां क्रेशानां दःखानां संक्रेशानामार्त-रीद्रभ्यानानां चयकारणं विष्यंसविधायको हेतरित्यर्थः ॥१४२॥ पूर्वोक्तानां श्रष्टाधिकसङ्ख्यानां श्रीमन्द्रगवदः र्डसर्वज्ञतीर्थकरपरमदेवानां मध्ये एकर्माप नाम उच्चारयन जिह्नाग्रे कुर्यन प्रमान अनन्तजन्मोपार्जितपार्पेर्यच्यते परिश्वियते परित्यज्वतं । कि पनः सर्वाणि, यः सर्वाणि ऋडंक्षामानि ऋष्टाधिकैकवडस्रसंख्यानि उचारयति करित अक्तिपर्धकं यः स प्रमान पापैर्भन्यते इति । कि पनरूचते सर्वाचि नामान्युवास्यन प्रमान मध्यजीवोऽ-नन्तभवोपाजितमहापातकेरिप मुन्यते एवात्र सन्देहो न कर्तव्यः । अष्टाधिकसहस्रनाम्नां यो विद्वज्जनशिरोरलं श्चर्यं जानाति श्चर्यंत्रः, स पुमान् जिन इवाचरति जिनायते. उपमानादाचारे. श्चाय्यंताच्चेति सत्रहयेन कमादायिप्रत्यय त्रात्मनेपदं च सिद्धम् ॥१४३॥

॥ इति जिनसङ्खनामस्तवनं समाप्तम् ॥

पापोंसे मुक्त हो जाता है, फिर जो सर्व नामों उच्चारण करेगा, उसका तो कहना ही क्या है। श्रापके इस सहस्रतामकी अधिक क्या प्रशंसाकी जाय. जो पुरुष इतके अर्थको जानता है, वह जिन भगवानके समान श्राचरण करता है अर्थात सम्यग्दृष्टि गुणी पुरुषोंके द्वारा महान सन्मान को प्राप्त होता है ॥१४०-१४३॥

व्याच्या-प्रत्यकार जिनसहस्त्रनामके अध्ययन करनेका फल बतलाते हुए कहते हैं कि जो निकट भव्यजीव श्रर्हन्त भगवानके इन सहस्रतामोंको भक्ति पूर्वक पहला है, यह स्वर्गलोक श्रीर मनुष्यलोकके उत्तमोत्तम भोगोंको भोगकर अन्तमें मोच सलको प्राप्त होता है । जिस प्रकार लोकमें अहुन्त मंगल-स्थरूप हैं, सिद्ध मंगल-स्वरूप हैं, साधु मंगल-स्वरूप हैं और केवली भगवानके द्वारा प्रसीत धर्म मंगल-स्वरूप हैं, उसी प्रकार यह जिनसहस्रनामरूप स्तवन भी मंगल-स्वरूप हैं। तथा जैसे अर्हन्त भगवान लोकमें उत्तम हैं. सिद्ध भगवान लोकमें उत्तम है. साध लोकमें उत्तम हैं. भौर केवल-प्रशीत धर्म लोकमें उत्तम है. उसी प्रकार यह जिनसहस्रानाम-स्तवन भी लोकमें उत्तम हैं। तथा जैसे ऋहन्त भगवान शरण हैं. सिद्ध भगवान शरण हैं. साथ शरण हैं स्त्रीर केवलि-प्रणीत धर्म शरण है, उसी प्रकार यह जिनसहस्रानामस्तवन भी जीवोंको शरणभूत हैं। जैसे सम्मेदाचल, गिरनार आदि तीर्थ पतित-पावन हैं, उसी प्रकार यह जिनमहस्त्रनाम स्तयन भी परम तीर्थ है. सर्व मनावांछित पदार्थाका देनेवाला है, सभी प्रकारके शारीरिक, मानसिक, त्यागन्तक दःख और सक्लेओंका नाशक है। जो परुष जिनभगधानके एक भी नामका उचारण करता है, वह भी पापोंसे मक्त हो जाता है फिर जो भक्ति-पूर्वक सम्पूर्ण नामोंका उनारण करेगा, वह तो नियमसे ही पापोंसे मक होगा । इस जिनसहस्रनामकी अधिक क्या प्रशंसा की जाय, इसके अर्थका जानकार व्यक्ति तो जिन भगवान्के समान सन्मानको प्राप्त करता है. इसलिए भन्यजीवोंकों चाहिए कि वे प्रतिवित्त इसका भक्तिपर्वक पाठ करें।

इंस प्रकार जिनसङ्ग्रनामस्तवन समाप्त हचा ।

म प्रतिके ग्रन्तमें इस प्रकारकी पुष्पिका पाई जाती है:--

<sup>\*</sup>इत्याशाधरस्र्रिकृतं जिनसङ्खनामस्तवनं समाप्तम् । मृनि श्रीविनयचन्द्रेण लिखितम् । श्रीमूलसंवे धरस्वतीगच्छे म० श्री ५ सकलकीर्ति, तत्यहे म० श्री ५ मुवनकीर्ति, तत्यहे म० श्री ५ शनमृष्ण् तद्भात-स्यविश नार्यगीरः श्री ५ रत्नकार्ति, तच्छिष्यमुनिश्री विनयचन्द्रपठनार्ये । सन्याप्र ११४५ शुमं भवतु । ...... ····पंचाचारादि व्रततपौद्यापनयमनियमेत्यादिसमस्तपापदोषप्रायश्चित्त निः·····समस्तकर्मन्नयविना-शननिःश्द्रचिद्रपप्राप्तिनिमित्तवेषधरेश मुनिधिनयचन्द्रेश भावना भाविता ।

<sup>---</sup>t a\*---

# जिनसहस्रनाम [ श्रुतसागरी टीका ]

### -

ध्यात्वा विद्यानन्दं समन्तमङ् मुनीन्ड्रमर्हन्तम् । श्रीमत्तद्वस्तानाः विवरसमान्तिम संसिक्षये ॥

श्रम श्रीमदाशाधरस्रिएर्यहरणाचार्यवर्षी किनकादिककत्याक्त्रप्रीण्यकः व्याक्त्याकृदेऽकंकर-साहित्य-विद्वान्त-स्रवसय-परक्षमयामानिपुणबुद्धिः, वंतारणायशरक्तमयमीतो निर्मन्यवस्त्रपामोदमार्ग-अद्वालुः, मश्युखः इतिदिस्याक्तीथिणकगनः, जिनसङ्क्ष्यासस्तवनं 'विकर्षः' 'भ्रमो सवाङ्गमोचेषु' हत्यादिलामिप्रावर्त्यक्तयरः अवेकीममाह । श्रीविद्यानन्त् स्त्रीणं शिष्याः श्रीश्रुतसागरनामानस्तु' । निर्वादाणं कर्तनीति ।

> प्रभो भवाङ्गभोगेषु निविष्णो दुःसभोरकः। एव विज्ञापयामि स्वां शरुण्यं करुणार्णवम्॥१॥

हे प्रभो , त्रिभुक्तंकनाय, यः कोऽपि तीर्यकरराप्तदेशतस्येदं सम्बोधनम् । एष प्रत्यक्तंभूतेऽदं । श्राशायरराहाकविः त्यां भवतं । विकापवामि, विश्वति कगेमि । कथ-भूतोऽहर् । भवाक्रभोगेषु संवार-शरीर-भोगेष निर्विषको निर्वेदं प्राप्तः । उक्तञ्च —

> भवतस्त्रुभोर्थावरत्तमस्त्रुजो द्यप्पा माएइ। तासु गुरुको वेक्लडी संसारिक्षि तुष्टेह्॥

कस्मात्कारवाजिर्विष्ण इत्याह—दुःस्त्रभीरुको यस्मात् इति श्रूप्याहारः, सोपस्काराणि काश्यानि भवन्तावि वचनात् । मान्यस्मादिश्वमिति भवः, अच्पचादिन्यक्ष । श्रूपति कुटिलं पच्छति रोगादिपीर्दितं, रागादिविक्तं 'वेस्त्रस्म । श्रूपति प्राप्त । श्रूपते यगद्वेपमोहाचाविष्टं पुण्यैः स्त्रीमिश्चति भीगाः । अकर्णति च कारके संज्ञार्था धव् । मदश्च श्रृक्षच भोगाश्च मदाङ्गभोगाः, इत्तेतरवोगो इन्द्रः । तेषु भवाङ्गभोगेषु । निर्दिण्याः, निरद्धुर्वं विद्व विचारणो से सक्ति दश्चर्यः च उमयोग्प नत्वं; निर्देन्य हत्वर्यः । भयेन चित्रं विद्या वाष्त्र । उक्तश्च ।

वेशेविंदितं वितेविंन्नं विश्वं विद्यते विंन्नस् । विश्तं धने प्रतीते च विन्दतेविंद्यसन्यत्र ॥

श्रन्यत्र लामायं इतिश्यमात् विद शाने श्रदाती, विद विचारणे रुपाती, विद क्यायां दिवारी, विद्वल्छ लामे तुदादी, चतुष्यदिद्य मध्ये विद विचारणे इत्यरं निर्विष्ण इति प्रयोगो शातव्यः, श्राम्यपामण्टनात् । दुःलाझीरकः दुःलमीरकः। भियो क्षाद्वणं व । कप्तमूर्तलाम् श्रुप्तथम् । श्र्याति मयमनेतित शर्थम्, कप्त्याधिकष्यायोश्च युद्। श्रर्र्याति दिदः शर्र्यमः । वृद्याया चहुपत्रविदः । श्रर्तेमयनतमयः इत्ययः । पूरः कप्तमूर्तलाम् १ क्रव्याण्यस्य । किनते त्वर्यमानिमाः माश्यिवर्षेषु इति कर्याः, च क र इत्यस्तिवर्षेष्मः । श्राम्यत्रवर्षेष्मः । श्राम्यत्रवर्षेष्मः । श्राम्यत्रवर्षेष्मः श्राम्यत्रवर्षेष्मः वदः । श्रुप्तां जर्त विद्यते यत्य सोऽर्ययः । श्रर्योशः सर्वायः स्तरोप्यः, श्रास्ययः, क्रव्यायाः श्राप्ते । कर्यायां व्यतः ।

१ ज संविक्तीपुरी २ ज जुतसागरस्र (२०) १ सः ग्रे०—सद्दलनामस्तवन विवरणी । ४ ज दे त्रिञ्जा ५ ज दमा०। ६ सः सनवर्ता। ७ ज देवच्यादारः [ = स० ग्रे० चुत्राचि । ६ ज वित वर्गा १० ज'नतायनु ।

## सुस्रतासस्या मोहाद् भाम्यव् बहिरितस्ततः। सुस्रेकहेतोर्नामापि तथ न शातवान् पुरा॥२॥

खुवार्यत आध्यतः प्रीतिवृत्यादरतीति सुवार् । अवि इन लोपः । अधं पुनःपुनर्थं लग्धनं लावत ॥
पुक्रत्यनेतित मोहो अश्चतम् । धकर्षित च कारके संज्ञार्या पन्न । प्राम्यतिति आग्यन्त, वर्षमाने स्वन्तवानं स्वार्या अस्ति । विदे तृत्वत् सम्पन्नव्याप्ति । दे भगवन्, सुख्यालस्या सुवार्य वर्णयः वर्षेययः वातस्य लातवया अस्याकाङ्युवार्यः
सोद्याद् श्रमात् मिष्णारूकसीद्याच आग्नस्य, पर्यट्य उन बहिः क्षुत्रेशयो आर्थमानाः इतस्ततः सम्पन्तवः
तव वर्षक्षतीत्वारय नामापि अभियान्यामप्ति पुरा पृष्काले अनादिकाले न झातवान् श्रम् । अप्युत्तवः
तव वर्षक्षतीत्वारयः नामापि अभियान्यामप्ति पुरा पृष्काले अनादिकाले न झातवान् श्रम् । अप्युत्तवः
तव । प्रख्यकृतिः। स्वन्तवः स्वारम् वर्षकृतिः।

## त्रय मोहप्रहावेशशैथिल्यात् किञ्चिदुन्मुखः । अनन्तगुणमासेभ्यस्त्वां अत्वा स्तोतुमधतः॥३॥

दे लामिन, अद्य अस्मिन् मने मोद्दमद्दानेयग्रीयिस्तात्। मोहो अशानं मिन्यालमोहो वा, व एव ग्रहः पिशाचाः, ग्राथित्सकातिलात् मोदगरः, तस्य आवेशः प्रवेशः अववार्यप्रवर्तनम्, तस्य श्रीचिक्ष्यं उपरामः व्योषस्यमां वा, सम्मात् मोदग्रहित्यश्रीयत्त्रात् । किन्त् , श्रीचिक्ष्यत् किञ्चित् प्रत् मनाक् । उन्मुखः बढोत्कण्डः। किन्त् उन्तरः। किर्वात् अस्यमात्रम् । त्वां मन्तर्ग स्तोतुं स्त्रतिक्ष्यां अस्युच्यतः उपराम् परः सज्जातः । किं कृत्या १ पूरं त्वां अत्या मन्तरमात्रम् । कीटशं अत्या १ अननतगुण् अननतकेवत्रकानं अननतकेवत्रस्यानं अननतन्त्रवर्षि दत्यायननत्त्रण्यायंश्रक्तम् । केन्यः भुला १ आसंभ्यः उदयसेन-मन्तकीतिस्यानं अनतन्त्रस्य आचार्यम्यः सक्रायात् ।

## भक्त्या प्रोत्साह्यमाणोऽपि दूरं शक्त्या तिरस्कृतः। त्वां नामाष्टसद्दस्रेण स्तुत्वाऽऽत्मानं पुनाम्यदस् ॥४॥

हे विभुवनैकनाय, ब्रह्न आशायरमहाकविः स्वां भवत्तं खुत्वा खुर्ति तीत्वा आत्मानं निववीवत्यस्यं पुनामि पवित्रवाभि, अन्तन्यवेषार्वित नहुनिकावितदुर्तितमुक्ते भवामि । केन कृत्वा ? स्तुत्वा नामाष्ट-सहत्व श्र अप्रस्ति के अस्त स्वां नामाष्ट-सहत्व श्र अप्रस्ति के अस्त स्वां नामाष्ट-सहत्व अप्रतिक्ष अप्रस्ति के अस्त स्वां नामाष्ट-सहत्व अप्रतिक्ष मान्या प्रस्ति के प्रतिक्ष मान्या प्रस्ति के प्रतिक्ष मान्या प्रस्ति के प्रतिक्ष मान्या मान्या स्वां क्ष स्वां क्ष प्रतिक्ष मान्या मान्या स्वां के स्वां

कुदाः प्रायादरा । भवन्ति शुक्षाः दृष्ट्वैष कावे स्वाध-चेषामौषधवमः धन्ति वदयः सस्ते विषम्पुध्वदः । दृग्यः बीशुक्षाः 'पदेद च सुद्वः कुदाः प्रस्वास्त्रयाः, कस्माव् दृष्टिचेषादिवस्त्रिदः स्वं तद्वर्यः मा स्म साः ॥

१ इ. मशेपार्थितानि षहुतकः,चिटः । ज सशेपार्कितनिकाचिदः । २ इ. प्राप्यमान; । ३. इ.कुर्बीति । ७ इ.प्यक्ताँ इति शको नास्ति । ५ ज इती । ६ इ.मोचपयक्षः । ७ स.पुरेहरः । ६ इ.तहिरो ;

#### जिन-सर्वत्र-यहार्द-तीर्थकृत्वायवोगिमाम् । निर्वाण-प्रज्ञ-यदान्तकृतां वाष्टोन्तरैः यतैः ॥ ५ ॥

हे ककलविसलक्ष्यलान, कहं 'महोत्तरे: ग्रुतै: खुत्वा ब्रात्मानं पुनासीति क्रियाक्यरक्तमन्यः । क्षेत्रां ग्रुतिस्याह—जिनस्यं ब्रुवाहितीयंक्कवाययोगिनाम्, विननामग्रोतेन वर्षकृतामग्रोतेन यग्रार्वताम-श्रोत तीर्यकृष्णमग्रोतेन नामनामग्रोतेन ग्रीमानामग्रोते । स्याच्छा विनम्र वर्षकृष्ण नग्रार्थ्य तीर्यकृष्ण नायमः योगी च विकारिक्षमग्रार्थित वर्षादेशस्त्राययोगिनत्याः वर्षादेशस्त्राद्वीयंकृष्णप्रयोगिनाम् । इति षट् ग्राति । तथा निर्वाणक्षसञ्चादास्यकृतां निर्वाणक्षमञ्चा च इद्यस्य अन्तकृष्ण निर्वाणक्षमञ्चानकृतः, तथा इति वर्षारि ग्राति (५) । तथाया तथेन निरूपयोत—

#### जिनो जिनेन्द्रो जिनराट् जिनप्रहो जिनोत्तमः। जिनाचिको जिनाचीको जिनस्थामी जिनेस्थरः॥६॥

श्रमेक विषयमभवगहनव्यवनप्रापण्डेतृत् कर्मायतीत् जवति वयं नवतीति जिल । इचिक्कविक्यो कृष् (१)। एक्ट्रोते तमत्वभावेन वा कर्मायतीत् वितन्तवो किनाः, सम्प्लव्यव्यः प्राप्तव्यव्याः अपूर्वकृत्याः अन्ति कर्मायः व्याप्तव्यव्याः अपूर्वकृत्याः अन्ति कर्मायः व्याप्तव्यव्याः अन्ति कर्मायः अन्यव्यव्याः अनिव्यव्यव्याः वित्रवर्षः निव्यव्यव्याः अनिव्यव्यव्याः अनिव्यव्यव्याः वित्रवर्षः निव्यव्यः वित्रवर्षः वित्रवर्षः (१)। जिल्लायः । अयवा किन्यायः वित्रवर्षः (४)। जिल्लायः वित्रवर्षः (४)। जिल्लायः वित्रवर्षः (४)। जिल्लायः वित्रवर्षः वित्रवर्षः (४)। जिल्लायम् वित्रवर्षः वित्रवर्षः (४)। जिल्लायम् वित्रवर्षः वित्रवर्षः (४)। जिल्लायम् वित्रवर्षः वित्रवर्षः वित्रवर्षः वित्रवर्षः (४)। जिल्लायम् वित्रवर्षः वित्रवर्यः वित्रवर्यः वित्रवर्यः वित्रवर्यः वित्रवर्यः वित्रवर्यः वित्रवर्यः वित्रवर्यः वित्रवर्यः वित्य

## जिननायो जिनपतिर्जिनराजो जिनाघिराट्। जिनश्रभुजिनविभुजिनमत्त्री जिनाधिम्ः॥ ७॥

विनानां नायः स्थामी जिननाथः (१०)। विनानां पतिः स्थामी जिनपतिः (११)। विनानां प्रवा स्थामी जिनपतिः (१२)। विनानामिपय् स्थामी जिनाधियाद् (१३)। विनानां प्रयु: स्थामी जिनाधियाद् (१४)। विनानां प्रयु: स्थामी जिनाधियु: (१४)। विनानां प्रयो: स्थामी जिनाधियु: (१४)। विनानां प्रयो: स्थामी जिनाधियु: (१७)।

## जिननेता जिनेशानी जिनेनी जिननायकः। जिनेट जिनपरियुद्धी जिनदेवी जिनेशिता॥ ॥ ॥

बिनानां नेता स्वामी जिननेता (१८)। बिनानामीशानः स्वामी जिनेशासः (१६)। बिनानामिनः स्वामी जिनेलः (२०)। किनानां नायकः स्वामी जिन्तकः (२१)। बिनानामीट् स्वामी जिनेट् (२२)। बिनानां परिवृद्धः स्वामी जिनश्चरित्व परिवृद्धः । परिवृद्धः की प्रमुक्वकतः (२६)। बिनाना देवः स्वामी जिनवेद्धः (२५)। बिनानामिशासः स्वामी जिनशिक्षा (२५)।

## जिनाधिगजो जिनपो जिनेशी जिनशासिता। जिनाधिनायोऽपि जिनाधिपतिजिनपासकः॥ १॥

किनानामिपायः लामी जिलाधिराजः (२६)। किनान् पातीति जिलपः। बानोञ्जुपसार्गेतः (२०)। किनेतु हें ऐत्रवर्षेता भवति हत्वेवाितो जिलेखी (२८)। किनानां शाबिता एकः जिल आस्तित (२६)। किनानां शाबिता एकः जिल आस्तित (२६)। किनानामिपाये नामः जिलाधिन पति। (३६)। किनानामिपायेः ल्यामी जिलाधिन पति। (३६)। किनानां पत्रकः लामी जिलाखिन (३६)। किनानां पत्रकः लामी जिलाखिन (३६)।

## जिनचन्द्रो जिनादित्यो जिनाको जिनकुञ्जरः । जिनेन्दर्जिनचौरेयो जिनभुको जिनोत्तरः ॥ १० ॥

किनानां चन्द्रः ब्राह्मदको जिनबन्द्रः (११)। किनानामादित्यः प्रकाशको जिनाबित्यः (१४)। किनानाको प्रकाशकः जिनाको (१५)। किनानां कुंतरः प्रधानः जिनकुञ्जरः (१६)। किनानामिन्दुअदः विकेष्युः (१७)। किनानां पुरि नियुक्तो जिनकोरियः (१८)। किनानां पुरि नियुक्तो जिनकुर्यः (१८)। किन्यु कराः उनकृष्टः जिनोक्तरः (४०)।

## जिनवर्यो जिनवरो जिनसिंहो जिनोद्वहः।

जिनर्षभो जिनवृषो जिनरत्नं जिनोरसम्॥११॥

नियु वर्षो सुल्यो जिनवर्षः (४१)। बिनेषु वरः श्रेष्ठः जिनवरः (४२)। विनानां बिनेषु वा विदः सुल्यः जिनविद्यः (४४)। बिना उदद्यः पुत्राः यस्य स जिनोद्वदः १, बिनानुद्रद्वित उप्यं ननदाति वा विनोद्वदः (४४)। बिनेषु सुरभः श्रेष्ठां जिनर्षमः (४५)। वित्यु वृत्यः श्रेष्ठः जिनवृत्यः (४६)। बिनेषु रतं उत्याः जिनरस्वाम् (४७)। जिनानासुरः प्रधानो जिनोस्सम् । वरः प्रधानार्षं सकारीं (४८)।

## जिनेशो जिनशार्दृतो जिनाश्यं जिनपुंगयः। जिनहंसो जिनोत्तंसो जिननागो जिनाश्यीः॥ १२॥

विनानागीशः स्थामी जिनेशः (४६)। विनानां शार्दुलः प्रधानः जिनशार्दुलः (५०)। विनानां स्राव्यं प्रधानं जिनास्वयम् (४१)। विनानां पुश्वः प्रधानः जिनवुङ्गवः (५२)। विनानां हेवो भारतः जिनहंसः(५३)। विनानाशृतंतः मुद्धः जिनशेसंसः (५४)। विनानां नाय प्रधानः जिननामः (५५)। विनानामश्रीः प्रधानः जिनासश्रीः (५६)।

## जिनम्बेकश्च जिनमामगीजिनसत्तमः। जिनम्बर्कः परमजिनो जिनपुरोगमः॥१३॥

बिनानां प्रयेकः प्रधानः जिनमधेकः (५७)। बिनानां ग्रामखोः प्रधानः जिनमामखोः । स्रथा बिनामानार्थिकः प्रमुद्दान् नवतीति जिनसः सखीः (५८)। जिनानां स्वमः क्षेत्रः प्रधानः जिनसः स्वमः (५६)। बिनेषु प्रवर्षे पुरुषः जिनस्यक्षः (६०)। पत्या उक्कृष्टया मया लच्न्या स्रन्थुदन-निः क्षेत्रशत्वक्ष्योपलिक्तया स्ति इति एतः। परमक्षानो निनः परमाजिनः (६१)। बिनानां पुरोगमः प्रधानः स्रवर्षसः जिन-पुरोगमः (६२)।

## जिनश्रंको जिनस्येको जिनमुक्यो जिनान्निमः। श्रीजिनश्चोत्तमजिनो जिनस्नुन्दारकोऽरिजित्॥ १४॥

किनानां श्रेष्टः प्रशास्यः जिनास्रेष्ठः (६१)। किनानां त्येष्टः द्यतिययेन हृदः प्रशास्यो वा जिनास्येष्ठः (६५)। किनानाः प्राप्तः किनाप्तिमः (६६)। किनानाः प्राप्तः किनाप्तिमः (६६)। क्रिया स्वयुद्धर निःश्वरकत्यस्या कास्या जन्मतिकत्यं किनः स्वीजिनः (६७)। उत्ताः उत्त्रक्ष्ये किनः क्ष्माक्रियाः स्वाप्तिकः श्रेष्टः किनः क्षमाजिनः (६५)। किनानां कृत्यः स्वाप्तिकः स्वाप्तिकः स्वाप्तिकः विनानां कृत्यः स्वाप्तिकः स्वापतिकः स्वाप्तिकः स्वापतिकः स्वापति

## निविद्या विरजाः शुद्धो निस्तमस्को निरङ्जनः । यातिकर्मान्तकः कर्ममर्माविस्कर्मद्दानघः॥ १५ ॥

निर्मती विनच्दे क्लिंडिन्त्रपूर्वा स्टेबि निर्मिष्ठाः (७१) । विगतं विनदं रखे शान-दर्शनावरखद्वं क्टोर्वि विरज्ञाः (७२) । शुद्धः-कर्ममलकलंक्यरितः (७३) । निर्मतं तमो स्रक्षानं क्लेरिने निस्तामरकः

१ द स जिनानुबद्धः । २ द वृषमः । ३ आ ओ हो ।

(७४) । निर्मातं अञ्चनं नरसेवि निरञ्जनः, हत्यकर्मः माक्कां नोकांतिहतः (७५) । चातिकांत्यां मोहनीय-शानावस्य-रहानाकस्यानस्यायादां अन्तको निमाणकः धातिकस्यानस्यकः (७६) । कांत्यां मानं बीवनस्यानं रिज्यतीवि कसंसमाधित् । व वि इति इति व्यक्तिकस्यात्वातिकृतिक्वित्वानित्व निवक्तेतु प्राविकास्यावायोग्य वर्षेयं (७७)। कर्मं दुन्तीति कसंद्वा (७८) । आविद्यमानम्यं पायनतुक्तं न्येयेति अवस्यः (७६)।

#### बीतरागोऽश्चव्हेषो निर्मोहो निर्मदोऽगदः। वित्रको निर्मेगो अंगो निर्भयो सीतविस्मयः॥१६॥

शीती विनद्यो रागो सस्येति बांतरायाः । षत्रेवर्षा । (८०) । अविधानाना खुद् बुनुवा सस्येति अञ्चल्य (८२) । जिन्तेवो मोद्यो अविधानाना खुद् बुनुवा सस्येति अञ्चल्य (८२) । जिन्तेवो मोद्यो अवश्यन्य स्थादिति निमर्गेष्ठः (८२) । जिन्तेवो मोद्यो अवश्यन्य स्थादिति निमर्गेष्ठः (८२) । जिन्तेवो मोद्यो अवश्यन्य स्थादिति निमर्गेष्ठः (८५) । अविधानानो गर्दो योगो सस्त्यवग्रदः । इत्यन्तेन वे केवितनां योगं करत्वाहारं च कश्यनित्व ये प्रत्युकाः निराहताः (८५) । विधान विशेष्ण किव्या कृष्णा विश्वामिकांचा अभिलाचो यस्य त भवति विद्युष्णः । विशिष्ठा चा तृष्णा मोच्यामिकांचा सस्त्यति विद्युष्णः । अविनां पिद्याचित्रात्यते तृष्णा यस्येति विद्युष्णः । विश्वाम् अश्यन्यत्यत्रे अवश्यन्यत्यत्रे स्थानि व्यक्तां निराहत्यक्ष्यः इत्यर्थः । तथा ति अध्ययिवयत्यत्यत्रे मार्गेति मार्गेत मार्गेति मार्गेत मार्गेति मार्गेति क्रायाण्ये सस्येति जिन्तेमः । जिन्तेवा मार्गेति मार्गेति वा निर्मेष्ठः । अविध्यनानः स्थाः परिष्ठाचे यस्येति अस्यंतः । न तथा वा निर्मेष्ठः । अविध्यनानः स्थाः परिष्ठाचे यस्येति अस्यंतः । न तथा वा निर्मेष्ठः । अव्यन्ति स्थानि अस्यंतः । अविध्यनानः स्थाः परिष्ठाचे यस्येति अस्यंतः । न तथा विभिन्तेवा । निर्मेष्ठः । अथवा निर्मेष्ठः । अथवा निर्मेष्ठः । विभिन्तेवा । विभानेवा । विभिन्तेवा । विभानेवा । विभिन्तेवा । विभिन्तेवा । विभिन्तेवा । विभिन्तेवा । विभानेवा । विभिन्तेवा । विभिन्तेवा । विभिन्तेवा । विभिन्तेवा । विभिन्तेवा । विभानेवा । विभिन्तेवा । विभानेवा । विभा

इहपरलोयत्तासं ऋगुत्ति-भय-भरख-वेदना कस्सं। सत्तवहं भयमेयं सिहिट्टं जिस्सिरिटेस्

वीर्तावस्मयः-वीतो विनष्टो विरमयोऽद्भुतरसोऽष्टविधो मदो वा यस्येति वीतविरमयः ।

ज्ञानं पूर्वा कुलं जाति बलसृद्धिं तपो वपु: । अष्टावाश्रित्व मानित्वं स्मयमाहगैतसम्या: ॥

श्रपवा वीतो विनष्टो वेर्गरुङस्य सम्यो गर्वो यस्मादिति वीतविसमयः। भगवान् विषं कर्मनिषं च विनाशयति यस्माविति भावः ( २० ) ।

> अस्वप्नो निःश्रमोऽजन्मा निःस्वेदी निर्जरोऽमरः । अरत्यतीतो निश्चिन्तो निर्विषादस्त्रिपष्टिजित ॥१०॥

अस्यप्तः — श्रवियागानः स्वन्तो निहा सस्येति श्रस्वप्नः, श्राप्तपत् हृस्तरंः । श्रयवा श्रवृत् प्राधिनां प्राचानः श्रपोऽवार्ति वीचनं नस्तिति स्परकार्वाकुकवात् श्रस्तवनः, कम्प्रशापि च डास्त्याः (११) । ति.श्रयाः-तिर्गतः असः सेद्यं पस्येति निःश्रमः, निश्चितः श्रमो बाह्यान्यन्तरस्त्वयं तपो सस्येति निःश्रमः (१९) । अख्यस्ता न वियते जन्म गर्भवाचो सस्येति श्रवन्ता (११) । तिस्त्वेदः -िश्युलेऽपि स्वेदरिहते निःस्वेदः । श्रयवा निःस्तानां दक्षितायां इं कार्म वाहितं श्रमीष्टं चनारिकं दर्शतीति निःस्वेदः ।

१ सिद्धान्तदृष्टचा विभिन्नयमेतरुक्तमर्गाल २ वृ वेचचा । १ ज 'इह च पद्ध इदरों तो लोको च इदरालोको । सप्तांच कार्याच प्रमानने, म्युप्ति-म्युप्तिः मास्तारमामाः । मर्त्य च स्त्युद्ध । वेचचा वेदना र्योका । मास्त्रियकं पानादिगर्गे-द्यमं, मयराण्यः प्रत्येकमीतम्मन्यनीयः १ इदलीकमय २ परलोकमयं १ मञ्जायमयं ४ म्युप्तिमयं ४ मरवानमं ६ वेदनामयं ७ मास्त्रिमन्यन्त्रियस्थि १ विष्योज्ञिषकः ।

## क्तासुद्धान्ते बन्धभावदान्ते पर्व पोसिउ तुर्हु सक्तान्तः। तुव चरन्यविद्याने केवसन्तान्ते तुर्हु परमप्पट परमपट ॥

इत्यमिषानात् (६४) । निर्जरः-निर्गता जस यस्मादिति निर्जरः (६५) । असरः-न म्नियते ग्रमरः (FE) । अक्टाक्टमीन:-ग्रारितरुचिस्तया ग्रातीतो एडितः ग्रारत्यतीतः (Ev) । निश्चिम्तः-निर्गता चिन्ता यस्माहिति निश्चितः (६८)। निश्चिषादः निर्गतो विषादः पश्चात्तापो यस्मादिति निर्विषादः। अथवा निर्विष पापविषयहितं परमानन्दाम्भं ब्रान्ति ब्रास्वादयाति निर्विषादः (EE)। ब्रिषप्रिजित-त्रिषष्टिं कर्मप्रकृतीनां जय-तीति त्रिपश्चितितः । कारतास्त्रिपष्टिप्रकृतय इति चेदच्यते-नरकायः तिर्यगायः देवायः इत्यायकर्मणः प्रकृत-यस्तियः । सम्यन्तं सिध्यात्वं सम्यग्मिष्यात्वं चेति दर्शनमोहस्य कर्मगाः प्रकृतयस्तिसः । स्रनन्तानवन्धिनः कोभगानमायालोभाशानिश्रमोहस्य कर्मगाः प्रकत्यश्चतकः । तथा श्रप्यश्चातन्त्रोधमानमायालोभाश्चलारः । तथा प्रत्याख्यानकोधमानमायालोभाक्षत्वारः । तथा संज्यलनकोधमानमायालोभाक्षत्वारञ्जेति घोडश कषायाः । तथा हास्यं रतिः ऋरतिः शोक-भयजगुण्ताः पट । स्त्रीवेद-पंन्वेद नपंसकवेदाश्चेति त्रयो वेदाः, एवमधार्विश-तिप्रकृतयो मोहनीयस्य । नामकर्मणः प्रकृतयस्त्रयोदशः। तथाहि-साधारण श्रातप एकेन्द्रियजाति हीन्द्रि-यजाति-त्रीन्द्रियजाति चतुरिन्द्रियजातिनरकगति-नरकगत्यानपत्रीं स्थावर सद्भ-तिर्यमातितिर्यमात्यानपर्ये उद्योत इति । मतिशानावरणं श्रतशानावरणं श्रवधिशानावरणं मनःपर्ययशानावरणं केवलशानावरणं इति पञ्च शाना-वरराप्रकृतयः । दर्शनावरसस्य नव । तथाहि-चन्नदर्शनावरसं श्रचन्नदर्शनावरसं श्रवधिदर्शनावरसं केवलद-क्रीताव्यमां निदा निदानिदा पत्रमा प्रचमा प्रचमा म्यानगद्धिः । एवं भावसा १४ । ब्रातगयक्रप्रेपकतयः पंच-हाजान्तगयः लाभान्तगयः भोगानगयः तप्रभोगान्तगयः वीर्यानगयः । ३ । २८ । १३ ।१४ । ५ । एवं त्रिपष्टिजित (१००)।

॥ इति जिनशतकनामा प्रथमोऽभ्यायः समाप्तः ॥

# **अथ** द्वितीयोऽध्यायः

सर्वेष्ठः सर्वेवित्सर्वेद्शीं सर्वावलोकतः । अनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तस्यात्मकः ॥१८॥

क येदानीं सर्वेज्ञज्ञतं व्यास्थास्थाः। सर्वेज्ञः-सर्व त्रिलोकं कालत्रनवर्षिद्रव्याप्यीयविद्दंतं बल्क क्षलो-कं व बानावीति त्रवेदः (१)। सर्विज्ञन्त-कं वेशति वर्षित् (२)। सर्वेद्वर्शी-वर्वे ह्यूमवलोक्षियं शीलमस्य च वर्षदर्शी (१)। सर्वोक्षकः।-वर्षेत्रस्य क्षवलोकनं ज्ञानचुर्धस्य सर्वात्रलोक्तः (४)। क्षलप्यविक्षमः-श्चनतोऽपर्यन्ती विक्रमः पराक्रमो यर्लेक्यननविक्षमः, केलतकानेन वर्षेत्रस्यविद्यक्षशक्तिर्व्यर्थः। श्चयवा शरीर-सामर्प्यन मेविदिकान, व्यप्ति वरुत्यान्तवार्य दृष्ट्यपः। तथा लोकस्य-

> करतकेन महीतक्षमुद्धरेजज्ञकनिधीनपि दिश्च कष्ठ विपेत्। प्रचलकेत् गिरिराजमवज्ञया नतु जिनः कतमः परमोन्नतः ॥

श्रवचा श्रनने श्रालेककारी किन्मो शनेन यमनं स्त्वेति श्रवन्यविक्रमः । श्रव्या श्रननः शैष-त्रामः श्रीविष्णुः श्राकारारितवद्गीचन्द्रमत्यादयो विशेषण कमयोनीभीभूता स्त्वेति श्रनन्तविक्रमः । श्रवण श्रवन्ति विशिष्टः कमयारित्रं श्रनुकमो वा स्त्येति श्रवन्यिक्रमः (६) । स्रवन्यवीर्थः-स्रवन्यं वीर्ये श्राक्तियीत श्रवन्तवीर्थः (६) । स्त्रवन्तश्रव्यास्त्रकः-श्रवनतं श्रुवमात्रमयो यस्य श्रीऽन्तरश्रुवास्त्रकः । नश्यन्यः श्रवृत्वेती काः । श्रयवा श्रवन्तं सुत्तं निश्चयनेवन श्रात्मानं कायति क्ययति यः सोऽन्तरश्रुवास्त्रकः । वै गैरे शब्दे । शातोऽत्युवस्तात्रकः (७) ।

#### अनन्तसीक्यो विश्वको विश्वदश्याऽसिलार्थहक्। न्यक्रश्यक्तसम्बद्धारिकक्षार्थस्य ॥ १६॥

कान्तरसीं क्य:— प्रनतं तीव्यं यस्येति प्रनत्तवीस्यः (८) । विश्ववहः-पिश्यं वगत् वानातीति विश्ववः । नान्तुपत्राधीकृत्वदां कः (६) । विश्ववहःवा – विश्वं द्वावात् विश्वदःवा । कोः 'व्यतिष् प्रतीते (१०) । अस्तितायेदक् – प्रतिवतात् प्रयांत् प्रस्तीति अस्तिवार्यं क्ष्यवस्य हित वचनात् (११) । स्यवद्वदक् – यस्वं वर्षं प्रश्तीति न्यवदक् । यस्वं द्वित्यपदितं प्रयतीति वा न्यवदक् । (११) । उक्तक्र काम्यविद्याच्यान् । (११) । उक्तक्र काम्यविद्याच्यान् ।

सञ्ज्ञण्डु असिंहित सासामड जो मयम् हु<sup>२</sup> स पश्चिमह । सो गिहित पंचितिय सिहत बहुतरीयहि पासिड पियह ॥

षित्रवत्रकाक्षुः— विश्वती विश्वस्मिन् चत्तुः केवलदर्शनं यस्येति विश्वतकात्तुः । सार्विविश्वसिकं वस् इत्येकं (१३)। विश्वचन्ध्रुः— विश्वस्मिन् लोकालोकं चत्तुः केवलकान-दर्शनद्वयं यस्येति विश्वचन्तुः (१४)। अग्रोचितित्— अग्रेपं लोकालोकं वेचीति अग्रोचित् (१५)।

> आनन्दः परमानन्दः सदानन्दः सदोदयः। नित्यानन्दो महानन्दः परानन्दः परोदयः॥२०॥

आनन्द: — श्रातमन्तात् गन्दितं श्रानन्द: (१६)। परमानन्द: — एतमः उत्कृष्टः श्रानन्द: जैस्यं क्योति एतानन्द: (१७)। सदानन्द: — च्छा ठभंश्वलं श्रानन्द: मुखं क्या स सदानन्द: । श्रयका अत्र् मानीचीनं श्रानन्दो वस्योति सदानन्द: (१८)। सदोद्वयः — च्छा सर्वश्वलं उदयो श्रनस्तामनं वस्येति । श्रयवा वदा सर्वश्वलं उत्कृष्टों श्रयः ग्रुमावद्गें विर्ययंत्व त चदोदरः।

> मर्तास्त्रका सम्बन्धिः प्रकारमुद्धस्त्रती । प्रशस्त्रवाचकान्यमृत्ययः ग्रुमावहो विधिः ॥

इति कमस्त्रकः (१६)। जित्यानान्दः — नित्यः शाक्षतः आनन्दः सौष्यं वस्येति नित्यानन्दः (२०)।
महानन्दः — महान् आनन्दः श्रीष्यं यस्येति महानन्दः । अवशः महेन तक्यरबपुक्वा आनन्दो भव्यानां सस्तादिति महानन्दः (२१)। पदानक्दः— पर उत्कृष्ट आनन्दो यस्येति यदानन्दः। अथवा परेवां वर्षमाधिनामानन्दो यस्मादिति यदानन्दः (२२)। पदानक्दः— परः उत्कृष्ट उदयोऽन्युद्यो बस्येति परोदयः। अथवा परेवां
भव्यानां उत्कृष्टः अयः पुष्यं विधिष्टं धुभं श्रुभाशुनीमधोनत्वस्यं निद्यनादिरहितं तीर्येकरनामगोत्रोपसञ्चयोपलक्षितं पुष्यं यस्ताविति परोदयः (२१)।

परमोजः परंतेजः परंचाम वरंगदः । प्रत्याच्योतिः परंज्योतिः परंजवा परंददः ॥ २१ ॥

परमोजः—परं अतिशयनत् ओवः उत्साहनः परमोवः (२४)। परंक्षेणः—परं उत्हरं तेवी भूरिमात्करप्रधाशस्त्रवः परिवः (२५)। परंक्षाम—पर्युकृष्टं धाम तेवःत्वरूपः वरंवाम (२६)। परंमहः— पर्मुकुन्टं महः तेबःस्वरूपः परंमहः (२७)। प्रत्यक्त्योतिः—प्रत्यकृ पाधान्यं ज्योतिः तेबः-सक्तः प्रत्यक्वोतिः (२८)। परंज्योतिः—पर्मुकुन्टं ज्योतिः चत्तुःप्रायः परंज्योतिः, ' लोकालोकलोचनत्यात् (२१)। परंमहः—पर्मुकुन्टं ब्रह्म पद्ममञ्जनस्वरूपः परंम्बः (३०)। परंग्हः—परमुकुन्टं रहो गुक्कस्वरूप-साम्बरम्बर्भो व परंग्हः। तन्त्रं रते च गुक्कं च सह हत्वनिधीयते इति वचनात् (३१)।

> प्रस्यगातमा प्रबुद्धातमा महात्मात्ममहोदयः। परमात्मा प्रशान्तात्मा परात्मात्मनिकेतनः॥ ५२॥

प्रत्यगातमा - प्रत्यकः पश्चात्यः स्नातमा बुद्धिर्यत्य स प्रत्यगातमा ।

सूर्योऽस्नौ पवने चित्ते धतौर बल्नेऽसुमस्यिपः। बुद्धौ काये मताखासमा स्वभावे परमात्मनि॥

इत्यमिधानात् (२२)। प्रबुद्धातमा—प्रबुद्धः प्रकरें व केवलशानविहतः खातना जीवो यस्य स प्रबु-द्धातमा (३३)। महातमा—महान केवलशानेन लोक्पलोक्त्यापकः खातमा यस्य स महातमा (१४)। आत्ममहोदयः—आतमो महातुद्दो यस्य स आत्ममहोदयः, कदाचिदिप न शानगित हत्ययं। अयबा महस्य पूजायां उदयत्तीर्षकतमानेद्दो यस्य स आत्ममहोदयः (२५)। परमातमा—परमः उन्हुष्टः केवल-शानी श्रात्मा जीवो यस्य स परमातमा (१। प्रशान्तातमा—प्रशानो धार्तिकर्मच्यवान् आत्मा यस्य स प्रशान्तातमा (३७)। परातमा—पर उन्हुष्टः केवलश्चानेपेतलात् परातमा । अथवा पर एक्तिद्रवादिर्वेजित्य-पर्वता प्राण्वाः आत्मानी निश्चयनेव निज्ञवना यस्य स परातमा। उत्तज्ज योगीन्द्रदेवन—

> जीवा जिवावर जो मुगाइ जिवावर जीव मुगोह। सो समभावि परिट्रियउ लहु शिष्वायु सहेह<sup>३</sup>॥

श्रम्भ हेतुहेतुमद्भाव उक्तो भयतीति भावः (१८)। **आत्मानिकेतनः**—श्रालेष शरीरमेव निकेतनं पारं यस्तेति श्रालानिकेतनः, ज्यवहारेकेन्यर्थः। निश्चयनयेन तु श्रात्मा जीवो निकेतनं यहं क्रय स श्रात्म-निकेतनः (१९)। तथा चोक्तं योगीन्द्रदेवैः--

> ते वंदउ सिरि सिद्धगया जे अप्पा ग्रिवसंति । कोयासोठ विस्वस्त इड १ सम्बद्ध विसल ग्रियंतः।

व्यवहारनयेन त---

एकस्तरभं नवद्वारं एख एख <sup>१</sup> जनाश्रितम् । सनेकककमेवेर्दः शरीरं योगिर्ला राहसः॥

परमेष्ठी महिष्ठातमा श्रेष्ठातमा स्वात्मनिष्ठितः। ब्रह्मनिधो महानिष्ठो निरुदातमा रदात्मरुक्॥२३॥

परमेष्टी—परमे उन्हार्थे इन्ह-सर्वोन्ह-नरेन्द्र-मणीन्द्रादिवंदिते परे तिव्वतीति परमेक्षीं(४०)। मिह्यालमा श्रतियमेन महान् श्रालमा यरवेति महिवालमा। श्रायना मही श्रावनमृत्री तिव्रतीति महिवालमा। उत्तक्षः—

१ इ.स. क्षोकः । २ स. प्रे॰ 'चित्ते तांग्रे ते. समुक्तवि' शति पाठः । १ इ. प्रताबीहुक् पाठः---शीवा जिनवर जो यः कोऽपि जीवान् जिनवर जानाति सुखद जिवावर जीव सुखैरे । सो सममावि परिशियन लहु विष्णाञ्च लहेर ॥ ४ ख. रकः । ४ स. निवंत । ३ ख. बताः ।

#### योरह्य १-भवयावासिय-माञ्चस-जोड्सिय-कप्पवासी य । गेवेय-सम्बद्धियी मोक्समडी झटमी पहर्ड ॥

श्रेष्ठाःसाः श्रतियनेन प्रशत्यः श्रेष्ठः । श्रयवा श्रतिश्येन दृद्धः लोकालोकव्यापी श्रेष्ठः, श्रेष्ठः श्राल्या सस्पति श्रेष्ठाता, केवलकाराचेच्या तर्वव्याधिवायत्वस्य इत्यर्वः (४२)। स्वास्मानिष्ठतः—स्वालानि तिकशुद्ध बर्द्धक्रेक्तस्यरे व्यतिशयेन त्यितः स्वालानिश्चितः (४३)। ब्रह्मानिष्ठः- ब्रह्मश्चि केवलकाने व्यतिशयेन विद्यतित ब्रह्मानः (४४)। तथा चोर्चः—

ब्राध्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य ।

महानिष्ठः — महती निष्ठा रियतिः किया ययाकः गतचारित्रं सस्येति महानिष्ठः परमौदाधीनतां प्राप्त इत्यर्थः । शासाधिकचेत्रेरोपस्यायनायदिद्वरिष्ठाद्वस्थासाम्यरायच्याक्याक्याक्षिति चारित्रं पद्यतिषप्तः (४६)। निक्दास्मा — न्यांतरायेन स्टिल-मुक्तप्रधिद्य झाला यस्येति निक्दालग (४६)। दद्यास्मदक् - दक्षालग निश्चलस्यस्या स्नन्तवात्रेरोया चनावात्रावलोकिनी दक्ष दर्शनं यस्येति ददालदक्ष् (४०)। उक्तं च नेमि-चम्ट्रोणा स्मानता रोद्यानवस्त्रकर्णिया —

> दंसस पुन्वं सार्यं इदुमत्थायं । या दोण्या उवस्रोगा । जुगवं जन्हा केवलियाहे जुगवं तु ते दोण्या ॥

तथा चोक्तं खाशाधरेख-

सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकारं मर्तः वर्षानं, साकारं च विज्ञेषयोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्छ्या । ते नेत्रो कमवृधिनी सरकातां प्रावृधिक सर्वतः, स्कृतन्तीर युगणयुनविंदवशं युष्माकर्मगाविताः ॥

ननु श्रयमभित्रायः सिद्धानां कथितः, ऋर्दैतां कथं संगच्छते, इत्याह—सत्यं, ऋर्दत्सिद्धयोरन्तरं शरीरस्त्राहताशरीरयोर्वततः, न दु ऋनन्तचतुष्टंचन ।

> एकविद्यो महाविद्यो महाब्रह्मपरेश्वरः। पञ्जब्रह्ममयः सार्वः सर्वविद्येश्वरः स्वभः॥ २४॥

प्कविद्यः- एका श्रादितीयाः केवलकानलक्षोपलक्षिता मतिभु ताविधमनःपर्ययरिहता विद्या यस्येति एकविद्यः। (४८)। उत्तक्ष पुज्यपादेन-

चाथिकमेकममन्तं त्रिकाससर्वार्थयुगपद्वभासम् । सकससुसाम सततं वेदेश्वं केवसञ्चानम् ॥

सहाविद्यः—महती केवलगानलच्या विद्या यत्येति महाविद्यः (४६)। सहास्रह्मप्येष्ट्यः— इक्ष्यः केवलशानस्य पर्दं स्थानं ब्रह्मपद्दं । सहस्य तद् ब्रह्मपदं च महाक्रह्मपदं मोचः, तस्य ईरवदः स्वामी महा-ब्रह्मपदेश्वरः । अयथा महाक्रह्मपयो गयाचरदेशादरः पदयोक्षरप्योलीलाः महाक्रह्मपदाः, तेषानीक्षरः महाब्रह्म-पदेश्वरः। अयथा महाब्रह्मपदं गमकरत्यं तत्येश्वरः महाब्रह्मपदेश्वरः (५०)। पञ्चब्रह्मपदः— प्रक्रमि-इक्ष्मिमितिकृत्यविधमनः पर्योक्ष्मकार्वोनीष्ट्यो निष्यः पञ्चब्रह्मपदः, शान्तद्वाद्यस्य केषणकानान्तार्थिताः। अयथा पञ्चमित्रह्मिनः प्रवृद्धितदाचार्योणच्यायक्षसञ्चात्रमितृत्वरः पञ्चब्रह्मपदः, पञ्चपदमित्रतां गुण्यैचतित्वात्

१ व नारहप० स प्रे० चारक । २ स मझ । ६ व 'क्वस्थकानां' स्थिषकपाठः । ४ व 'क्वितं' स्थिषकः पाठः । ५ व स्पूर्वनती ।

(५१) । सार्थं — सर्वेम्यः सद्रशिमिध्यादृष्टिम्यः एकेन्नियः नीन्नियः नार्वित्यः स्विनितः स्व्वान्धादः एकेन्नियः स्विनितः स्वन्नाः सार्यः एकेमियायात् । अत्र श्रीके अस्याव्याद्वान्धादः एकेमियायात् । अत्र श्रीके अस्याव्याद्वान्धादः एकेमियायाः एकेनियाः विवान्धाः विवान्

षडंगानि चतुर्वेदा मीमांसा म्याविस्तरः । धर्मशास्त्रं पुरायां च विद्या<sup>1</sup> स्चैतास्त्रद्रंश ॥

840

शिवा करूंगे ध्याकरणं ज्योतिषं झंदो निष्कं चेति परंशानि । श्रुग्येदो यशुर्वेदः सामवेदश्चवुषंकोऽ-धर्वणवेदर्श्वेति चल्याये थेयः । मीमांचा पूर्तमार्गाना जरुरतामांचा चलेकमीमांचा न्याविद्यतः । नीति-शाक्षं धर्माताक्षं श्रद्यास्य स्मृतयः पुराणं च तदिषे श्रद्यास्यकारं । तेषानन्तर्मेदा लोकतो ज्ञातन्त्याः । सर्विद्यास्य स्वरंगन व्यवकामाञ्चरकार्याः इत्यास्य । स्वर्णात्य विद्यास्य । उत्तक्षम्य

> सुगतो यदि सर्वेज्ञः कपितो नेति का प्रमा । ताबुभी यदि सर्वेज्ञौ मतभेदाः कयं तयोः॥ इति ॥

श्रलमतिबिस्तरेख (५३)। सुभू:- शोभना वमक्यस्थलच्या मोचलद्ध्या ईपत्प्राग्मारनाम्नी भू: स्थानं यस्पेति सुभू: (५४)।

> अनन्तधीरनन्तात्माऽनन्तशक्तिरनन्तदक्। अनन्तानन्तधीशक्तिरनन्तचिदनन्तमृत्॥२५॥

अनन्तर्भा:— केरलजनलच्या चीड्र दिर्यस्थेत अनन्तर्भाः । अथवा अनन्तर्भः शोधनत्त्रं सिम्तर् सीमन्तर्भाः । अथवा अनन्तर्भः शिक्ष्यं शीधन्तर्भः परिमन् सीमन्तर्भाः । अथवा अनन्ते सीक्ष्यं सीधन्तर्भाः । अथवा अनन्तर्भः शिक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः । अथवा अनन्तर्भः । आयवा अनन्तर्भः । आयवा अनन्तर्भः । आयवा अनन्तर्भः । अथवा अन्तर्भः । अथवा अववायिक्षः सीक्ष्यः सीक्ष्यः । अथवायिक्षः सीक्ष्यः । अथवायिक्षः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः । अथवायिक्षः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः । । अथवायिक्षः सीक्ष्यः सीक्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः सीक्ष्यः

जह्या होहिसि पेच्छा कियागमे चस्य उत्तरं तह्या । एकशारोदसरीरे भागमर्थातेचा सिद्धिगया ॥

हाल्लरीयांचादिरान्यन् वापवरकादिनगंज्युद्धातवत् संसारिबीचानामन्तो न वर्तते विद्धानामनन्तावेऽ-पीत्ययं:। इत्यनेन ये वर्दति सुक्तं गतेषु क्षं वेषु संस्यो रिक्तो भवति, तदनन्तरं परमेश्वरः कर्ममतुष्कतंकं तेषां लायते, पश्चानं संसारे पतन्ति, पुनर्यप च ग्राक्तमागंमलतीति प्रस्तका मवन्ति (५६)। व्यवनन्त-स्यक्तिः— व्यन्ता राक्तिः सामय्यं ययेति अनन्तराक्तिः (५७)। अवन्तद्वक्—अनन्ता इक् केवलद्वर्णनं क्षयेति अन्तरहक् (५५)। अवन्तानन्ताचीशक्तिः— अनन्तानन्ता थीः शक्तिर्वेकमः प्रशासाम्यम्बस्य व्यवेति अन्तरवान्त्रवर्णशक्तिः (५६)। उक्तक्ष—

> हुजूमा अवसं चैन प्रदर्श धारवं स्था। स्मृत्युहापोहनिर्योतीः जोतुरही गुस्रान् विदः ।॥

१ इद वर्गदेवीप०। २ इद अल् । ३ अत्र विद्या पता०। ४ इद अथवा। ५ सहापुराख पर्व १ स्ली० १४६ ।

श्रमन्तिषित्—श्रनन्ता चित् केवकशनं वस्येति श्रमन्तिचत् (६०) । श्रमन्तसुत्—श्रमन्ता गुत् इर्षः सुसं वस्येति श्रमन्तसुत् (६१) ।

## सर्गमकाशः सर्वार्थसाम्रात्कारी समग्रधीः। कर्मसाची जगवश्वरसञ्चातमाऽवसस्यितिः॥२६॥

सद्यायकायः — सद्य व्यक्तातं मकायः केवलकानं यस्येति सद्यामकारः । एकसम्येऽपि शानं न कुत्र्यातं समावतः हत्यपंः (६२) । सवार्षेयां हालाकारी — स्वतं, व्यवंतं, व्यवंतं व्यव

## निरावाधोऽप्रतक्योत्मा धर्मचकी विदावरः। भृतात्मा सहज्ज्योतिविश्वज्योतिरतीन्द्रयः॥२०॥

निरावाधः — निर्गता आवाधा कष्ट यस्पेति निरावाधः (६६) । अप्रतक्वांस्था — अप्रतक्वं अधिकेषः अविचादः अवकाव आत्मा स्वभावः स्वरूपं यस्पेति अप्रतक्वांस्य (७०) । अस्विज्ञां — धर्मचाः पतिवृत्तं चक्रं धर्मचक्रम् । वर्मचक्रं विषये यस्य च धर्मचक्री । भगवान् प्रिविवीरियतमव्यवनतंबोधनार्ये यदा विद्यारं केरोति तदा धर्मचक्रं स्वामिनः चेनायाः अप्रेडमें निराधारं आकाशे चलति । उक्तश्च धर्मचक्र-लक्ष्यं आविव्यवनिवना —

#### रकुरव्रसहस्रकाचिरं विमलसहारक्षकिः स्विनकरपरीयस् । प्रहासिक्सहस्रकिरस्या तिमंडकमप्रगामि धर्मस्रचन्नम् ॥

चर्षपाममयदानदागकं भवति (७१) । विदांषर:—विदां विद्वजनानां मध्ये वर: श्रेष्ठः विदांवर: । वदिष्ठ सुष्यन्ते विभक्तचोर्धमधानात् (७२) । भूतास्मा—मुदाः वस्त्रायंः झाल्या यस्येति भूताला । कोऽवी झालसान्यस्य सत्त्रापं इति चेदुच्यते—का सात्रप्यमम्ये इति तावद् धातुर्वतेते । ऋतीत सततं गच्छति तोकालोकस्वस्यं वानातीत्याल्या । सर्वश्राद्धम्यो मन्<sup>२</sup> । सर्वे गस्यर्था झानार्था इत्यनिधानात् । तथा चोक्तं—

## सत्तार्था संगत्ते वृद्धौ निवासे व्याप्तिसंपदोः। द्यमित्राये च शक्तौ च त्राद्धुभवि गतौ च सृः॥

हित वचनात् भृतो लोकालोकस्य शनेन व्यापक क्षालमा सस्येति भूतालमा, न द्व प्रियम्यतेनोवायु-लद्ययावदुर्भृतमयक्षार्याककस्यत ब्रालमा वर्तते (७६) । सहक्रज्यमेतिः च्हर्च स्वाम्यायिकं ज्योतिः केनलशां सस्येति सहक्यमितः (७४) । विषयज्योतिः — विषयितम् लोकं क्षालोकं च ज्योतिः केन्नलक्षान-केनलश्यां नलस्ये ज्योतिलांचनं यस्येति विषयन्येतिः । अयया विश्वस्य लोकस्य ज्योतिकाद्धः विश्वज्योतिः लोकलोननारित्ययः । व्योतिकाद्यक्षि वास्कं हत्यानियानात् (७५) । अतिनिद्वयः — ब्रातिकान्तानि हितः-वारित क्षतीन्त्रियः, हान्त्रयज्ञनपदिः हत्यारं (७६)। उक्तक्ष—

१ व 'स्वामिना महारकेण' स्त्वविकः पाठः । २ व मतः ।

सञ्चण्डु अधिदित बाबासट जो सबसूद्ध न पश्चियह । सो बिंदित पंचिदिय बिरत बहुतरबिंदि पाबित पियह ॥

केवली केवलालोको लोकालोकविलोकनः। विविकः केवलोऽव्यक्तः शरण्योऽविन्त्यवैभवः॥ २८॥

केवली - केवलं केवलशानं विषयं यस्पीत केवली (७७) । केवलालोकः - केवलोऽकहायो मित-क्षानादिन्तरोत्त् आलोकः केवलशानोयोतो वस्पीत केवलालोकः (७८) । लोकालोकिविक्तनः— लोकालोकियोर्सिलोकनं अवलोकनं वस्पीत लोकालोकिविलोकनः (७६) । विषय्कःः विविच्यते स्म विविक्तः सर्वविषयेन्यः प्रवस्ततः । विविद् पृथयमाले (८०) । केवलः - केवलः अवहायः । अथवा केवलः (८९) । अवव्यतः अग्राप्तः । विविद् पृथयमाले (८०) । केवलः - अव्यतः अग्राप्तः । अथवा काम्य हत्ययेः (८२) । श्रारण्यः - शास्त्रः इत्यायां मनवः अग्राप्यः अग्राप्तः केवलशानेन सम्य हत्ययेः (८२) । श्रारण्यः - शास्त्रः अग्राप्तः । अपित्रमनसभ्यं हत्यर्थः (८४) । आविक्त्य-वैम्रषः - अविन्यं मनवः अग्राप्तं वैम्रां विम्रां प्रमुखं वस्येति आविन्यवैम्रयः (८४)।

> विश्वभृद्धिश्वरूपातमा विश्वातमा विश्वतोमुखः। विश्वव्यापी स्वयंज्योतिरचिन्त्यातमाऽमितप्रभः॥२६॥

विश्वभत-विश्वं विभर्ति धर्पत पुण्णाति वा विश्वभूत् ( ८५ ) । विश्वक्रपातमा - विशंति प्रविशंति पर्यटन्ति प्राणिनोऽस्मिनिति विश्ने त्रलोक्यं तदपस्तदाकार त्र्यात्मा लांकपरणावसरे जीवो वस्येति विकासपातमा । अध्यक्षा विकाति जीवादयः पदार्था यक्तिमित्रिति विकृतं केवलञ्चानं विक्युरुपः केवलञ्चानम्बरूपः ब्यातमा वस्येति विश्वक्रपातमा । स्रज्ञि स्नटि स्नटि निज्ञास्य. स्वः (८६)। विश्वातमा – गथा चत्तपि स्थितं कजलं चर्चानित, प्रस्थप्रमितं धान्यं प्रस्थ इत्युपचर्यते तथा विश्वस्थितः प्राणिगणो विश्वशबंदनोन्यते. विश्व<sup>9</sup> श्रातमा निजसदृशो यस्येति विश्वातमा (८७)। विश्वतोमस्यः - विश्वतश्चतुर्देन्तः सुन्यं वक्त्रं यस्येति विश्वजोमखः, केवलशानवन्तं स्वामिनं सर्वेऽपि जीवा निज-निजसन्मस्वं भगवन्तं पश्यन्तीति भावः, तस्य तादृशनिर्मलस्वात । स्रथवा विश्वतोमसं खल जल<sup>3</sup>मच्यते तत्स्वभावत्यातः स्रामितजन्मपातकप्रज्ञासन-खात. विषयसखतप्णानिवारकत्वात् प्रसन्नभावत्वाच भगवानपि विश्वतामुख उच्यत । स्रथवा विश्वं संसारं तस्यति निराक्तोति मसं यस्येति विज्ञयतेमसाः, भगयन्मसदर्शनेन जीवः पनभेव न संभवेदिति भावः। श्रयवा विश्वतः सर्वोगेष मुखं यस्येति विश्वतोमुखः, सहस्रकार्षः सहस्रपात् इत्यमिधानान् (६८)। विश्वस्थापी—विश्वं लोकालोकं केवलशानेन व्यामोतीत्येवंशीलः विश्वस्थापी । स्थाया लोकपरगापस्तावे विश्वं जगत् श्रात्मप्रदेशैर्व्यामोतीत्येवंशीलः विश्वव्यापी (८६)। स्वयंज्योतिः स्वयं श्रात्मा ज्योतिश्च-द्धर्यस्येति स्वयंज्योतिः, प्रकाशकत्वात् स्वयंसूर्व इत्यर्थः (६०)। अचिन्त्यातमा – श्रविन्त्यः श्रवागमनस-गोचरः श्रात्मा स्वरूपं यस्येति श्रचिन्त्यातमा, श्रचिन्त्यस्वरूपः (६१)। **आमतप्रभः** श्रमिता प्रभा केंवल-शानस्वरूपं तेजो यस्पेति श्रामितप्रभः । श्रयवा श्रामिता प्रभा कोटिभास्कर कोटिचन्द्रसम्मनं शरीरतेजो यस्पेति श्रमितप्रभः (६२)।

> महौदार्थो महाबोधिर्महालाभो महोदयः। महोपभोगः सुगतिर्महाभोगो महाबलः॥३०॥

महीदार्य— महत् श्रीदार्यं दानशक्तियंत्यति महीदार्यः । भगवान् निर्मन्योऽपि सन् याख्रितफलप्रदा-यक हत्यर्थः । उक्तञ्च-—

> नि:किंचनोऽपि जगते न कानि जिन दिशसि निकामं कामितानि । नैवात्र चित्रमधवा समस्ति वृष्टिः किमु खादिह नो चकास्ति ॥

१ द विविर्। २ स <sup>4</sup>विश्वं<sup>3</sup> इति पाटः । ३ दुःजन**ः । ४ द**्रप्रचासस्तात् ।

भ्रयवा वैरात्मकाले सर्वत्वापीति मावः ( ६१ ) । सङ्घाषोषिः—महती व्येषिवेरान्वं रत्तनयप्रातिर्वा मन्येति महायोषिः ( ६४ ) । उत्तञ्जः—

> रक्षत्रवरिप्राप्तिवीधिः सोऽतीव बुर्जंमा । तथ्या कर्ष कर्वचिक्षेत्कार्यो यहो महानिह ॥

महालाभः - महान् लाभे नवकेनललिक्तल्यो यत्येति महालाभः । धम्यक्तं चारितं वानं दर्शनं दानं लाभो भोग उपभोगो वीर्यं चेति नवकेनललभ्यः (६५)। महोत्यः - महान् तीर्यकल्याभः कर्मेषा उदयो विपाको यत्येति महोदयः । अथवा महान् उत्कृष्टः अयः ग्रुमावहो विधिवत्येति महोदयः । अथवा महान् उत्कृष्टः अयः ग्रुमावहो विधिवत्येति महोदयः । अथवा महान् कदानित्यस्तं न यात्येति उदयः कर्मान्योतस्यः केनलकानत्योद्यमो वत्येति महोदयः । अथवा महान् केनलकानत्योद्यमो वत्येति महोदयः । अथवा महान् केनलकानत्य वृक्ता दया वत्येति महोदयः । अथवा महान् केनलकानत्र वृक्ता दया वत्येति महोदयः । अथवा

#### बस्य ज्ञान-देवासिन्धोरगाष्ट्रस्यानकाः गुवाः । सेक्यतासम्बद्धो श्रीगः सम्बद्धे चासताव च ॥

शानेन दयवा च मोच्चो भवतीति व्य्वतमत्र (६६)। महोपमोचाः—महान, उपमोगश्रञ्जन-वामर-विद्यामायोकतत्रमञ्जलो महमोगंचं समक्तव्यादितज्ञ्चां क्यु वस्वेति महोपमोगाः (६७)। सुपतिः— शोमना गतिः केवलशानं वस्वेति मुगतिः। स्रयवा शोमना गतिः पंचमीगतिर्वस्वेति सुगतिः। स्रयवा शोमना गतिर्गननमानं वस्वेति स्थातिः, स्वरूपवास्त्यावां मन्दगमनो वा (६५)। तथा चौर्चः—

#### गिरिभित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः स्वद्दानवतः । तव समवादानवतो गतस्रजितमपगतप्रमादानवतः ॥

महाभोगः महान् भोगः गन्योदकनृष्टि पुण्यृष्टि-शीत-मृदु-सुगंभ्युभते वातादिलच्यो मोगः सकृद् भोग्यं वस्तु वस्येति महाभागः। समयं समयं प्रत्यानन्यशामरवाशयिदिविद्विद्युप्ण्यस्माञ्चलक्यो नीकर्माभियानो मोगो वस्येति महाभागः। स्त्रया महान् स्नामोगो मनस्कारं लोक्कालेरूव्यप्पे केवस्त्रयाने वस्त्रीमान्। क्लाभोगो मनस्कार हत्विभयानात् (६६)। महाबलः—महत् वलं समस्त्रवस्तु परिच्छेदकल्याचं केवलज्ञानं वस्येति महामलः। स्त्रया महत् वलं रायैरसाम्ब्री निर्मयत्वं च वस्येति महाक्लः (२००)। तथा चोक्तं आशार्ष्यरेख—

नापैत्यान् विस्मवान्तर्दिकपतनस्त्रो इत्तस्त्रयान् विकत्वत् , तिः अविकृत्यः भोगेः चलपितपुत्रसम्बनाम् विविद् श्रीकुपदृतुगसूत्रामान्त्रतिकारामान्त्रतीयेः त्वर्यान् स्वायक्षं संगसस्य स्पतित विकासो सावित्यायः स वोजन्यातः ॥

श्रस्थायमधै:—श्री वीरताथः किल वालकुमारः वालश्रीवां काकपल्यसै: रावकुमारैः समान-वयोमियंत तकश्रीवां करोति, तरिस्त्रकारं लीयमेन्द्रसमायां क्या वन्न्य—यरेवानां मण्ये श्रीवीरताथः सूर्ये वर्षते । तक्कुत्वा संगमको नामदेवस्तरपीस्तृतं कुंडपुरं मातः । तत्रोवानवने बहुमी रावकुमारैः वह कीवां कुर्वायाः श्रीवीरत्वामी संमानुदेख् दृष्टः। तरिस्त्रकवरे दृष्ट्यान्त्वा श्रीवीरत्वाची रावकुमारैः वह कीवां कुर्ववादते । संगमो नाम देवः वर्षरुपं भूत्वा तस्मृत्यारप्य स्क्रव्यर्थन्तं वेद्यस्त्वा रिस्तः । तं दृष्ट्या वर्षे समावश्च त्रवाचित्रवाची मयविद्या सप्याचिताः वत्र तत्र स्वाचित्रवा । श्रीवीरत्व तं कालवाच्यां स्वीपीरः स्वाप्तिः तत्रति वकारः, त्वं मद्याचीर दृति स्वाप्तिनो नाम कुत्वा स्वर्ग ततः । तद्वव्यतम्बतायस्य स्वीपीरः स्वाप्तिनः त्रति वकारः, त्वं मद्याचीर दृति स्वाप्तिनो नाम कुत्वा स्वर्ग ततः । तद्वव्यतम्बतायस्य 
> सर्वज्ञवयनस्यनाधियम्भां सम्यं प्रवीमानरः । अविद्यानन्दिगुरोः ज्ञिष्यः अभिन्नसागरो जयति ॥ इति सर्वज्ञातनामा द्वितीयोऽभ्यायः समाप्तः ।

> > -

# अथ तृतीयोऽध्यायः ।

र्थं नमः सित्तेभ्यः । श्रथेदानी यशहरातं विनयते । यशादीं मगवानहन्महाहीं मधवाचिनः । भूतार्थयश्रदुरुषो भूतार्थकतुर्पोत्यः ॥ ३१ ॥

यहाई:- यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु । जिनानां यजनं यक्षः । याचि विचि प्रपिष्ठ् चित्र स्विप रिषयको नक् । यज्ञं इन्त्र-परणेन्त-नरेन्द्रादिकृतानईवां पूजानन्यसंगविनीमईतीति यज्ञाहः । कर्मण्यस् (१)। भगवान्-भगो ज्ञानं परिपूर्णेश्यरं तथः श्रीः वैराग्यं मोनुख विचते तस्य स मगवान् (१)। उक्ताळ-

> ऐरवर्यस्य समग्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रियः। वैरान्यस्याय मोचस्य वण्यां भग इति स्मृतः॥

अहर्न्य— इन्हादिङ्गतामनन्यरंमाविनीमहँगामहँतीति योग्यो भवतीति आहँग् । वर्तमाने अन्तृष्ठानशाष-प्रमानेकांकस्त्रमानिकत्यः इत्यनेन प्रान्तप्रत्याः । अयवा अकारणनेतः अदिलांत्यते, स एव मोहनीयः । 'ससुरायेषु प्रकृताः रण्याः धवयवेष्यपि वर्तने, हत्यिभयातात् । रक्कारेष्य रखी रहत्यं च तास्य। कि तत् रख: इनात्रस्य दर्गानाव्यां च दर्भनात् स्व उच्यते, सस्यग्रन्येन अन्तर्यकर्मीच्यते । मोहनीयं एतमञ्जूवयं च पातिकर्मनश्चर्यं कम्पते । तत् इता अर्थणामहँगीत्यर्गः । ततुकः अपितिसम महर्षिणाः—

> मोहादिसर्वदोषारिघातकेम्यः सदाहतस्त्रोभ्यः । विरहितरहरकृतेभ्यः पूजार्हेभ्यो नमोऽर्वह्मयः ॥

१:वृ व प्रत्योः नास्त्यर्थं पाठः । २ व प्रारम्यते ।

तथा च चारित्रसारप्रनथे चासुण्डेन राहा नान्दीसूत्रस्य पूर्वाचेंऽयमेवायोंऽवतारितः-

म्ररिहनन-रजोहनन-रहस्यहरं पूजनाहँमहँन्तम् । सिद्धान् सिद्धान्त्रायान् रकत्रयसाधकान् स्तुवे साधृन् ॥

तथा चोक प्रमास्वामिना—मोदक्याञ्चानवर्गनावस्वान्वराण्कवाव्य केवसक्यं (१)। महाद्दी—
महस्य स्वत्य वारों योगः । महादं । अपना महानर्सातीतं नाहाः । कर्मच्या । अपना महान्सातावदं नाहाः ।
स्वर्धः मर्गतावामिति तापुः । (४)। मद्यवाचित — मधन्ता मधन्ता वा रातकृत्या राष्ट्रीत्व स्वर्धः वार्ष्यत्व प्रतितः प्रमानितः । अपना मधं केवर्षं कर्मचानितः । रोपवानि वे ते मध्याः केनां वितानस्वाः तैर्याचितः । स्वर् युक्ष् मशोनां च । ती च मधना मध्या वा (५)। भूतार्थः
यज्युवसः—भूतार्थः सम्प्रशः मञ्जूषः (५)। भूतार्थः
यज्युवसः—भूतार्थः सम्प्रशः मञ्जूषः प्रतार्थः स्वर्षः भूतार्थः स्वर्षः । मागन्ताः कित नायवर्षा यज्युवसः
स्वरितः तीनम्वर्णा दत्यर्थः (६)। भूतार्थः स्वर्षः भूतार्थः स्वर्षः ।

## पूज्यो भट्टारकस्तत्रभवानत्रभवान्महात्। महामहार्हस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुरच्यंवाक्॥ ३२॥

पुष्य: - पूजायां निपुक्तः पूजाः ( ८ ) । सहारकः - महान् पंडितानारवितः प्रेरावि स्वाहायसीः स्वायीमितं महारकः ( ६ ) । तत्रभावान् - पूजाः ( १० ) । अवश्यवान् - पूजाः ( ११ ) । सहान् -पूजाः ( १२ ) । सहाभहार्षः - महापूजायोगाः ( १२ ) । तत्राव्युः - एकः ( १४ ) । तत्रोदीघोषुः -पूजाः ( १५ ) । अर्च्यवाक् - अर्जा पूजा वाक् ययत स्वर्णवाक् ( १६ ) ।

## आराध्यः परमाराध्यः पञ्चकस्यालपूजितः। दृग्विशुद्धिगणोदग्रो वसुधारार्षितास्पदः॥३३॥

> स्दन्नयं सदासाद्यौ तथाऽनायतनानि वट् । अद्यौ शङ्कादयरचेति दृग्दोषाः पञ्चविंशतिः ॥

तत्र मृदत्रयम्-लोकमूढं देवतामूढं पाखंडिमुढं चेति मृदत्रयम् । तत्र लोकमूढम्-

स्वां वे प्रश्यास्तानं सङ्कान्ती प्रविद्यास्यः। स्त्र्यासेवादिस्तकारो देशोदर्यनाविद्यः॥ तोष्ट्रप्रत्यन्तवस्य विद्यास्य विद्या

१ तत्वार्थे० १०, १। २ इ वैनदिगम्बर्गः । ३ व 'पेक्टितान् गखबरादीन् आरयति' इति पाढः ।

तत्र देवतामूडम्-

वरोपक्षिप्सवाऽऽशावान् रागष्ट्रेषमवीमसाः । देवता यदुपासीत देवतासुदमुच्यते ॥

तत्र पासण्डिम्डम्-

सम्रन्धारम्भहिंसानां संसारावर्तवर्त्तिनाम् । पास्रविदनां पुरस्कारो होयं पास्रविदमोहनम् ॥

तत्राष्ट्री मदाः—

ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धं तपो वपुः ।

तत्र स्रनायतनानि षट-

कुदेव-इस्स-झास्तृक्षां तत्सेवकनृकां तथा । स्थानके समनं पंसामित्यनायतनानि षट ॥

ता शंकारबोऽद्यो दोषाः सम्मग्दितलं कैनं दर्शनं स्वयमिति निःशंकितलस् (१)। इद-सलोक-मौगोपमोप्रकांद्वादितलं निःशंदलस् (२)। यरीयदिकं पविश्वमिति मिन्यास्कृत्यनियो निर्विचिक्तस्यां (१) क्रमाईत्यस्वयेषु मोदपितलममृदर्शितां (४)। उत्तमस्मादिनियसमां प्रमृद्धिकस्यां चार्विय-सेक्द्रोप्रसम्म चौपकृत्यं उपसृद्वास्तानपृद्धाः (५)। क्रोप्रमानमायालोमाद्यु धर्मियभंदकारयोषु विद्यमानेष्यपि धर्मोदप्रन्यवनं रिवर्ताकरकार्यं (६)। किनशायने नदानुगगितः वात्यस्यम् (७)। सम्प्र-स्वर्यन वान्यादितस्योगिरात्यकार्यनं किनशायनोयोत्यस्यां च ममावना (६)। एतंत्रश्री सम्प्रस्यसुप्राः। विद्यस्याः । तथा चर्मन्वसुर्वेतः प्रमानना (६)। एतंत्रश्री सम्पर्वस्यसुप्राः। व्या चर्मन्वसुर्वेत्वः प्रमानना (६)। इत्यस्य सम्पर्वसुप्राः। व्या चर्मन्वसुर्वेत्वः प्रमानना (६)। इत्यस्य सम्पर्वसुप्राः। व्या चर्मन्वसुर्वेत्वः प्रमानना । तथा चर्मन्वसुर्वेत्वः प्रमानना । इत्यस्य स्वयस्य स्वयस्

> निर्प्रत्यकरपविता-वितका-स-भीम-नागश्चियो भवन-भीम-भ-करपदेवाः । कोष्टस्थिता नू-पद्मवोऽपि नमन्ति यस्य तस्मै नमिक्कमुवनप्रभवे जिनाय ॥

हित स्वन्तितक्षाकृषे कियतो द्वारशिवशायाः श्रह्वेद्वियातो गण्यते । तयाहि—प्रधमकोहे निर्मामा मुग्यतेत्वाति । द्वितीयकोष्ठे योदयस्यंत्रीतता भवति । तृतीयकोष्ठे वित्तकाः वेचारायुष्यात-सर्दित्यो यवस्त्रायदः चान्तवस्र तिद्वति । चतुर्वकोष्टे क्योतियां द्वंत्रन्तमक्ष्रत्वज्ञतायायां स्थियो सर्वित । देवमे कोष्ठे क्ष्त्रत्यागार्विक्षमात्रे देव्य झारते । एष्ठे कोष्ठे अस्त्रताधिनां विक्ताः चर्ततः । स्वस्ते कोष्ठे अस्त्रताधिनो देवा वापति । श्रष्टमे कोष्ठे श्रद्धवित्रा व्यन्तस्यक्ष्मकार्वते । नवमे कोष्ठे क्योतिदंशाः वैत्रस्य सर्वते । स्यमे कोष्ठे क्षत्रत्या देवा योदयमेश्च व्यवित्राति । एकादशे कोष्ठे द्वारायो मृत्याः सर्वत्रस्य । स्वारम्यो केष्टि स्वायस्य दंव-मृत्य-कृत्रायदंभादगोऽपि भवति । ते वर्षेपि द्विवद्धादिवहिता भवन्तीति स्वारमात् बेदस्यः ।

> सिध्याहिहरभध्योऽसंत्री शीवोऽत्र विद्याते नैव । यक्षानध्यवद्याचे ६: संदिग्जो विपर्यक्तः ॥ जन्याः परयन्ति स्पायि अध्यन्ति विद्याः श्रुतिस् । सृष्याः स्पर्ट विभावन्ते चंक्रस्यन्ते च पञ्चवः ॥

सहस्य च गयाः कृषे मजति । मिन्यादृष्टिक्य मांताङ्गारी प्रमयनामा मजति, न तथा स्थानिनो गया इति मानः (२०)। बसुधाराधितास्यदः —बसुधारामी स्व-सुवयारिकानपंवीर्यंति यूक्तिमास्वरं मातुरङ्गायं यस्तिते वसुधार्याचितास्यः । चने दृष्टीपंचे स्व स्वादौ च बसु क्याने इत्यमिषानात् (२१)।

> सुस्वप्रदर्शी दिन्यीजाः श्वीसेवितमातृकः। स्याद्रकार्याः श्रीपतगर्मी गर्मीत्सवीच्छतः॥३४॥

सस्यप्रदर्शी—सञ्ज शोमनान स्वप्नान मातुर्दर्शयतीति सस्वप्रदर्शी ।

गज-वृषभ-सिंह-कमलाहामेन्दु-स्वीति मीन-घटौ । च सरः । अञ्चासनं सरसचा च नागग्रहं मखिरायो बिक्कः ॥

गर्भागमनकाले मुले गनरान्यपेशम, इति सुस्वप्रदर्शी (२२)। विवयीजाः—दिन्यं स्थानुवं स्रोनोऽनष्टम्भो दीतिः प्रकाशो नतं भादु तेनो ना मस्य स दिन्योनाः (२६)।

> धातु तेजो बत्तं दीष्ठिरवहस्मरच कथ्यते । क्रोजःशन्देन विद्वत्तिः प्रकाशः अतसागौः ॥

श्वासेवितमात्कः – राज्या राकस्य महादेव्या सेवता आराधिता माता अनिका संस्य स श्वासेवितमात्कः । 'वर्गक्वर-ताष्ट्रेवाहा बहुवीही कः (२४)। रक्कार्यः — गर्मेषु उत्तमो गर्मः रक्कार्यः, रजैरण्याद्वितो गर्मो वा स्यत्य स स्कार्यः, क्वाहितम्बतात् (२५)। अपितृत्वार्यः — श्रीसम्बेत् श्री-द्वी-पृति-कीरि-र्वाह-वन्धी-राजित-पृहित्मक्वात् (त्वः)। आपितः पृतिक्विति राजितः विकासितः विकासितः

दिञ्योपचारोपचितः पश्चभूतिंकतः स्वजः। सर्वीयजन्मा पुण्यांगो भास्यातुद्भूतदेवतः॥ ३५॥

विश्वीपचारोपचितः —दिन्नेन देनोपनीतेनोपचारेण पूज्या उपचितः पुष्टि मातः पुष्टि नीतो वा दिन्नोपचारोपचितः (२०)। पद्मभृः—पद्मेरश्वादिवा भूगतिःगचाँ वस्त्रीत पद्मप्ः। अववा मातुस्तरे स्वामिनो दिन्यान्त्रण कालं भवति, तन्त्रार्थिकाचां विद्यातने मयति, तरिसन् विद्यातने रिक्यार्येकामा स्वाप्तर्यो वृद्धि वाति, इति कारणात् पद्मपूर्वमानात् मण्यते, पद्माद् भवति पद्मपुः (२६)। उत्तक्ष महापुराशे—

> कुरोशयं समं देवं सा द्वानोदरे शयस् । कुरोशयं शयेवासीन्मानतीया दिवीकसाम् ॥

निष्कलः – निर्गता कला कालो यस्येति निष्कलः । निश्चिता कला विद्यानं वा यस्येति निष्कलः । उक्तक्ष —

> योडडॉंडडो वियोर्युतं रैष्ट्रस्टिः कसर्गं स्था । शिक्षं कासमा विशेषा कसा प्रवासीरिङ ॥

श्चयवा निर्गतं कतं रेतो यस्थेति निष्कताः, श्वमश्चनुत्वात् । श्रमशा निर्गतं कत्वमश्चीयं यस्थेति निष्कताः, कवताश्चरपदितत्वातः । उक्तञ्च —

जन्यक्रमपुरध्वाने क्वं रेतस्वजीर्वके।

१ स में ॰ 'तिमि कुटी'। १ स मातुरगमनं । स मातुगरमनं ।

. . .

क्रंपना निष्कं हेन लाति आरते रक्षहण्टेरवले निष्कतः । क्रयना निष्कं सुनवं लाति दर्शात प्रश्नाम-र्मानको राहुनेनत्वेति निष्कृतः । क्रयना निष्कं लाति राज्यानको वस्त्रीवभूष्यं प्रक्राति सतरलं सहस्रकरहारं कष्ठे दशातीति निष्कतः ( २० )। उक्तञ्च—

> वृद्धोविभूषवे साष्टशते हेम्नश्च हेम्नि च। तत्पक्षे चैव दीनारे क्यें निष्को निगद्यते ॥

स्वजः— खेन श्रासना नायते उत्पर्धते, स्वातुन्त्वा प्रत्यद्वीभवतीति स्ववः । श्रयभ शोभनो रागद्वंपनीहार्द्र्यहेतः श्रवो ब्रह्मा स्ववः । श्रन्यस्तु लोकोकतत्त्वयः श्रवः, स द्व दुरवः । (११)। तथा चोकं महाकलह्नेन—

> उवस्वां पुरपादि शासबहुर्ज चेती वदीयं पुनः, पात्री-द्वद-कमण्डसुप्रसुतयो वस्वाकृतार्थास्थितिस् । स्वादिभौदिवितुं भवन्ति स कयं मह्या भवेनमादर्शा, सुकृष्याश्रमसागरोषरहितो मह्या कृतार्थोऽस्तु नः ॥

सर्वीयजन्मा - जर्मेन्मो हितं धर्षीयम्, तर्वीयं जन्म यस्येति सर्वीयजन्मा । भगवजन्मतम्ये नारका-यामपि वर्षा मुखं भवति यस्मात्, तेत - वर्षीयजन्मा (३२)। पुष्पाङ्गः- पुण्यं पुण्योपजनेतर्दृद्धसन्द्र्यः । यार्थरं स्थ्येति पुण्याङ्गः, मत्तपूर्वरित्वरायेरनादित । अथवा पुण्यानि पुण्यानि प्रत्येति द्वारितानि अङ्गानि स्त्यान् । अथवा पुण्यानि पारपितानि अङ्गानि स्त्यान् । स्वायान् स्विति प्राप्याङ्गः (३१)। आस्या र— भावो दीत्रयो नियन्ते वस्य व भारतान्, चन्द्राकंकोटपि अधिकत्या स्त्यानं (३४)। उद्मुत्तवेषतः - उद्भूतं उदस्यामातवृत्वकृत्यन्ते वा दैवतं पुण्यं स्त्य त उद्भूत् संक्षरः। अथवा उद्भूतं अन्तन्तन्त्यमेणार्वितः देशं कम्र तस्यति वृत्यं नयतीति उद्भृतदेवतः। अथवा उद्यक्षानां पृत्यनां प्राप्यानां प्रकारीनां देशं देशः उद्भृतदेवतः (३५)

> विश्वविद्यातसंभृतिविश्वदेवागमाद्भुतः । श्रवीसृष्टप्रतिच्छुन्दः सहस्राधदगुत्सवः ॥ ३६ ॥

चिश्व विश्व तिस्ति (तै: — दिश्व सिम् , त्रिभुवरे विश्व ता संयुद्धिनंत्रम् यस्येति दिश्व विश्व तिसम्बद्धिः । श्रम् विश्व सिम् दिश्व । पिद्धा विश्व तिसम्बद्धा वेष्ट्य । अर्थ विश्व स्थित दिश्व विश्व तिसम्बद्धा विश्व विश्व विश्व तिसम्बद्धा विश्व विश्व तिसम्बद्धा विश्व विश्व विश्व तिसम्बद्धा विश्व विश्

तव रूपस्य सौन्दर्य दृष्ट्वा तृष्टिमनापिवान् । दृथकः राकः सहस्राको बसूव बहुविस्मयः॥

भृत्यदैराषतासीनः सर्वग्रमनमस्कृतः। हर्षाकुलामरस्वगश्चारखर्षिमतोत्सवः॥३०॥

सृत्यदैरावतासीनः—रत्यत् नर्तनं कुर्वन् योऽवावेचकाः, तस्मन् झाचीन उपविष्टः । ई तस्करः इति सापुः, नत्यवैरावतासीनः (४०) । सर्वग्रकनमस्कृतः—चर्वः द्वार्त्रिश्चता ग्रकेर्देकेनैनेमस्कृतः प्रसासन माक्षियोकतः वर्षयकनमञ्जूतः । दश्यमिर्मवनवार्षिमः ब्राष्ट्रम्वनैतराष्ट्रकैः वन्नेत्व रविद्या च द्याद्याप्तः क्षण्यवार्थनेन्द्रमञ्जूतः वर्षयः । के ते द्वाद्य कल्पवार्थन्तः । वर्षेवनः येद्यानः व्याव्यम्भः क्षण्यक्षेत्रः । वर्षेत्रः वर्षेत्रः वर्षेत्रः । वर्षेत्रः वर्षाव्यक्षः मान्त्रः । वर्षेत्रः । वर्षेत्रः वर्षाव्यक्षः । वर्षेत्रः । वर्षेत्रः वर्षाव्यक्षः । वर्षेत्रः । वर्षः । वर

जंशश्रेण्यञ्जिक्षाजनदन्धन्नपुष्पबीजतन्तुगर्तैः । चारकनाम्नः स्वैरं चरतम् दिवि स्तमो विक्रियद्वि<sup>\*</sup>गताम् ॥

तत्र अंघाचारणाः भूमेश्वरि आकारो चटुःक्वित्रमाया बङ्कोत्वर्गनित्तरणीभकारण्यप्रदशः बहुतोक्वन-यातगननप्रवणाः बङ्काचारणाः । भेषि आतीं आतम्ब्र पूर्ववर्गच्छिति ते श्रीण्चारणाः एवमप्रिक्वालाम-स्युग्नते गच्छित्व आप्रिणियाचारणाः । एवं कतमस्युर्ग भूमावित्र णायेद्वार-निवश्चम्रणाः वत्त्रनारणाः । प्रथम वार्षा-तदारा-नयारिषु वलगुपादान अप्कारिकश्चीवानित्रप्रवन्तो गच्छित्ति ते कत्वचारणाः । एवं प्रशासि गच्छित्त ते दलचारिणः । एवं फतातामुष्यि गच्छित्त ते फलचारणाः । एवं प्रणायापुर्धि गच्छित्त ते पुण्यापारणाः । एवं प्रणायापुर्धि गच्छित्त ते पुण्यापारणाः । एवं तत्त्तामुष्यि गच्छित्त ते पुण्यापारणाः । एवं तत्त्तामुष्यि गच्छित्त ते प्रणायाः । एवं तत्त्तामुष्यि गच्छित्त ते प्रणायाः । एवं प्रणायापुर्धि । एवं श्रीवार्धिक्वार्याः । एवं तत्त्तामुष्यि गच्छित्त ते प्रणायास्याः । एवं तत्त्तामुष्यि गच्छित्ति ते तिन्तुचारणाः । ते चारणा आकारागामिनश्चारणाः अध्यत्ते । पर्वक्रवन्तया आकारो गच्छिति, निर्मणा वा गच्छिति, कार्योत्यर्गेण वा आकारो गच्छिति, परोद्धार्यनचेत्रपंत्र वार्षास्यर्गाम्वर्णाः क्ष्यन्ते । तेषा प्रतीक्ष्यः - वार्षास्यरितित्वरणः (४१) ।

> व्योम विष्णुपदारक्षा स्नानपीठायिताद्विराट्। तीर्थेशम्मन्यदुष्धान्धिः स्नानाम्बुस्नातवासयः॥३८॥

च्योम - विरोपेण ज्ञवति रज्ञित प्राणिवर्गानित व्योम (४४) । विष्णुपदारक्का -- वेषेष्टि व्यामीत तोक्रमिति विष्णुः, प्राणिवर्गः। विषे किंब हत्यनेन नुप्रत्यतः। विष्णोः प्राणिवर्गस्य पदानि वर्द्धरामर्गणास्थानाित नुष्यस्थानाित च तेषामराज्याद रहा विष्णुपदारक्षा, परमकाविषकतात् स्वामिनः। उक्तव्य -- गोमहत्वारम्थे श्रीनेमिचन्द्रेण भगवता।

> गह हं दियं च कावे जोए वेए कसायखायो य । संजम दंसया बेस्सा भविवा सम्मन सण्या आहारे ॥

तया चतुर्दशगुग्रस्थानगाथाद्वयं-

भिष्को सासया भिस्तो अविरयसम्भो व देसविरदो य । विरदो पमच इयो अपुष्य अविषयि सुहुमो य ॥ उवसंत सीयमीदो सजोगकेमसिजियो अजोगी य । चोइस गुयठाखायि य कमेया सिदा सुखेयस्या॥

व्योग विष्णुपदारचा इति नामद्रयं श्राविद्यविक्तं शतव्यम् (४५) ! स्नानपीठायिताद्विराट्— स्नानस्य जन्माभिषेकस्य पीठं चतुर्यिकक्तं तदियाचर्यते स्न स्नानपीठायितः श्रदियद् भेकपर्वतो यस्य ध स्नान- प्रीवाश्वितारियर् (४६) । तीर्पेक्समन्यदुःध्वाध्यः—तीर्यानां बलाययानानीयः स्वानी तीर्पेयः । तीर्वेद्यमालानं मन्यते तीर्पेद्यमन्यः, तीर्थद्यमन्यो दुष्धाध्यः वीरत्ययये यस्य सः तीर्यद्यमन्यदुःधाध्यः (४७)। स्वानाम्बुस्नात्वयासयः—क्यानान्तुना स्नानवतेन स्नातः प्रज्ञातितद्ययिये वास्त्वो देवेन्द्रो प्रत्येति स्नानामुक्तात्वययः। स्वानिनः स्नानवतेन सर्वेद्रपे दाकाः स्नानं कुर्वन्ति (४५)।

## गम्धाम्बुपूतत्रेलोक्यो वज्रस्चीशुचिश्रवाः। कृतार्थितग्रचीहस्तः शकोद्युष्टेष्टनामकः॥३६॥

गन्धान्त्रपुर्तजेलोक्य: गन्धान्त्रना ऐशानेहावर्जित गन्धोरकेन वृतं पित्रप्रीमूर्त त्रैलोक्यं वस्पेति गन्धान्त्रपुर्तनेलोक्यः (४६) । वद्मस्यान्त्रपुत्तिक्षयः न्यान्त्रप्तिक्षयः वर्षाः (४६) । वद्मस्यान्त्रपुत्तिक्षयः वर्षाः विकारित्ता तर्यन्तः वर्षाः विकारित्तं तर्याः विकारितः वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्

#### शकारव्धानन्दनृत्यः शबीविस्मापितास्विकः । इन्द्रनृत्यन्तपित्को दैदपूर्णमनोरथः ॥४०॥

ष्टकारम्भानस्युत्यः-वाकेष सीधर्मेन्नेष आरखं मेहमस्तके जिनेक्षराप्रे आनन्दनुत्यं मगवकनमा-भिषेकक्षणोरम्भविष्ट पुन्यसमुण्यंन-समुद्दनुत्वर्षनाय्कं प्रस्थेत राकारध्यानन्दन्यः (५३)। राजीविष्टमा-पितास्मिकः—राज्या हमाण्या सीधर्मेन्द्रपन्या विकासिता स्वपूष्वेमवद्दर्शेनास्यं प्रापिता अस्तिका माता स्वयोति राजीविर्यापितास्मिकः । गोरप्रधानस्यानस्य विकासादादीनां चेति हस्यः (५४)। हन्द्रनृत्यस्य-पित्कः—नर्तनं रतिः । विकासिकः। हन्द्रस्य रतिः हन्द्रतिः। इन्द्रतिः अतं कार्य कार्य प्रसामानयनानन्तरं पितुर्ध व बाद्ययं वीष्टमेन्नो हत्यं करोतिति नामद्रयेन तृचितमिति मातः (५५)। रैद्यूर्णसनोरयः—रैदेन कुकेर-वदेखं वीष्टमेन्नो हत्यं करोतिति नामद्रयेन तृचितमिति मातः (५५)। रैद्यूर्णसनोरयः—रैदेन कुकेर-वदेखं वीष्टमेन्नारम् पूर्णाः परिपृरिताः समाप्ति नीता मोगोपमोगपूर्णेन मनोरथा दोइदा यस्पेति रैदपूर्ण-मनोरथः (५६)।

#### त्राकार्थीन्द्रकृतासेवो देवर्षीष्टशिवोद्यमः । दीचाचणक्षुष्धजगदसुर्भु वःस्वःपतीदितः ॥२१॥

आहा धीँन्द्र कृतासेच:—माजा शिहिरारेश हति या वर् । आश्चाया आदेशस्य आधी शाहकः आशार्थाः, व नावादितस्य आधी शाहकः आशार्थाः, व नावादितस्य आशार्थाः । आशार्थाः त्य कृता निहित्त आशायान्तरः तेवा पर्युवातनं यस्येति आशार्थान्तः कृतादेवः (४७) । देवपाँद्विशियोध्या —देवानां ऋष्ये देवपाँद्वशियोध्याः । देवपाँद्वशियोध्याः । त्यार्थाः विकातिकः देवानािशोधे स्वन्ताः शिवोध्याः शिवाद्याः । त्यार्थाः विकातिकः देवानािशोधे स्वन्ताः शिवोध्याः । त्यार्थाः । त्यार्याः । त्यार्थाः । त्यार्थाः । त्य

चतुर्वेश्वा सहस्राश्चि सस्र चैव शताष्टकम् । विश्वतिर्भिक्षिता एते लौकान्तिकसुराः स्प्रताः ॥

पञ्चाससर्गस्य श्रन्ते क्वन्ति, श्रष्टसागरायुषो भवन्ति, दीज्ञाकल्याचे तीर्यकरसम्बोधनार्यमागञ्ज्ञन्ति भूतोकम् । ब्रन्येषु कल्याबोषु नागञ्जन्ति । एकं मतुःश्वन्त रहीत्वा वृक्तिं गञ्जन्तीति बौक्चान्तिकदेवा मवन्तीति शतकम् । (भ्रम्)। दीक्षाच्यासुरुधज्ञयन्—रीवावये निःकम्बकस्याये द्वानं वीमं प्राप्तं कात् नैतोस्यं स्थिति रीवावराजुक्षयनात् (भ्रष्ट)। भृभुं वास्यायनीहिदः—भूर् पातावात्रोकः, सुबर् मध्य-लोकः, स्वर् कर्णलोकः। तियां पतारः सामिनः भृगुं वास्य-स्वयः, तैरीहितः स्तुतंनां कोटियः क्षितः स्वयः भृगुं वास्य-स्तिहितः (६०)। वेदिकादिका प्रते राज्यः स्वयः स्वयः सावस्यः। उक्तवः साहितायां गायकीमंत्रः—ॐ भूष्टेवःस्य स्तराविवृद्धिण्यं सत्तों देवस्य चीमकृषियो योषः स्वीवृद्धात् ।

## कुवेरनिर्मितास्थानः श्रीयुःयोगीश्वरार्चितः। ब्रह्मोक्यो ब्रह्मविद् वेद्यो याज्यो यहपतिः कतुः॥ ४२॥

कुबेरनिर्मितास्थानः—कुबेरेख् ऐलविलेन राजराजेन शक्रमाण्डागारिया धनदवच्चेय् निर्मितं सृष्टं स्नास्थानं समवसरस्यं यस्येति कुबेरनिर्मितास्थानः । उक्तक्ष—

> मानस्तम्भाः सर्रोति यनिमञ्जनस्यानिकाषुणवाटी प्राकारी नात्रकाशना वित्तपुष्यमं वेदिकान्यजेनाण्या । सात्रः भवपद्ममायां सर्पहिणवानं स्वयहम्मावत्री न प्राकारः स्काटिकानत् सुर-मुनिसमार्पटिकामे स्वयम्यः ॥

द्वतं क्ले न्त्याः पूर्वे यहीता क्रायं स्मांवलीपमाल् शतन्या द्वति क्लेपः (६१)। श्रीयुक् — अयं नर्वातिपलल्यां द्वारयद्वार्य दीनकरवानायं श्रीमार्थं वा युनक्यित श्रीयुक् । अयं क्षियं अस्युद्ध- (६२)। योत्रीक्ष्यां स्वित्तं ने अववित्तं भक्तानायं वित्तं स्वायं क्षियं अस्युद्ध- (६२)। योत्रीक्ष्यां वित्तं यान्ति अधिक् (६२)। योत्रीक्ष्यां वित्तं यान्ति अधिक् (६२)। योत्रीक्ष्यां वित्तं यान्ति स्वायं वार्षा व्यान्ति स्वायं यान्ति स्वयं यान्ति स्वयं यान्ति अधिक् । अध्ययं वित्तं । क्षयं योग्ते विवतं व्यान्ति स्वयं योग्ते व्यान्ति स्वयं योग्ते विवतं । क्षयं योग्ते विवतं । क्षयं योग्ते व्याने यान्ति व्याने यान्ति वित्तं । क्षयं व्याने योग्ते व्याने स्वयं योग्ते विवतं । अध्ययं योग्ते विवतं । अध्ययं योग्ते विवतं । अध्ययं योग्ते विवतं । व्यावं व्याने योग्ते व्याने योग्ते व्याने योग्ते व्याने व्याने

देवः सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भर्गाव । दिग्यो गन्वर्यः केतप्ःकेत १-सः पुनातु वाचस्पतिवर्णेच स स्यद्तु ।

कतः-कियते योगिभिध्यनिन प्रकटो विधीयते ऋतुः (६९)।

यक्षांगमसृतं यक्षो हविः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः। भाषो महामहपतिर्महायक्षोऽप्रयाजकः॥ ४३॥

यश्चरङ्कम्—यहस्य अङ्गं अन्युपायः, स्वामिनं विना पूच्यो बीचो न भवतीति यशाङ्कम् । आविष्टलिङ्गं नामेदं (७०) । असृतस्—मरणं मृतम्, न मृतं असृतं मृत्युपीहत इत्वर्यः । आविष्टलिङ्गमिदं नाम ।

१ वृपतिमें 'उक्तक्ष सहितायां गायशी मंत्रः' दतना क्षिलकर उसपर इरताल फिरा दुव्या दै और व्यापेका पाठ नहीं दे। २ वृरालः । ३ वृक्ते पूच्यकेतं । जा केतपूकेतन ।

श्रमुतं स्थायनम्, 'जरामरण्निवारकत्वात् । तंतार-हारीर-भोग-तृष्णानिवारकत्वात्, त्यभावेन निर्मेलत्वाद्वा श्रमुतं जलत् । श्रन्तसुलदायकत्वाद्वा श्रमुतं मोतः । श्रमृतं श्रयाचितं त्यभावेन लभ्यत्वाद् । श्रमृतं यक-शेप', यत्रे कृतेऽनुसूयमानत्वात् । श्रमृतं श्राकाशस्पः, कर्ममल≉लङ्कलेपर्याहतत्वात्, शाश्वतत्वाद्वा ।

तदेजित तद्वौजित तद्दृरे तद्वदन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः॥

इति बेदास्तवायुक्तलादाकारारूपः परमानन्दरलस्मावलात् श्रमृतं स्वादु । श्रववा शरीरतेबीदाय-कलादमृतं पृत्यु । तदुक्तमस्यमेधे-माळीवनं पवति रेष पुत्रद्वशे वहाव्यवृत्तिष्यते । तेन स्वनामन्वव्याद्वशे । तेवो वा कार्व्य प्रवापनीयः प्रवापतिसेव ठेकसा समर्थ चल्चण्यो वा एवा मेण्यो वहवः । श्रमृतं मनो-हरे वा. मानेव्यापतिवारक्वतात् (७१) । तदकः—

> मोक्षे सुषायां पानीये यहाशेषेऽप्ययाचिते । गोरसस्वादुनीर्जन्धावाकाशे वृतद्वययोः ॥ रसावनेऽन्ते च स्वयुं तथाऽसृतसुर्वायते ॥

यक्ष:— इज्यते पूज्यते राष्टाः । इज्योज्ञावाकात्मीक्षी च यात्र इन्तुप्पने त्रुपेः इति वचनायात्मात्वरूपः (७२) । इविः— हुपते निवादानि लावतवा दीगते हिः (७२) । विद्याप्तिः प्राप्तिः इति इति इति हिः इति विद्याप्ति हिः विद्याप्ति हिः कृति विद्याप्ति हिः विद्याप्ति हिः इति विद्याप्ति हिः इति विद्याप्ति हिः इति विद्याप्ति हिः विद्याप्ति हिः इति हिः इति इति हिः इति विद्याप्ति हिः इति इति हिः इ

शन्दप्रवृत्तिहेतुक्षाभिप्रायो जन्म वस्तु च । भारमञ्जीला क्रिया भृतियोगिक्षे हा बुधस्तया ॥ सत्ता स्वभावो जन्तुक्ष श्रंगारादेक्ष कारण्य । घर्षेषु पंचदशस् भावशन्दः प्रकार्तितः॥

श्रयवा मां दीप्तिमवति रज्ञति श्रवाभोति श्रालिंगति ददाति वा भावः (७६) । उक्तञ्च—

पासने.च गती कान्ती प्रीती तृही च याचने । स्वाम्यर्थेऽवगमे दीमावर्शमी श्रवबोऽपि च ॥ प्रवेशे च क्रियार्था चासिंगने वृद्धिमावयोः । हिंसार्था च तथा डानेऽभिजाये भाव इष्यते ॥

१ व् मुक्ति । २ व् इतिः मुद्दयमं इतिः । ज इतिः पानैकवेश इति पाठः ।

त्रे वेयदिव्यस्त्रप्रयोक्कालागुर्शस्तात्र युक्कस्तरूरकासमालिकेत्कर्ताकलपनवादिकलमहा पंकुसम्मक्तरमें दूर्व -रिद्धार्थनन्यावर्तस्त्रिकल्ड्रभ नामग्रदर्शमीतनृत्यादिशादिरम्मृतो वज्ञे सस्येति महाचनः। न द्व माहारि-सर्वभाषियंवात्रपातलङ्गयो दुष्टदुर्दर्यदिज्ञादिलङ्गयो यशः, महापायेतगदरूत्वात्। श्रयना महान् कृत्वज्ञान-लक्ष्यायो यो यस्य स्व मर्वात महाचन्नः। श्रयना महान् पद्धवियो वज्ञे यस्य स महाचनः ( ५८ )। तथा नोर्च-

> बध्यापनं ब्रह्मयङः पितृयङ्गस्तु तर्पवम् । होसो दैवो बांससीतो नृयङोऽतिथिपूजनस् ॥

श्रप्रयाजक:-- श्रप्रः श्रेष्ठोऽधिकः प्रथमो वा याजको यहकर्ता श्रप्रयाजकः । श्रप्रीश्राचा धनैवाँयां कृत्विजो वाजकाश्र है ।

क्षांभ्र नेतृ-प्रशास्त्र-माक्षण्य-कृत्स्य-कृषाक्ष्मावस्तु-मह्मा-मैत्रो-करक्ष--प्रति-मस्थात्-प्रतिकृत्त्-केप्र् नेतृ-सुकक्षण्याः, कृष्यं सदस्याः सम्बद्ध कृत्यिकः । यो प्रकानित वक्षं कारतित व याक्क उच्यते । क्षम-याक्कः अप्रदेवपृक्कः शैत्रोक्वाग्रस्थितेच्याग्यात्मात्मात्रीक्षार्ये ततुवातीस्थतिवद्वपरमेश्वरायां दीचायस्तै नमः विद्येन्यः इति नासकारकांकारक दृत्यभैः (७६)।

> दयायागो जगत्पूच्यः पूजाहीं जगदर्वितः । देवाधिदेवः शकाच्यीं देवदेवो जगद्गुदः ॥ ४४ ॥

द्यायायः— दया रागुया-निर्मृ वार्ल्यायिवर्गायां कस्या, नागः पूजा यस्य स दयायायः । मिष्णा-हप्यो प्रावस्याः कर्मचाहालाः प्रावस्यार्थनिष् भारित्वार्धिकृत्ये बुहित, स यायो न भवति । किन्द्र मह-वर्षा भवति (८०)। उक्तञ्ज— महान्ये महाव्यं वृद्धायं क्षण्य राज्यं मस्त्रस्यो वैदर्य रुपसे सुर्द्ध तमसे तस्त्र हरवादि देवसविष्यपायं काक्यो द्वारितितः। ज्ञारमुख्य,—क्सार्त विभुवनिष्यतम्मत्रवीवानां पृत्यो वनस्त्यः (६९) पूजाई:—पूजाया प्रावस्थितः कर्षायं योग्यः पूजाई: (८२)। ज्ञावद्वितः—क्सार्वा वैद्योस्पर्य-मत्यार्थायां अर्थितः पूजितो अन्यर्वितः (८३)। द्वाधिदेवः—देवानां इन्ह्यार्थनामधिको देवः देवाधिदेवः। उक्तज्ञ—

> मानुर्थी प्रकृतिमम्बर्तातवान् देवतास्वरि च देवता बतः । तेन नःथ परमासि देवता श्रेयसे जिन कृष प्रसीद नः ॥

क्षयवा देवानामाधिमांनिर्ण पीडा देवाधिः । देवाधि दीव्यति क्यियुतया स्पेटपतीति देवाधिदेशः (०४)। शकाच्येः—श्रक्तंतीति शकाः द्वापिराहित्तारवेषान्यः पृत्यः शकाच्यः (०५)। देवदेवः— देवानामित्रारीनामाराज्ये देवः देवदेवः । अथवा देवानां राजां देवो राजा देवदेवः राजाधिराज हत्यर्थः । अथवा देवानां नेयकुमाराज्यां परमाराज्ये देवदेवः (०६)। उठक्का—

> काबात भी मेनकुमारदेवाः प्रभोविंद्दारावसराहसेवाः। गृहीत बर्ज्ञाशमुदीर्बाह्मपा गीबोदकैः प्रोकृत बर्ज्ञमूमिस् ॥

जगद्गुरः:--जगतां जगति स्थितप्राणिवर्गाणां गुरः पिता धर्मोपदेशको वा महान् जगद्गुरः (८७)।

संदूत्तदेवसंघार्च्यः पद्मयानो जयध्वजी । भामण्डलो चतुःषष्टिचामरो देवदुन्दुभिः ॥ ४५ ॥

संद्वतदेवसंबार्च्यः — पंदूत इन्हादेशेनामंत्रितो योऽदी देवतंत्रः चतुर्विकायदेवतपृद्वः, तेन ऋर्ज्यः पूज्यः संदूतदेवसंघार्ज्यः (५२२) । उक्तञ्च — प्तेतेऽतित्वर्ति ज्योतिर्धन्तर्रादवीकसामसृतसुजः । कुलिशसृदाज्ञापनया कुर्वन्त्यन्ये समन्ततो स्याह्मानम् ॥

पद्मयानः--पद्मेन यानं गमनं यस्य र पद्मयानः (८६) । उक्तञ्च--

वरपद्मरागकेसरमतुषसुन्नस्पर्शहेममयदस्रतिचयम् । पादन्यासे पद्मंसस्य पुरः पृष्ठतश्च सस्य भवन्ति ॥

जयध्वजी—वयध्वाः विद्यन्ते यस्य स वयध्वती (६०)। भामग्रव्हती—मामण्डलं कोट्यर्फः समानतेबोमंडलं विद्यते यस्य स भामंडली (६१)। चतुःचिद्य-चामरः— चतुःचिका वृद्धिः स चतुःचिद्य-चामरः— चतुःचिका वृद्धिः स चतुःचिद्य-चामरः (६२)। वेखदु-वृद्धिः— देवानां सेवेषिन्यो दुन्दुस्यः सार्वद्वार्द्यकार्व्यास्यः सार्वद्वार्द्यकार्व्यास्यः सार्वद्वार्द्यकार्व्यास्यः सार्वद्वार्द्यकार्व्यास्यः सार्वद्वार्द्यकार्व्यास्यः सार्वद्वार्द्यकार्व्यास्यः सार्वद्वार्द्यकार्वे विद्यान्त्रमः (६३)।

वागस्पृष्टासनरहृत्रत्रयराट् पुष्पवृष्टिभाक्। विद्याशोको मानमर्वी संगीताहोऽष्टमंगलः ॥४६॥

वागस्प्रष्टासनः --वाम्भिर्वाशीभिरस्पृष्टं त्रासनं उरःप्रभृतिस्थानं यस्य स वागस्पृष्टासनः । उत्तत्र्व-

ब्रष्टी स्थानानि वर्षांनासुरः केटः शिरस्तथा। जिक्कासूर्वं च दन्तास नासिकोद्यौ च तासु च ॥ इकारं पंचरीर्युक्तमन्तस्थामित्र संयुत्तस्। उरस्यं तं विज्ञानीयात्कण्यमाहुरसंयुतस्॥

अवर्षक्रवांह्विसर्वर्तामाः कष्याः । श्चवर्षट्यगंत्पा पूर्वन्याः । वजाङ्गिवर्षो विक्काम्लीयः । 
ेदित विक्काम्लीयः । लुःर्यावर्यगंत्रया दल्याः । नास्वियोऽनुस्तारः । उपर्णपदयोग्याः । अर्थाः । 
इ.र्याचवर्याःशासालय्याः । ए ए कंडतालय्ये । आं आं कंडोर्ज्याः । वा दत्याच्याः । अर्थाः सर्वमुखस्थान्यः । एलुकानि वर्षप्यानानि । भगवतः वाक् वर्षासम्बाद्यं राज्याः न स्थाति । ये द्व अ्वत्रप्रदेशं ध्वर्वन्यस्यवितः । व अर्थावतः । व अ

अरदंतभासियरथं गण्डरदेवेहि गांधवं सम्मं । पण्डमामि भक्तिज्ञतो सदसामामहोवहि सिरसा॥

द्विति विद्यान्तवयन्तिवस्त्रवाणः । तन श्रायते श्रन्त्यात्मकः एव स्तामिनो ध्वानिर्मातः । स्वामिन एव च ध्वानित्ति (स्त्वदि द्वस्यायोः-निर्मात्वात्व्यत्वात्वं यत्वयः । त्वानित एव च ध्वानित्ति (स्त्वदि द्वस्यायोः-निर्मात्वव्यत्व्यत्वः (स्त्वः) । चुष्पद्वात्व्यत्वात्वः प्रतानित्वः । द्वानित्वः । युष्पद्वात्व्यत्वः । वृष्पद्वात्वः व्यत्वः वृष्पत्वः । वृष्पत

नाट्यशालायां रक्तत्त्रभावत्ववरोमितायां एका पि नटी तृत्वन्ती स्तम्भेषु प्रतिबिम्बता रूपवहर्ष दर्शयति। वर्षे कापि स्कृत्यति नटम् एकोर्ड नडीमाय, इति वचतात् संगीताईः (६६)। अष्टमंगासः-प्रष्टी मंगलानि प्रतिप्रतिशित्त सन्पति प्रप्टमंगतः। उच्छ-

> सुद्धार-ताल-क्लाश-ध्यत-सुप्रतीक-रवेतातपत्र-वरवर्षस-चामराशि । प्रत्येकमञ्जातकानि विभानित यस्य तस्मै नमक्तिभवनप्रभवे विकास ॥

सुप्रतीकशब्देन स्तम्भाचारः नानाविचित्रचित्रितः पूजाङ्गव्यस्यापनायोग्यः कुम्मिकापरनामा समुज्यते । क्रान्यस्यागम् (१००)।

> सक्तंक पूरुवपादाः विद्यानन्दाः समन्तभद्राद्याः । श्रुतसागरेख विजुता दिशन्तु सिर्द्धि वृतीवशते । ॥

इति यज्ञाईशतनामा तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

· तीर्थक्तिर्थस्ट् तीर्थकरस्तीर्थकरः सुरक्। तोर्थकर्ता तीर्थमर्ता तीर्थेशस्तीर्थनायकः॥ ४७॥

ॐ नमः। तीर्थंकृत्—तीर्थते संवारतायरे येन तचीर्थं द्वारशांगं शास्त्रम्, तक्तरोतीति तीर्थकृत्। रिम-कार्व-कुषि - मृत्य-विच-विच-विच-मृत्यस्यकृ । विचय् चातोकोञ्जः शासुक्ये (१)। तीर्थंकृत् — तीर्थं सुवर्गीति तीर्थंदु (२)। तीर्थंकरः —तीर्थं करोतीति तीर्थंकरः (३)। तीर्थंकरः –तीर्थं करो-तीर्थं तुवर्गीति तीर्थंदर् (२)। तीर्थंकरः —तीर्थं करोतीति तीर्थंकरः (३)। तीर्थंकरः –तीर्थं करो-तीति तीर्थंकरः । वर्षांगमान्यत् कोञ्जः (४)। सुद्धक् — शोमना दक् वाधिकं सम्मन्त्यं प्रत्य स सुद्धक् । शोमनालोक्तो वा सुद्धक् (४,)। उक्तक्ष —

> नेमिर्विशासनयनो नयनोदितर्भारमान्तसुद्धिवभको विभवेऽय भूयः । प्राप्तो महाजनगरासगराजि तत्र ससेन चारु जगवे जगवेकनाथः ॥

तीर्यंकर्ता —तीर्यंस कर्ता तीर्यंकर्ता (६)। तीर्यंप्रस्तां —तीर्यंस भर्ता सामी तीर्यंस्तां । प्रया तीर्यं (कामी तीर्यंस्तां । प्रया तीर्यं (कामी तीर्यंसां (७)। तीर्यंसः —तीर्यंस्य दंशः स्वामी तीर्येसः (६)। तीर्यंकायकः —तीर्यंस्य नायकः स्वामी तीर्यंनायकः (६)।

धर्मतीर्थकरस्तीर्थप्रकेता तीर्थकारकः । तीर्थप्रवर्चकस्तीर्थवेधास्तीर्थविधायकः ॥ ४५ ॥

धर्मतीर्यकरः—धर्मभारितं च एव तीर्यः, तं क्येतीति धर्मतीर्यकरः (१०)। तीर्यमधेता— तीर्यं प्रसुचतीति क्येति तीर्यप्रयेता (११)। उक्तञ्च—

१ पथमिदं अपती नास्ति । २ इद् कृषि । इद् प्रती नास्त्वर्थ पाठः ।

श्वजति करोति प्रव्ययति घटयति निर्माति निर्मिमीते च । अनुतिहति विद्याति च रचयति कस्पयति चेति<sup>२</sup> करवार्षे ॥

तीर्थकारकः - तीर्थस्य कारकः तीर्थकारकः ( ११ )। तीर्थप्रवर्षकः - तीर्थस्य प्रवर्षकः तीर्थ-प्रवर्षकः ( ११ )। तीर्थविधाः - तीर्थस्य वेशा कारकः तीर्थवेशः ( १४ )। तीर्थविधायकः - तीर्थस्य विचायकः कारकः तीर्थविधायकः ( १५ )।

> सत्यतीर्थंकरस्तीर्धसेव्यस्तैर्धिकतारकः । सत्यवाक्याचिपः सत्यशासनोऽप्रतिशासनः ॥ ४६ ॥

सस्यतीर्घकरः – सलवीर्षं करोतीति स्वयतीर्षकरः (१६)। तीर्घसेकयः - वीर्यानां वीर्यभूत-पुरुषायां सेव्यः स्वतीयः वीर्यस्वयः (१७)। द्वीद्यकतारकः – तीर्ये शास्त्रे निदुक्तारतिर्यिकः । वीर्ये गुरुः, तरिमस्यिद्यः स्वारः तीर्यक्षः । प्रपत्या तीर्यं किन्यूकनम्, तत्र नियुक्तारतिर्यकाः । श्रयवा तीर्यं पुण्यस्त्रे गिरनायदित, तवाषाकारकाः वैरिकाः । श्रयवा तीर्यं पात्रं त्रिवित्रं तत्य दानादी नियुक्तारतिर्यिकाः, तेषां तारको सोक्षायस्त्रतिर्यकतारकः । १९) उक्कम् –

> हर्शनं स्नीरजो योनि; पात्रं सत्री गुरु: श्रुतस् । पुज्यक्षेत्रावतारी च ऋषिषुष्टजतं तथा ॥ उपायवज्ञी विद्वान्सस्तीर्थमित्युचिरे चिरस् ॥

सत्यवाक्यांचिप:—त्यादि-त्यादिक्यो वाक्यकुष्यते । क्रियासहितानि कारकाणि वाक्यं क्रथ्यते । क्रवानि कपुरस्योग्यानि, तानि च तानि वाक्यानि त्यव्यान्यानि । त्यव्याक्यानीयः त्यानी त्यव्याक्यानि । व्यव्याक्यानीयः त्यानी त्यव्याक्यानि वाक्यानि वाक्यानि वाक्यानि व्याने त्यव्याक्यान्य । क्षय्य स्वयं क्षय्यान्यानि व्याने व्याने व्याने त्यव्यान्यान्य । अय्याने क्षय्यान्यान्य । अय्याने क्षय्यान्यान्य । अय्याने व्याने व्याने व्याने व्याने व्याने व्याने व्याने वाक्यानि व्याने व्याने व्याने वाक्यानि । अय्याने वाक्याने वाक्याने । अय्याने वाक्याने वाक्याने वाक्याने वाक्याने वाक्याने वाक्याने व्याने वाने व्याने व्याने व्याने व्याने व्याने व्याने व्याने वाने व्याने व्याने

तिस-सर्वपमात्रं च मांसं खादन्ति वे द्विजा: | विष्ठन्ति नरके वावधावण्यन्त्र-विवाकरा: ॥

एवमक्ता---

महोचो वा महाजो वा श्रोत्रियाय विशस्त्रते । निवेचते तु दिग्याय सकसुगन्धनिधिवि सि: ॥

तथा---

गंगाञ्चारे कुञ्चावत्ते विश्वके नीक्सपर्वते । स्नात्वा कनसके तीर्थे संभवेत्र पुनर्भवे ॥

## बुडमन्तर्गतं चित्तं वीर्थस्मानाच सुद्धति । शतकोशिय वर्तेचौतं सुरामान्डमिकास्त्रचि ॥

तथा न हिंस्वास्तर्वभूतानि उत्तथा ।

यज्ञार्थं परावः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । यज्ञो हि वृद्धये सर्वेषां तस्मावज्ञे वयोऽवयः ॥

स्तादि पूर्वोपरिवेधनास्यानि बोधन्यानि (२०)। ब्रश्नतिशासनः—'व्यविधाननं प्रतिधाननं भिष्यानतं यत्र लोऽप्रतिशाननः। ब्रथमा अविधाननं प्रतिशं दुःलं ब्रावने यत्य व ब्रप्रतिशालनः। प्रश्नान् लक्षु कृपननायः विचेदुनपूर्वेलक्षकावर्यनं पद्मालन एवोपविष्टः धर्मोपदेशं दत्तवान्, तथापि दुःलं नान्यपूर्, क्रान्तसुलानन्यवीर्येलार् (२१)।

## स्याद्वादी दिव्यगीर्दिव्यध्वनिरध्याद्वतार्थवाक् । पुण्यवागर्थ्यवागर्थवागधीयोक्तिरिखवाक् ॥१०॥

स्याद्वादी—स्यान्त्रब्दपूर्वं करतीलेकंग्रीलः स्याद्वादी । स्यादीत्त पटः, स्यादीत्त पटः, स्यादीत्त नारत्त थरः, स्यादत्त्रव्यो पटः, स्यादीत्त वाउत्तकव्यो यटः, स्यादितः वाऽतकक्यो पटः), स्यादितः नारितः वाऽतकक्यो पटः, एवं स्टादिणापि पर्याख्ये होल्यम् । तथा बीवादिस्टार्येष्यपि हत्येषु कार्यपु<sup>द</sup> तत्येषु च योजनीयम् । स्यान्त्रब्दोऽपमत्यवः सर्वेषेक्रान्तिनेषयदो झालवः (२२) । उक्तक्र—

#### सर्वथा नियमत्यानी यथाष्ट्रमपेशक. । स्याच्युन्दस्तावके न्याये नान्येशमासमिविद्विशस् ॥

दिव्यगो:—दिव्या श्रमानुषी गीर्वाची यस्य स दिव्यणी: (२१) । दिव्यच्चवि:—दिव्यो झमा-नुषो व्यति: राज्यव्यापारी वचनरचना सर्वेति दिव्यव्यतिः (२४) । अञ्चाहतार्यवाक्—अव्याहतार्यो परसराविरुदार्या अतंत्रुतार्या वान्वाची सरेवित अव्याहतार्यंत्रक् । उक्तक्र—

व्याहतार्थवाग्लचगाम्---

#### ग्रजो मखिमुपाविध्यसमनंगुलिरावयेत् । तमग्रीवः प्रत्यमुख्यसमित्रहोऽभ्यनन्द्यत् ॥

श्रयवा—श्रावमत्वाद इननं श्राहतम्, श्रवीनां झागादीनां श्राहतस्य श्राहननस्य श्रयोंऽभेषेषः
प्रयोजनं वा सत्याः वा श्रव्याहतार्था । श्रविशान्दात् श्राहतग्रन्थाचित श्रव्याह्मत्वेषो श्राव्याः । श्रव्याह्मा वार्यास्य स्थान्याह्मा वार्यास्य स्थान्याह्मा वार्यास्य स्थान्याह्मा वार्यास्य स्थान्याह्मा वार्यास्य स्थान्य प्रयाद्धा वार्यास्य स्थान्य प्रयाद्धा वार्यास्य स्थान्य प्रयाद्धा वार्यास्य स्थान्य स्था

वस्तु-त्रस्य-प्रकाराभित्रेयेषु विषयेषु च'। विष्युत्ती कृति हेती च<sup>३</sup> तदार्थेष्वर्थं उच्यते ॥ श्रपना श्रपों याचनीयः श्रप्यां प्राप्यः इति बाङ् नाम' यस्य च श्रप्योगाङ्, श्रपायक इत्यपौः (२७)। श्रार्थमामाधीयोक्तिः—स्माक्त्राधाया श्रप्यं मरावदेशभाषात्मकम्, श्रपं व वर्षमाधात्मकम्। क्रयमेवं देवेष्मात्मितं उद्यित्यस्यति वेत्—सम्पर्येत्वर्षियाने तथा परिवृत्तमा भाषया चंत्रकृतमापया प्रवर्तने माराव-देवाित्यवस्यात् मरावभाष्य व परस्यं मन्त्रत्या च प्रवर्तन्ते, इति कारवात् । श्रभ्यमाधीया उत्तिभीया तस्य अर्थनात्मधीयां । १८ । इत्यचाक् ह्वा परमाति- श्रपं मारावीयां उत्तिभीया उत्तर च श्रपंति । श्रपंति भाषः (२६)। इत्यचाक् ह्वा परमाति- श्रपंति । ।

#### अनेकान्तदिगेकान्तभ्वान्तभिद् दुर्णयान्तस्त् । सार्थवागप्रयक्नोक्तिः प्रतितीर्धमदञ्जवाक् ॥११॥

भनेकाश्नाहिक् — अनेकार्यः स्थाद्यादं अनेक्स्त्रस्था चलु दिश्वति उपदिश्वति अनेकान्तदिक् (१०) । एकान्त्रधान्त्यास्त्यास्त् एकान्तं भाग्यास्त्रधान्त् स्थात् तथा स्वरूपादिक्युष्टेन स्थात् तथा स्वरूपादिक्युष्टेनम् स्थात् । स्थान्तं अत्यक्षादं क्ष्यायाक्ष्यस्य स्थान्त् स्यान्त् स्थान्त् स्थान्यस्यान्त् स्थान्त् स्यान्त् स्थान्त् स्थान्त् स्थान्त् स्थान्त् स्थान्त् स्थान्त् स्थान्ति स्थान्यान्ति स्थान्ति स्थानिति स्थान्ति स्थान्ति स्थान्यानिति स्थानिति स्थानिति स्थानिति स्

बोकालोकदशः सदस्यसुकृतैरास्याध्याधृत्रतं निर्यातं प्रथितं गावीश्वरकृषयान्तर्भुकृतं यद् । भारततीयसुनिप्रवादपतितं यसुस्तकेष्वर्षितं तज्जैनेन्द्रसिद्दार्थयासि विश्विमा बस्टूं भूतं शास्त्रस्य ॥

स्त्रपवा स्नमयता स्नायाक्कारिका उक्तर्यस्य च स्नमयत्त्रीकः (२४)। प्रतितीर्धमयद्वासः — प्रतितीर्धानां इस्टिर-इस्टिय्यमभैमतानुस्तित्वां विभिनि-कपित कज्जर-चार्वाक-शाक्यानां या मिध्यादर्धानां भरकती स्नदंकारीनयकारिकी याक् वार्या स्टर स प्रतितीर्थमदन्त्रयाक् । १५.)।

> स्थात्कारध्यज्ञवागीडायेतवागचलौष्ठवाक् । अवीदवेयवाक्क्वास्ता रुद्धवाक् सप्तर्भागवाक् ॥४२॥

स्यान्कारध्यजवाक्-्यान्कारः स्याद्धाः, च एव जन्नक्षिन्तं, झनेकानातप्रसादमंडनलात् स्यान्कारण्या वात् वाची सरव स्यानकारण्यानाक्ष्यः (३६)। देहारीवनाक्-्देहणता निराकांचा प्रस्तुष्कारान-पेन्दियो बाक् सरव च दंदारेवताक् । अथवा दंहा उत्तयमत्तर्येता वाक् सरप च दंदारेवताक्, आहं लोकं सम्योजपानीत्वापनरिहताक् स्त्यानेन सम्योजकातीत्वर्यः। (३७)। तथा चोक्तम्।

- न क्वापि वांका बहुते च वान्ते काले क्वनिस्कोऽपि तथा नियोग: । न पूरवाम्बन्दुश्चिमित्युदंग्च: स्वयं हि झीतश्चतिरम्युपैति ॥
- १ द्वाङ्गय । अवन्नाम । २ द्विरशी ।

अवलीष्टवाक्-अवली निमली ब्रोडी बघरी बर्त्या या अवलीडा, अवलीडा वाक् भाषा यस व अवलीडावाक्-अवलीडा निमली ब्रोडी बपरी वर्त्या या अवलीडा वार्च्य भाषा साथ व अवलिडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक्-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवलीडावाक-अवली

## अवर्णगीः सर्वभाषामयगोर्व्यक्तवर्णगीः। श्रमोघवागकमवागवाच्यानन्तवागवाक् ॥४२॥

अवर्षणाः -न निचन्ते नयां अस्त्राणि गिरि भाषानां यस्य र अवर्षणीः । अथवा अवगतं अस्य पुनः पुनरम्याने यस्यां ना अवर्षा, ईदृशी गीर्यस्य र अवर्षणीः । अभ्यासमन्तरेषापि भगवान् विद्वानित्वर्षः । उक्तअ वास्त्रदेन-

#### भ्रनध्ययनविद्वांसो निर्दृष्यपरमेरवराः । अनलंकारसुभगाः पान्तु युष्मान् जिनेरवराः ॥

श्रभवा श्रवणांः श्राकारादिलक्ष्णोपलक्ष्मि गिरो वाण्यो यस्य च श्रवणांगीः । दोवाक्षरे तमा-सिक्टेभ्यः इति उक्तवान् (४२)। सर्वभाषामयगीः—सर्वेषा देशानां मापामयो गीर्षाणी स्वय च सर्व-मापामयगीः (५३)। व्यक्तकर्षानीः—ज्यक्त वर्षा श्रक्तपाणि गिरी यस्य च व्यक्तकर्षानीः (४४)। श्रमोधवाक्—श्रमोषा चफ्ता वाक् यस्य च श्रमोधवाक् (४५)। अत्राक्ष्मक्ष्मकमा सुगगद्धिनी वाक् यस्य च श्रमनवाक् (४६)। अवाक्ष्यानन्तवाक्—श्रवाच्या चकुमरावन्या श्रमन्ता श्रमन्तार्यमकाशिनी वाक् यस्य च श्रमायान्तवाक् (४०)। अवाक्ष्यान्तवाक्—विषते वाक्ष्यस्य च श्रवाक् (४८)।

#### अद्वैतनीः सुनृतनीः सत्यानुभवनीः सुनीः । योजनव्यापिनी ज्ञीरनीरनीस्तीर्थकृत्वनीः ॥ ५४ ॥

स्रद्भैतगोः- श्रद्धेता एकान्तमयी गीर्थाणी यस्य ए स्रद्धैतगीः। झालैकशािक स्रद्धैता प्रोज्यते (४६)। स्वत्तगीः--- स्वता वत्या गीर्थस्य व स्वतःशीः (४०)। सत्यावस्यपीः--- चत्या वत्यापी स्रद्धाया अध्ययदिवा वार्यापीयस्य न सत्याद्धम्यपीः (५१)। सुगीः--- सुष्ट शोभमा गीर्थस्य सुगीः (४२)। योजनव्यापिगीः--- चौर्यापिगीः (५६)। त्यापिगीः (५६)। त्यापिगीः--- चौर्याप्यापिगीः (५६)। त्यापिगीः--- चौरयद् गोदुष्यद् गीरा उन्त्वता गीर्थस्य च द्योग्गीरगीः (५४)। तीर्यकुत्वगीः--- वीर्यकुत्वा श्रीस्ववन्यमातकस्यालिगी गीर्थस्य व तीर्यकुत्वगीः (५५)।

#### भव्येकस्रव्यगुः सद्गुश्चित्रगुः परमार्थगुः । प्रशान्तगुः प्राश्निकगुः सुगुर्नियतकात्तगुः ॥ ५४ ॥

भव्येकश्रव्ययुः—मव्येरेकैः केवतैः अव्या ओतं योग्या गौर्वाची यस्य स मव्येकश्रव्ययुः । गोर-प्रधानस्थान्तस्य विधामार्वाभं चेति हस्तः । संज्यवराखामिषुतौ हस्तावेते (५६)। सद्युः—स्ता समी-चीना पूर्वोपरिवेपेचरहिता शास्त्रती वा गौर्वाची यस्य स स्ट्युः (५०)। विज्ञश्चः—चित्रा विचित्रा

१ स भगीववेबाखा० । २ स प्रे 'सिद्धाः गिरि वाचवां वस्य स भवर्खनीः' इति गठः ।

मानामकारा विभुवनसम्बक्तिच्यमस्कारिया गीवांचा वस्य त चित्रगुः (५८)। परमार्थगुः— परमार्था सस्यस्यां गीर्यस्य व परमार्थगुः (५८)। प्रशान्तगुः—प्रशान्ता कर्मवयकारिया राग्रहेयनोहारि-रहिता गीर्यस्य त्र प्रशानशुः (६०)। प्राहिनकृषुः—प्रस्ते स्व प्रारिनकृष्णः। प्रशास्त्रकृषे गीर्यस्य त्र प्रारिक-कृष्णः। प्रस्तं विना तीर्यकां न द्रते वता, ततत्व कारणाद्वीरस्य प्रशास्त्रकृष्णः विना किरकालय्वन्तं क्यानीन्त्र (६१)। सुगुः—चुन्दु गोभना गीर्यस्य त सुगुः (६१)। निययकार्त्वगुः—नियतो विश्वतः कालोजकृत्यं क्याः स नियतकाता। नियतकाता गीर्यस्य व नियतकात्वगुः (६१)। तपुक्तं—

> पुष्पचे सञ्चरहे घवरण्डे सिन्समाए स्तीए। इ-इग्रविचा विभाव दिष्यञ्चली ब्हर्ड सिद्दंतं॥ सुञ्जूति: सुश्रुतो याज्यश्चति: सुश्रुश्महाश्रुति । धमश्चति: श्रविचति: श्रुगुद्धनो श्रव्यूति ॥ ५६॥

सुभृति — चुपु शोभना शुतिर्यंत्य व तुशुतिः, अवाधितवागित्यर्थः (६४)। सुभृतः—शोभनं भूतं आकं स्वयः व तुशुतः, अवाधिताशंभृत इत्यः। अयना तुष्ठ आंत्रायेत युत्ते विस्थाताित्रभूवन्तवनं मारिकः वृत्तुतः (६४)। याज्यश्रुतिः (६५)। सहाश्रुतिः (६५)। सहाश्रुतिः (६५)। सुद्धात्रीतः — व्यत्त्व पुत्ताः (६५)। महाश्रुतिः (६५)। सुद्धात्रीतः व वर्ष्यातिः — वर्ष्यातिः — वर्ष्यातिः व वर्षात्रातिः व वर्षात्रातिः व वर्षात्रातिः व वर्ष्यातिः (०१)। भूष्यस्तिः — वृत्यः वाथ्यती अनादिकानीना वृतिर्यत्य व वृत्यस्तिः (०१)।

#### निर्वाणमार्गदिग्मार्गदेशकः सर्वमार्गदिकः । सारस्वतपथस्तीर्यपरमोत्तमतीर्थकतः॥४०॥

# देश वाग्मीश्वरो धर्मशासको धर्मदेशकः।

वागीश्वरस्रयीनाथस्त्रिभंगीशो गिरां पतिः ॥४५॥

देश—दिराति स्थामितवा ब्रादेशं दशतीति देश .७८.। बान्मीश्चरः—वारिमनो बाचोशुकि-पटक्तेवामीश्चरः वामीश्चरः (७६)। धमशासकः—धर्मे चारित्रं स्त्रत्यं वा, बीबानां रस्यं वा, बर्जुस्थमावो वा समादिरराविधो वा धर्मः। तं शास्ति शिस्त्यति धर्मशासकः (८०)। उत्तब्ध—

## भग्मो वत्थुसहाबो समादिभाषो य दसविहो भ्रम्मो । स्वचार्त्तवं च भ्रममो जीवार्त्तां सम्सत्ति ॥

धर्म देशकः—धर्मत्य देशकः कथकः धर्मदेशकः (८१) । बागीस्वरः—बाचां वाणीनागीरुवरो वागीक्षरः (८२) । बचीनायः—जनी नैलोक्यं कालत्रयं च, तस्याः नायः धर्मदेशकः त्रयीनायः। सम्पर्शन-जान-चारित्राचां वा समाहारकायी, तस्याः नायः । ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराचां वा नायः त्रयीनायः । श्वम्बेद-बर्जेद-सामवेदानां वा नायः हेयतयोपदेशकः त्रयीनायः (८६) । उक्तक्र—

> सर्वश्रप्यनिजन्यसम्बन्धियाम्बन्धिकृत्वतः स्तिभः , साप्याचारपुरस्सरं विरचितं बल्काविकायं च वत् । सार्व्य शाक्यवणकर्यागुरस्वचक्रान्यक् यहौक्किं , सोध्यं भारतिशुक्तिपुक्तिकवदः सर्वोध्नुभावस्सव ॥

जिभगीशः-जयो मंगाः समाद्वतास्त्रमंगाः । तस्या दंशस्त्रिमंगीशः । तस्त्रज्ञः पयोज्ञतो न दम्यन्ति न पयोऽस्ति दश्चित्रतः । क्यारस्त्रज्ञतो नोभे तस्मान्तर्वं त्रवास्त्रकम् ॥

श्रयवा—सत्त उदय उदोरणा इति त्रिभंगी शास्त्रे स्विता, तस्या ईशक्तिभंगीशः। उक्तञ्च— संसारसंभवायां जीवायां जीवियाः बहुवारं । गवदोन्नागविभेगं स्वयवस्त्रहणितसंग्रहः

६५६१ ब्रावुष एते भागाः कियन्ते । द्रयोमांगयोगंतयोग्तृतीये भागस्य प्रयमसमये गति बच्चाति । यदि न कच्चाति तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागाः कियन्ते । तत्रापि द्रयोमांगयोगंतयोग्तृतीये भागे प्रथम-समये गति बच्चाति । यदि तत्रापि प्रयमसमयं न बच्चाति तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागाः क्रियन्ते, द्रयोमांगयो-गंतयोग्तृतीये भागे प्रथमसमये गति बच्चाति । यदि तत्रापि प्रथमसमये न बच्चाति, तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागाः कियन्ते । एवं भागद्वये गते तृतीये भागे गति बच्चाति । एवं ६५६१।२१८०।७२६।२४३॥८२१८७। ३११ एवं नव्यापन् भागाः कियन्ते । इति विभागीष्ठः (८४) । विरोषतिः-गिर्गं वायीनां पतिः । गिरांपतिः । व्यविष्ठ ष्टुष्यन्तेऽभियानात् (८६)।

> सिदाहः सिद्धवागाहासिद्धः सिद्धैकशासनः । जगत्मसिद्धसिद्धान्तः सिद्धमंत्रः सुसिद्धवाक् ॥४६॥

सिद्धाकः-विद्धा आजा गाग्यस्य च विद्धाः (८६) । सिद्धवाक्-विद्धां नाग् यस्य स विद्ध-वाक् (८०) । आक्रास्तिः-आजा वाह् विद्धा यस्य च आजाविदः (८८) । विद्धेकशास्त्रः-विद्धां एकप्रद्धितीयं शायनं वाक् यस्य च विद्धेकशात्वः (८६) । जगप्रसिद्धास्त्रभात्तं -व्यापि संविद्धो प्रविद्धो विक्यातः विद्यान्तो वाग् यस्य च वर्गाव्यविद्धिद्धान्तः (६०) । सित्युधमंत्रः-विद्धो मंत्रो वेदो यस्य स विद्ध-मंत्रः (६१) । सुविद्धावाक्-सुद्ध अतियोग विद्धा वाक् यस्य च सुविद्धाक् (६८) ।

> शुचिश्रवा निरुक्तोक्तिस्तंत्रकृन्न्यायशास्त्रकृत् । महिष्ठवाग्महानादः कवीन्द्रो तुन्तुभिस्वनः ॥६०॥

शुचिश्रवा:-शुचिती पवित्रे अवर्ती कवीं यस त शुचिश्रवा: (६१)। त्रिककोर्तिः-निस्का निश्चता उक्तिर्यवनं यस्य व निश्कोक्तिः (६४)। तन्त्रकृत्-तर्त्र शास्त्रं करोतीति तन्त्रकृत् (६५)। त्राय-शास्त्रकृत्-न्यायशास्त्रं अधिरुद्धशास्त्रं इत्यान् त्यायशास्त्रकृत् (६६)। स्रविष्ठवाक्-महिश्च पूजा वाक् यस्य व माध्यवाक् (६७)। सद्धानादा:-महात् नादो ध्वनियंस्य व महानादः (६८)। कवीन्द्रः-कवीनां गयापर-वेवादीनामिनदः स्वामी कभीन्तः (६६) दुरदुसिस्यवः-दुन्दुभिवंषयदः, तद्वत्वनः शब्दो यस च दुरदु-भिस्तः (१००)।

इति तीर्थक्रव्यतनामा चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।

# अय पश्चमोऽध्यायः

वाससस्बानं तीर्षेष्ठतानश्कोअयुरायोज्यम् । तीर्षेष्ठरवासकृते सुरासारस्त्रितिः प्रविज्ञातः ॥ विद्यानयकृत्रकं समन्त्रमत्त्रं च गौतस्त्र । नायस्त्रं समान्त्रमत्त्रं । नायस्त्रं स्वात्रम् अरुत्तर्भारस्त्रं निर्मः ॥ नायस्य पत्तिः परिवृद्धः स्वामी अर्चा यिसुः प्रसुः। ईश्वरोऽधीश्वरोऽधीशानोऽधीशितेषिता ॥६१॥

नायः—पञ्चावस्थाया नामते, पप्टं आगचेयं वाचते च नाथः। जाष्ट्र बाष्ट्रमें द्रावि प्रवाद प्राति प्रवादे स्वाद प्रवाद प्रवाद

सत्तार्था संगत्ने वृद्धी निवासे व्याप्तिसम्पदोः । अभित्राये च शक्ती च प्रादुसचि गती च भृः॥

त्वामेव बीतसमसं परवादिनोऽपि,

नूनं विमो हरि-हरादिधिया प्रपक्षाः । किं काचकामविभिरीश सितोऽपि शंखो, नो गृहाते विविधवस्विपर्ययेखा ॥

स्रधीशिता—स्रोपेकृतोऽपिको वा इंशिता स्वानी स्रधीशिता (१२)। ईशिता—ईप्टे ऐसर्य-वान अवतीरवेदीलः इंशिता (१६)।

> ईशोऽचिपतिरीशान इस इन्द्रोऽचिपोचिमूः। महेरवरो महेशानो महेशः परमेशिता ॥६२॥

१ इ विधाः सस्य । स विधा तस्य ।

र्दशः--र्रष्टे निप्रहान्प्रहसमर्थत्वात् रेशः (१४) । उक्तक---

#### सुद्धस्वयि श्रीसुमगत्वमरनुते द्विवंस्त्वयि प्रत्ययवट्यसीयते । भवानुदासीनतमस्त्योरपि प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितस् ॥

अधिपति:— अधिकः पतिः स्वामी अधिपतिः (१५)। ईशानः— ईप्टे अद्गीनदावामपि स्वामी मवित ईशानः (१६)। इनः— पति ग्रोपिनां प्यानक्तेन इदक्कमलमाग्च्युति इनः । इत्य िन-इिषम्यो । नक् (१७)। इन्द्रः— इंदति पत्मेर्ययं मामोति, शकादीनाम्पाराण्यत्वाद् इनः । स्वाधि निक्षित्वेषि-अधिपः अधिपः । उपसर्गे स्वाती इः। अध्या अधिकं पिवति केन्तव्यानन लोकालोकं व्यामोति अधिपः (१६)। अधिम्:— अधिका जैलोक्शतम्बन्धिनी सूर्युमिर्यस्य र अधिम्: त्रिम्वनैकनाथ इत्यर्थः।

#### सत्तार्या मंगले वृद्धौ निवासे व्याप्ति-संपदो.। श्राभिपाये च शक्तौ च प्राहमांवे गतौ च भ्रः॥

इति वचनात् । श्रिषिकं मलं गालयति, मंगं सुलं वा दद्यति श्रिषिम्:, श्रीषकद्यदियोगात् झनतः कालं मुक्तिनियासात् केवलशानेन लोकालोकच्यापनात् श्रीषकरंपरप्रसंगात्, लोकालोकच्याप्यामिप्रायात्, श्रनन्तशक्तियात्, विरुद्धपर्यायेषा प्रादुर्भाषात्, एकेन समयेन जैलोक्यास्यामनात् श्रीषम्, । उक्तक्रम्

## योवाभावे वेश्चि जिम थक्क्ट्र खास्तु बर्जेवि । मुक्कर्ट जसु पह विविधत परमसहात भयोवि ॥

स्रश्चिम्तांबको नेता हति पचनात् त्रिमुचनैकनायक इत्ययं: (२०)। सहस्वर:—मह्तामिन्ना-दीनामीश्वर: स्वामी महेरवर: । अथवा महत्य पूजाया इंश्क्यः स्वामी महेरवर (२१)। सदिशान:— महांबालांशानां महेरानाः । अथवा महतानीशान:, अथवा महत्य वक्त्य ईशानो महेशानः (२२)। सहेरा:—महांबालांशीशः महेशाः। अथवा महतानीशः महेशाः। अथवा महत्य यागस्य रंशः महेशाः (२३)। परमेश्चिता—पदमः सहरः इंशिता परमेशिता। अथवा परा उन्क्रष्टा मा वहिरम्नतस्तव्य लक्ष्मीः परमा। परमाया ईशिता परमेशिता (२४)।

#### अधिदेवो महादेवो देवस्मिसुवनेश्वरः । विश्वेशो विश्वभृतेशो विश्वेट विश्वेश्वरीऽधिराट् ॥ ६३ ॥

अधिवैयः — अभिकः शकादीनां देवः परमायणः अधिवैयः (२५.)। सहावेयः —महाव इत्ता-दीनामायणो देवो महादेवः । अथवा महादेवः चृत्रिकः, तस्य देवी महादेवीति कारवात् महादेवशन्देन चृत्रिय एव चृत्रियमार्था महादेवाति । ६६ ।। वेदः — दीन्यति अधित परमान्दर्यः देवः परमायण्य इत्ययंः (२०)। अधुवनेश्वरः । त्रीण मुक्तानि समाहतानि त्रिमुवनं सर्वं-मर्ल्य-गाताललोकाः, तस्य त्रिमुवनस्य देवरः त्रिमुवनेश्वरः (६८)। विद्यवेद्यः-विकाय त्रेलेक्स्यः देशः स्वामी विश्वेदः (१६)। विद्यवाद्यंद्यः—विश्वेदः । अथवा विश्वरमूजीलोक्ष्यः, तस्य ता तद्वनीत्रस्यः देशो विश्वेद्यः (२०)। विश्वेद्य—विश्वयः त्रिमुवनेश्वः । अथवा विश्वरमूजीलोक्ष्यः, तस्य ता तद्वनीत्रस्यः देशो विश्वेद्यः (२०)। विश्वेद्य—विश्वयः त्रिमुवनेश्वः । अथवा विश्वरमूजीलोक्ष्यः, तस्य ता तद्वनीत्रस्यः देशो विश्वेद्यः (२०)। विश्वेद्य—विश्वयः त्रिमुवनस्य दंद् स्वामी विश्वेदः (३१)। विश्वेद्यस्य —विश्यसः पूर्णे सम्बन्धस्य देवः मध्यः मधुः चिश्वेत्रस्यः (३२)। अधिराद्य—अधिकः गवते अधिष्यः । अथवा अधि वर्षाञ्चता राजानो वेन व अपियत्। उक्तञ्च—अधि वशीक्ष्याविद्यालयक्षेत्रवर्षस्यस्याधिकेत्रः (३१)।

## लोकेश्वरो सोकपतिलीकनाथो जगत्पतिः। वैलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगत्पसः॥ ६८॥

लोकेश्वर:- लोकानां त्रिभुवनबनानामीरथर. त्यामी लोकेश्वर: । अथवा लोकस्य सम्पदर्शनस्य देश्यर: लोकेश्वर । लोक लोकु इसमे इति पातो. प्रयोगात् (१४) । लोकपतिः- लोकस्य त्रिभुवनत्थितः- प्राधिवर्गात्य पति त्यामी लोकपतिः (१६) । लोकनायः । अध्यन्त लोकिश्वरं क्षित्रं कार्यक्रियः क्षाधिवर्गात्य प्रिक्षम्बर्गात्रं कार्यक्रियः कार्यक्षम्बर्गात्रं क्षाध्यान्ते प्राधिवर्गात्य क्षाध्यक्षम्बर्गात्रं कार्यक्षम्बर्गात्रं कार्यक्षम्बर्गात्रं कार्यक्षम्बर्गात्रं कार्यक्षम्बर्गात्रं कार्यक्षम्बर्गात्रं कार्यक्षम्बर्गात्रं लिक्स्यत्रं वाधिवर्गातः। नाय्यते मोचं पाण्यते प्रविक्षम्बर्गात्रं विक्षम्बर्गातः (१६) । जगस्यविक्षम्बर्गात्रं तिः त्यामी वास्त्रदिः (१५) । अविक्षयः- कार्यात्रं वास्त्रं तिः त्यामी लोकस्यः पुरुवन्तवस्यः (१५०) । लोकस्यः- कार्यक्षात्रामीयः त्यामी लोकसः (१६) । जगस्यसः- कार्यानापीयः त्यामी लोकसः (१६) । जगस्यसः- कार्यानापीयः त्यामी लोकसः त्यान्तः त्यान्तिकस्यः पुरुवन्तः वास्त्रं त्यान्तिकस्यः पुरुवन्तिकस्य पुरुवन्तिकस्यः पुरुवन्तिकस्यः पुरुवन्तिकस्यः पुरुवन्तिकस्यः पुरुवन्तिकस्य पुरुवनिकस्य पुरुवन्तिकस्य पुरुवन्तिकस्य पुरुवनिकस्य पुरु

पिताः परः परतरो जेता जिष्णुरनीश्वरः । कर्त्ता प्रभृष्णुर्ज्ञाजिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंप्रभुः ॥ ६८॥

पिता—पाति रज्ञित दुर्गती पतितुं न दश्गित हित पिता । स्वस्थादशः स्वर-नण् नेण्य-स्वष्ट-ज्ञृत होत्-गोत्-प्रवास्त्र-पित्-दृष्टित्-जामान्-आतरः, एते तृत्व त्यवान्ता निपास्यते (४२) । परः—पिपति पालयति पूरवित वा लोकान् निर्वाणपे स्थापयति परः । कर् । विद्वादपर परः (४३ ) । परतर —परस्मात्
विद्वात् वक्षः परः परतरः; सर्थपा धर्मोपदेग्रनः गुरुस्तात् (४४ ) । जेता —वर्षत सर्वाल्यं या प्रवर्तते स्वरंशितो जिप्तुः । जिप्तुः - वर्षात सर्वालंक्यं प्रवर्तते हरवेश्वरीलो जिप्तुः । जिप्तुः । कृत्याः खुक्
(४६ ) । अत्रीम्बरः—निर्वणते हर्षत्रः एतस्यास्यरः अतीरवरः (४७ ) । कृत्यां—अननतामं अत्रनादर्शनं अननतार्थे अननतार्थेच्यमात्यनः करोतीति कर्षा (४८ )। उक्तञ्च

कीवो उवद्योगमध्यो ध्रमुचि कचा सदेहपरिमाणो । मोचा संसारत्यो सिद्धो सो विस्ससोद्दगई॥

एषं सति---

सकत्तां निर्युग्. शुद्धो नित्य सर्वगतोऽक्रिय: । श्रम्क्रांश्चेतनो भोका पुमान् कपिसशासने ॥

इति न घटते । कथंन घटते १

षक्षांपि पुमान् भोका क्रियाशून्योऽज्युदासिता । नित्योऽपि जातसंसर्गः सर्वगोऽपि वियोगमाक् ॥ श्चदोऽपि देहसंबद्धो निर्गुयोऽपि स मुच्यते । इत्यन्योन्यविरुद्धोक्षं न पुक्तं कापिसं वदः ॥

प्रसृष्णु:-प्रभवि इन्द्र-पराणेन्द्र-चेन्द्र-चन्द्र-गर्यान्द्रादीनां प्रमुखं प्राप्नोतीत्वेचंशीलः प्रमृष्णुः (४६)। श्राखिष्णु:-आवृत्र्याच्दुस्काच्द्र रात्री इति घातोः प्रयोगात् आवते चन्द्राकंकोटिन्योऽपे प्रधिकां वीति प्राप्नो तीत्वेवंशीलः आविष्णुः । आव्यकंकृष् सू सदि रूचि वृति वृत्ति वृत्ति क्षायान्त्रयान्त्रीत्वेच्याः (५०) । प्रस-विष्णु:-प्रभवति श्रनत्त्वरातित्वात् समयों भवतीत्वेवंशीलः प्रभविष्णुः (५१) । उक्क्य-

दानं भिववाक्सहितं ज्ञानमगर्वं चमान्वतं शौर्यस् । त्यागसहितं च वित्तं दुक्तंभनेतण्यतुभंद्रस् ॥

तथा चोक्तममोधवर्षेता राहा-

किं शोष्यं कार्यय्यं सति विभवे किं प्रशस्यसीहार्यस् । तनुतरविसस्य तथा प्रभविष्योर्थस्वहिष्णुत्वस् ॥

स्वयंत्रभु -स्वयमात्मना प्रमुः समर्थः, न तु केनापि कृतः स्वयंत्रमुः ( ५२ )।

सोकजिद्धिश्वजिद्धिश्विषेजेता विश्वजित्वरः । जगज्जेता जगज्जैयो जगज्जिष्णुर्जगज्जयी ॥६६॥

अप्रखीर्गामणीर्नेता भूर्भृषःस्वरधीर्षर । धर्मनायक सुद्धीशो भूतनायश्च भृतसृत् ।६७॥ अप्रखीः — क्रमं नैलोस्पोपरि नयति स्रम्खीः ।६१) । उक्तञ्च —

> प्रान्त-संवातयोभिषाप्रकारे प्रथमेऽधिके । पलस्य<sup>े</sup> परिमाची वाऽक्रस्वनोपरिवाच्ययोः । परः श्रेष्ठे उत्तरस्वेव विद्वितर्गः च क्रस्यते ॥

प्रामाणी: - प्रामं विद्यतमूहं नवर्ताति प्रामाणी: (६२) | नेता--नवित स्वधर्ममित्वेवंशीलो नेता (६६) | भूर्युव स्वराधीम्बर: प्राप्तोलोकः, मुवर्धन्वलोकः, स्वरूपेलोकः, तेषामधीम्बर: स्वामी पूर्युव:स्वर्षीमर: (६४) | भूर्मनायकः -- धर्मस्य अधिकालाक्ष्यस्य नावको नेता धर्मनायकः (६५) | भूर्युव:स्वराधिमर: (६५) | भूर्युव:स्वराधिमर: स्वर्षाची भूद्यीयः | उक्तव्य --

बुद्धि तवो विय सदी विउवस्त्रस्त्री तहेव ओसहिया। स्स बल प्रक्षीसा विय सदीस् सामिसी वंदे॥

तथा **बुधाशाधरे**स महाकविनाऽष्टर्दयः प्रोक्ताः । तथाहि—

निर्वेदसीष्ठवतपद्वपुरासम्भेद-संविद्विकस्वरसुदोऽद् सुतदिन्यशक्तीन् । बुद् यौषधीवत्रतपोरसविक्रियद्विक्षेत्रक्रियार्द्वैक्षितान् स्तुमहे महर्वीन् ॥

तत्र बुद्धिश्वद्धिः ष्ट्राटराविधा—केवतशानं १ श्रविधशानं २ मनःपर्ववशानं ६ बीवबुद्धिः ४ कोष्ट्रद्धिः, ५ पदानुवास्ति ६ विभिष्काद्वस्य ७ दूरास्वर्दा न दूरस्यानं ६ दूरस्यां १० दूरमायां ११ दूर-कव्यां १२ ररापूर्विलं १६ नतुरंशपूर्विलं १४ श्रवांगमझानिमिनकलं १५ प्रशाममयाता १६ प्रत्येकहुद्धस्यं १७ बादिलं ॥१८॥ बेदि। चत्र प्रस्कृत्वेत्र काल-भाव-करण-कमाय्यक्यानामां दुपरोक्सिपानेट् समोदेकियास्वरिक्तान्

१ अस्य सारी०। २ अस्यस्य ।

हम्बर्गुस्पर्यायपदार्यावभासकं केवलहानम् ॥ १॥ द्रव्य-देत्र-काल-भावैः प्रत्येकं विज्ञायमानैर्देशाविध-परमायि सर्वाविधमेदमिलं स्रविधन्नानावरगाच्योपनामनिमित्तं रूपिडव्यविषयमविधनानम् ॥ २॥ इत्य-चेत्र-काल भावैः प्रत्येकमसगम्यमानैः ऋजमितिविष्रलमितिभेदं मनःपर्ययज्ञानावरणज्ञयोपशमकारणं रूपिद्रव्यानन्त-भागविषयं मनः पर्ययत्रानम् ॥ ३ ॥ सङ्ग्रसमर्थकते त्रेत्रे सारवति कालादिसहायापेत्रं बीजमेकसूतं यथाऽनेक-बीजकोटिप्रदं भवति, तथा नोमनइन्द्रियश्रतावरणवीर्यान्तरायद्वयोपशमप्रकर्षे सति संख्येयशब्दस्य श्रनन्तार्य-प्रतिबद्धस्य श्रनन्तर्लिगैः सङ एकत्रीजपदस्य ग्रहसादनेकार्यप्रतिपत्तिर्वीजबद्धिः ॥ ४ ॥ कोशगारिकस्थापिता-नामसंकीर्गानामधिनधानां भयसामन्यत्रीजानां यथा कोष्टेऽवस्थानं. तथा परोपदेशादवधारितानामर्थप्रनथ-बीजानां भयसां श्रव्यतिकीर्गानां बुद्धावस्थानं कोष्टबुद्धः ॥ ५ ॥ पदानसारित्वं त्रिधा-प्रतिसारि श्रनसारि अस्यसम्बद्धिः चेति । तत्र बीजपटादेश्वःस्थितान्येव पटानि बीजपदस्थितिलेगेन जानाति प्रतिसारि । त्रपविस्थिता-न्थेय पदानि जानाति श्रानसारि । उभयपार्श्वस्थितानि पदानि यदा नियमेन श्रानियमेन वा जानाति उभयसारि । एक्सेक्स्य पदस्यार्थं परत उपभ्रत्य श्रादावंते मध्ये वा श्रशेपप्रत्थार्थधारणं पदानसारित्वम ॥ ६ ॥ हाहमुखोजनायामे नवयोजनविस्तारे चक्रविस्किन्धावारे गच-वाजि-खरोष्ट-मन्ध्यादीनामन्तरानन्तररूपासां तानाविधकर्यवितशब्दानां यगपदत्यकानां तपोविशेषवललाभापादितसर्ववीवप्रदेशप्रक्रष्टश्रोत्रेन्द्रियपरिशास्ता-सर्वेषा प्रेककाले ग्रहणं तत्प्रतिपादनसमर्थत्वं च संभिन्नश्रोतत्वम् ॥ ७॥ तपःशक्तिविशेषाविभाविता-साधारमारमानेन्द्रयश्रतावरणवीर्यान्तरायस्त्रयोपश्रामांगोपांगनामलाभाषेत्रस्य श्रवधतनवयोजनस्त्रेत्राद्वहिर्बह्रयोजन विवक्तक्रतेत्रादायातस्य रसस्य ग्रास्वादनसामध्ये दरास्वादनम् । ग्रवधतत्तेत्रं यत्क्रथितं तत्किम् १ पंचेत्रिः-यसंजित्पर्यान तब योजनम् , रसनं नवयोजनम् , प्रागां नव योजनम् , ग्रावलोकतं योजनाना त्रिपष्टि-श्राधिकदिशातोपे-तसमन्यत्वारिशत्सहस्रं ४७२६३ । अवर्षं योजनहादशकम् (१२) । इति ऋवधतन्नेत्रम् । तथा पंनेन्द्रियासंजित्य-र्शनं धन्यां चत्र.शताधिकं सहस्रपटकम् । रसनं धनुषा द्वादशाधिकं पंचशतकम् । घार्यं धनुपां चतुःशतानि । चनः श्रष्टाधिकनवरातोपेतयोजनसङ्खपंचकम् । श्रोत्रं त्रष्टसङ्खाणि धनुषाम् । चत्रसिद्धसम्पर्धनं द्विशताधिका नि दिशतधर्निप । प्राणं शतद्वयं धनुषाम् । चन्नः चतःपंचाशदधिकनवशताग्रे योजनानां दे सहस्रे । श्रीदिः-यस्पर्धानं वोज्ञा शतानि धनपाम् । रसनं ऋषाविंशतियतं शतमेकं धनपाम् । भागां धनः शतमेकम् । डीन्डियस्प-र्शनं स्वष्टशतानि धन्याम । रसनं चत् पष्टिधनपाम । एकेन्द्रियस्पर्शनं धनपां चनःशनान् । उत्तरक्ष---

> सिव्यस्स बार सोदे विष्हं नव जीयवाया चक्सुस्स । सत्तेदाळसहस्सा वे सय तैसटिमिडो य ॥

इति संक्षिपंचेन्द्रियविषयत्त्रेत्रगाया । तथा एकेन्द्रियादीनां स्रवष्ट्रतत्त्रेत्रगाथा—

षणु वीसहदसय करी जोयमञ्जादालहीसातिसहस्सा । भद्रसहस्स षणुणां विसया दुगुणा य जा असण्यि सि ॥

विश्वतिकृतिः ४००, श्रष्टकृतिः ६४, रराष्ट्रतिः १०० । पर्ष करिराज्देन कृतिः, कृतिसाज्देन गुणाकार्य लग्नते । एवं स्पर्यानयपुनन्तवयोकनाद्रष्टिर्सम्पर्नम् ॥ ८ ॥ एवं स्पर्यानयपुनन्तवयोकनाद्रष्टिर्सम्पर्नम् ॥ ८ ॥ पर्ष स्प्रानयपुनन्तवयोकनाद्रष्टिर्सम्पर्म् ॥ १० ॥ एवं च्युत्यपुनियष्टविष्ठदिश्चातेष्ट्रम् वान्यव्यार्थित्वस्यार्थेन । ११ ॥ । एवं भोजायपुन्तद्रस्योकनाद्रष्टिर्द्रम्यार्थेन । १२ ॥ पर्वे भाजपुन्तद्रस्यार्थेन्याद्र्यिद्वस्यार्थेन ॥ १२ ॥ पर्वे भाजपुन्तद्रस्यार्थेन्याद्रस्यार्वेन्याद्रस्यार्थेन्याद्रस्यार्थेन्याद्रस्यार्थेन्यार्थेन । ॥ १२ ॥ विश्वयं स्वार्थेन स्वर्थेन स्वार्थेन स्वर्थेन स्वार्थेन स्वर्थेन स्वर्येन स्वर्थेन स्वर्येन स्वर्थेन स्वर

श्चान्तरिक्तमः ॥१॥ भूमौ धन-ग्राधिर-स्निग्ध-रूद्धादिविभावनेन पूर्वादिदिक्त्युत्रविन्यासेन च वृद्धि-हानि-जय-परा-जयादिविज्ञानं भूम्यन्तर्गतकनकरूत्रप्रभृतिसंत्वनं भौमम् ॥ २ ॥ गजास्वादितिरक्षां मानवानां च सत्त्वस्वभाव-वातादि-प्रकृति-रस-रुधिरादिसमधात - शरीर - वर्षा-गन्ध-निम्रोन्नतांग - प्रत्यक्रनिरीन्नगादिमिन्निकालमाविसल -दु:खादिविभावनं श्राक्कम् ॥३॥ नर-नारी-खर-पिंगलोलक-वायत-शिवा-श्रुगालादीनां श्रव्वरानवरात्मकश्राभा-श्रमशब्दभवरोन इष्टानिष्टफलाविर्मावः स्वरः ॥ ४ ॥ शिरो-मल-मीबादिषु तिलक-मसक-लांस्नमगादि-वीचारीन त्रिकालहिताहितावेदनं व्यक्षनम् ॥५॥ कर-चरसातल-वचःस्थलादिष श्रीवच-स्वसिक भंगार-कालगः कुलिशादिलच्चयाचीच्चयातः त्रैकालिकस्थान-सानैश्वर्यादिविशेषकं लच्चयमः ॥ ६ ॥ वस्त-शस्त्र-स्रत्रोपानदासन-शयनादिषु देव-मानव-राज्ञसकत्तविभागेषु शस्त्र-कंटक-मुषकादिकतस्त्रेददर्शनात कालत्रयविषयभागेन लाभालाभ-सुख-दः खादिसंसुचनं छिन्नम् ॥७॥ वात पित्त-श्लेष्मदोषोदयरहितस्य पश्चिमरात्रिविभागेन चन्द्र-सर्य-धरा-समह-मुखप्रवेशनसक्तलमहीमंडलोपगइनादिश्यभस्त्रप्रदर्शनात् चत-तैलाक्तात्मीयदेइ-खर-करभारूदापाग्दियामनाद्यश्यभ-स्वप्रदर्शनात् त्र्यागामिजीवित-मरण-सल-दःखाद्याविर्मावकः स्वप्तः ॥८॥ स च द्विविधः--छित्र-मालाविक-ल्यात । गजेन्द्र-क्यम-सिंहपोत-प्रश्नतिश्विकः । पूर्वापरसम्बन्धानां मानां दर्शनं माला । एतेष महानिमित्तेष कशलत्वं ब्रष्टांगमहानिमितञ्जता (१५)। ब्रतिसूच्नार्थतत्त्वविचारगहने चतुर्दशपूर्विया एव विषये ब्रनपथक्ते , प्रकृष्टश्रतावरणवीर्यान्तरायस्रयोपशमाविर्मतासाधारणप्रशाशकिलामात श्चनधीतदादशांगचतर्दशपर्वस्य निःसंशयनिरूपमं प्रशासमात्वम । सा च प्रशा चतर्विधा-स्त्रौरपत्ति वैनयिकी कर्मना पारिसामिकी चेति । तत्र जन्मान्तरविनयजनितसंस्कारसमृत्यका श्रीत्यत्तिकी ॥ १ ॥ विनयेन द्वादशांगानि पठतः समृत्यका वैनायिकी ॥ २ ॥ दश्चरतपश्चरणवलेन गरूपदेशेन विना समस्पन्ना कर्मना ॥ ३ ॥ स्वकीय-स्वकीयजातिविशेषेगा समस्पन्ना पारिसामिकी चेति ॥ ४ ॥ ( १६ ) । परोपदेशं विना स्वशक्तिविशेषादेव शान-संयमविधाने नैपण्यं प्रत्येक-बद्धता ( १७ ) । शक्राटिष्वपि प्रतिबन्धिय सत्स अप्रतिहतया प्रतिभया निरुत्तराभिधानं परस्क्षापेत्त्वयां च वादित्वम् (१८) । इति बृद्धिम्मद्भिष्टादशविधा समाप्ता ।

<sup>२</sup>श्रीपधर्डिरष्टविधा – श्रसाध्यानामपि व्याधीनां सर्वेषां विनित्रत्तिहेतः श्रामर्श १ स्वेल २ जल्ल ३ मल ४ विट ५ सर्वीषधिप्राप्त ६ स्त्रास्याविष ७ हप्ट्यविष ८ मेदात । इस्त-पादादिसंस्पर्शः स्त्रामर्शः सकलौपधित्वं प्राप्तो येषां ते श्रामशौषधिप्राप्ताः ॥ १ ॥ स्वेलो निष्ठीयनं तदपलस्तवां श्लेष्मलालाविटर्सिहाराः-कादीनां तदीपधित्वं प्राप्तो येषां ते द्वेलौपधिप्राप्ताः ॥२॥ खेदालम्बनो रजोनिचयो जल्लः, र श्रीपधि प्राप्तो येषां ते जललीपधियामाः ॥३॥ कर्षादन्तनासिकालोचनसमृद्धवो मलः ग्रीपधित्वं प्राप्तो येषां ते मलीपधिप्राप्ताः ॥४॥ विट उचारः, शक्तं मुत्रं च स्त्रीषधियेंगां ते विडीषधिप्राप्ताः ॥५॥ स्त्रंग-प्रत्यंग नख दंत-केशादिरवयवः. तत्वंस्पर्शी वाय्वादिः सर्वोषघित्वं प्राप्तो येषां ते सर्वोषघिप्राप्ताः ॥ ६ ॥ उग्रविषसंप्रकोऽप्याहारो येषामास्यगतो निर्विधो भवति ते ग्रास्याविधाः ! ग्रथवा वेपां वचःश्रवणान्मद्याविषपरीता ग्रापि पुरुषा निर्विधीभवन्ति ते श्चास्याविषाः । श्रथवा श्चासीविषमविषं येषां ते श्चास्यविषाः ॥ ७॥ येषामालोकनमात्रादेवातितीव्रिक्य-दिवता ऋषि विगतविषा भवन्ति ते दृष्ट्यविषाः । ऋथवा दृष्टिविषासां विषं ऋविष येषां ते दृष्ट्याविषाः ॥ ८ ॥ (२) बलालम्बना ऋदिस्त्रिविधा---मनोवाकायविषयभेदात् । तत्र मनोऽनिन्दिय-श्रताधरगा-वीर्यान्तरायस्त्रयोपशमप्रकर्षे सति खेदं विना ऋन्तर्महर्त्ते एकलश्रुतार्यचिन्तने ऋवदाताः मनोबलिनः ॥ १ ॥ जिह्नाभतावरण-वीर्यान्तराथक्रयोपशमातिशये सत्यन्तर्महत्ते सकलभतोचारणसमर्थाः सततम्बं स्थारणे सत्यपि अमिवरहिता श्रहीनकण्ठाश्च वाम्बलिनः ॥ २ ॥ वीर्यान्तरायद्वयोपशमप्रकर्षादार्विभतासाधारसकाय-बिलत्वात मासिक-चार्तमासिक-सावत्परिकादिप्रतिमायोगधारग्रेऽपि श्रमक्केशविरहितास्त्रिमवनमपि कनीयस्या-गुल्योदभूत्यान्यत्र स्थापयितुं समर्थाश्च कायवलिनः ॥ ३ ॥

तपोऽतिश्वनश्चिः स्प्तविचा—उप्रतपः १ दीप्ततपः २ तप्ततपः ६ महातपः ४ घोरतपः ५ घोरत पराक्रमः ६ घोरतुषानक्षाचारि ७ चेति । तत्रोप्रतपनि द्विभेदाः—उप्रोप्रतपनः श्चायरियतोप्रतपसरचेति ।

१ जा इततया । २:जा भधीष०-।

तत्र एकमपवासं कत्वा पारसं विभाग द्विदिनभपोध्य तत्पारसान्तरं पुनरप्यपवासत्रयं कर्वन्ति । एवमेकोत्तर-पृद्धचा यावजीवं त्रिगप्तिगुप्ता सन्तो ये केचिद्रपवसन्ति ते उत्रीत्रतपसः । दीक्षोपकासं कत्वा पारणानन्तर-मेकान्तरेश चरसं केनापि निमित्तेन पृष्ठोपवास बाते तेन विहरतामध्योपवाससंभवे तेनाचरतामेषं दशम-द्वादकादिक्रमेमा अभी न निवर्शमानाः यावजीवं येवां विद्यमां तेऽवस्थितीयत्वसः (१) । महोपवासकरसोऽपि प्रवर्षमानकायवासमानसङ्खाः विसन्धर्राहतयदनाः पद्मोत्प्रलादिसर्गमनिःश्वासाः प्रतिदिनप्रवर्षमानाप्रच्यतः महादीभिशारीराः दीमतपसः । २२) । तमायसकटाइपतितजलकसावदाशशष्कालपाहारतया मलद्विरादिभाव-परिखामविरहिताभ्यवहरकारतम्तपसः (३)। श्रांशिमादिजलचारखाद्यष्टग्यालंकताः विस्तरितकायभभाः दिविधात्तीयाद्वियक्ताः सर्वोपधिप्राप्ताः असतीकतपारियपात्रनिपतितसर्वाष्टाराः सर्वामरेन्द्रेस्योऽनन्तवलाः, श्चाशीयिव राष्ट्रिविवर्षितमन्विताश्च तप्ततपतः, सकलविद्याधारिको मृति-श्रतावधि-मनःपर्ययशानावगत-त्रिभवनगतव्यापायाः महातपसः (४)। धात-पित्त-श्रतेष्म-मिन्नपातसमञ्जलपर-नासान्ति-कविष्याल-क्रष्ठ-प्रमेहादिविविधरोगसंतापितदेहा ऋष्प्रयच्यतानशनादितपसोऽनशने वण्मासोपवासाः. ऋवमोदर्ये एककवलाहाराः, वृत्तिपरिसंख्याने चतर्गोचरग्रहाः. रसपरित्यागे उष्णाजलबौतोदनभोजिनः. बिविक्तशयनासने भीमश्मसानाद्रि-मस्तकागिरि-गृहा-दरी-कन्दर-शून्यमामादिए प्रदृष्टयत्त्-गत्त्वर-पिशाचप्रतृत्तवेतालरूपविकारेषु परुपशिवार-तानपरतसिंहत्याच्रादिःचालमगभीषजोष च घोरचौरादिप्रचरितेष्वमिर्धचतावासाः, कायक्रेशे ऋतितीवशीता-तपवर्षनिपातप्रदेशेषु श्रभावकाशातपन-श्रक्तमलयोगभाहिसाः। एवमान्यन्तरतपोविशेषप्यपि उत्क्रष्टतपोऽ-न्ध्रायिनो घोरतपसः (५)। त एव गृडीततपोयोगवर्धनपराक्तिभवनोपसंहरसामही-महाचल्-प्रसन-सकलसागर-मिललमंत्रीप्रता-जनावि-जिला-जैलादिवर्धमारुका ये ते घोरपाक्रमाः (६) । चिगेपितास्खलितब्रह्मचर्या-वासाः प्रकृष्टचारित्रमोहह्त्योपशमात् प्रसृष्टदःस्वप्नाः घोरगस्त्रहाचारिसः। स्त्रयः 'स्रघोरन्रहाचारिसः' इति पाटे श्रघोरं शान्तं ब्रह्म चारित्रं येषां ते श्रघोरमणब्रह्मचारित्तः. शान्ति-पष्टिहेतत्वात् । येषां तपी-माहात्म्येन डामरेति-मारि-दर्भिन्न-वेर-कलष्ट-वध-चन्धन-रोगादिप्रशामनशक्तिः समत्यदांत ते श्रवीरगण-ब्रह्मचारियाः (७)।

स्वर्धिमाताः पश्चिषाः—श्वास्विष्याः १ दृष्टिविषाः २ दृष्टीरासाविष्यः ३ मध्यास्वाविष्यः ४ वर्षि-प्रसाविष्यः ५ श्रम्भृतस्वाविष्यः चेति ६ । प्रश्चष्टरायेशवाः वतयये व हुवते क्षित्रस्वति, त तत्व्यादेव मध्य-विषयपरीतो क्षित्रते ते श्रास्विष्यः । प्रश्चष्टराये नत्वत्यः कुद्धा यमीद्वन्ते त र्राव्यविष्यः १० । अत्वर्धस्यः नत्वाः कुद्धा यमीद्वन्ते त र्राव्यविष्यः १० । विस्त्यमन्यान्यं तेषां वाष्यपुटे निद्धिः चीरसस्युष्यविषयिः स्वाम्यः त, येषां वा त्वचािष्ठ श्रोद्धाः १० । विस्त्यमन्यानं तेषां वाष्यपुटे निद्धिः चीरसस्युष्यविषयः (३ ) । वेषां वाष्युप्टे पतित श्राह्मो नीरमोऽपि मधुरस्य-वीर्षयस्यामत्वा मञ्जते, वर्षा चा वचाित्रं श्रीद्या दुर्खादिवानामिषः मधुरपूर्वं पुत्र्यति ते मञ्जास्वाविष्यः (४ ) । वेषां करपुटं प्रातं व्यतकार्धादकार्धाविष्यः (६ ) येषां करपुटं प्रातं भोवनं यिकार्ववर्षा श्रमतं मर्वति, येताव्याचित्र वेषां कर्मति त विर्मस्ताविष्यः (६ ) वेषां करपुटं प्रातं भोवनं यिकार्ववर्षा श्रमतं मर्वति, येताव्याचित्रावानिष्यामम्यवरद्वावाह्वाचां भवति तेऽस्त्रताव्याव्याव्याः (६ ) ।

विकियागोचर। स्वांबर्क्त्रवंभा-आंखामा १ महिमा २ लियमा १ गरिमा ४ मारितः ५ प्राक्षाम् ६ हिराले ७ अधितः ८ अप्रतिपातः ६ अन्तर्यानं १० कामरूपितः ११ हत्वेवमादिः । तत्र असुरारीपविकर्त्यं अधिमा । विलिज्क्ष्रतारि अधिकृतारी आविक्याद्रताति, उपविचेतः, तत्र चक्रपतिविश्वाविकृत्यति अधेत् (१) । मेरोरिष मह् चत्रारीपविकर्त्यं महिमा (२) । वायोरिंग लचुत्तरवारेत्वा लियमा (१) । उज्यादि गुत्तरदेहता गरिमा (४) । मुन्ति रिभवाऽक्ष्युक्त्योध्य मेरविवक्षात्र दिल्लाक्ष्यात्र व्याप्तिः (५) । असु भूमोविक वामन्, भूमी जल ह्वीन्थन-निमानक्ष्यात्र प्राक्षाम्यम् । अन्त्रव्याविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविक्यमितं कं निमाणि प्राक्षाम्यम् । वेत्रव्याविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याद्वाविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृतिकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृत्याविकृतिकृत्याविकृतिकृत्

१ स प्रे॰ 'यथा प्राधिनां दुनैलानां चीरं पुष्टि नवति' इस्यपिकः पाठः ।

श्राप्तिमच्ये नियतीय गाननमातिवातः ( ६ ) । श्राहरयरूपता श्रन्तर्घानम् (१०) । युगयदनेकाकाररूपत्रिकरण्-शक्तिः कामरूपितम् । यथामिलपित्रैकमूर्तामुर्ताकारं १ त्यांगस्य मुदुर्गुहःकरण् कामरूपितनमिते वा (११) ।

चेत्रद्विप्राप्ता देषा-ऋदीवमहानसः १ ऋदीवामहालवारचेति २। लामान्तपद्यवेपशामप्रकर्य-प्राप्तेग्यो यतिन्यो यति भिन्ना दीयते, ततो भाकताषक्रयरक्रण्यातोऽपि यदि मुर्वीत, तदिवसे नामं चीयते ते ऋतीवमहानसः (१)। ऋदीवामहालच्दं प्राप्ता पत्तवे यत्र हरूचतुष्टयमात्रात्वोते वर्तान्त तत्र देव-मनुष्य-विवयोगयः स्वे निवस्तुः, रहस्यस्वाधमानः स्वसानदेत, तेऽप्रीवामहालयः (२)।

क्षियािक्यमा मुद्रिविधा—चारवात्यं झाकारागाितत्वं चेति । तम चारवा झनेकाँ-धा:—जल १ वंचा २ तन्तु १ वृष्ण ४ पत्र ५ वीच ६ सेषि ७ अधिशत्वावात्मन्नागानाः =। १ वत्तुरावाद्य वाचारित्व खर्चनः विक्रकीयात्तेयात्रक्तं सुराविध्याद्यात्त्रक्तां चत्रां व्याप्तात्यः स्मेन्स्य साम्याद्य उत्तरं वृत्यान्याचे विक्रकीयात्रेयाः विधानिकार्याः विधानिकार्यः विधा

सूतनाथ: भूताना प्राचिनां देविकोषाचां च नाथः स्वामी भूतनाथ:। भूतैः प्रथिव्यतेवेवायु-भिश्वप्रीमेर्गतेषस्वाचितां नायो भूतनाथ:। अतीतानाग्रचलच्यात् वर्तनानमीच्यतं च नाथः भूतनाथः। अयवा भूति प्राच्या उताः स्वतानं प्रासा प्रथियां व्यासाः वे ते भूताः, तेवां नाथः भूतनाथः (६७)। भूतवृष्ट्—पूर्तोको भूतकावायः। भूतात् विभवि शाववाति भूतम्बर् (६८)।

#### गतिः पाता वृषो वर्षो मंत्रहच्छुमलक्षरः । लोकाध्यक्षो दराधर्षो मञ्जवन्धर्निदत्सकः ॥ ६८ ॥

गति:—गमनं शानमात्रं गतिः, वर्षेणं ऋषिममनसम्यों या गतिः । श्राविद्यवित्रं गतिः यरण्य् (६६) । पाता—पाति द्वति दुःबादिति पाता स्वरः (७०) । वृषाः—वर्षति पानांमृतं तृषः । वान्यु-पष्मश्रेष्कृष्यं कः (०१) । वर्षः—णिवतं वर्षः । स्वराषः । त्वां वर्षः वर्षाये पुरुष्कृतक्ष्यानित्रात्र्याये प्रवर्षः । वर्षायं वरः (०१) । मण्डकृत्—मण्डं कृतं कृतं नत् मण्डकृत् । मिष्याद्यस्य नत्वं वर्षः (०१) । मण्डकृत्—मण्डं कृतं कृतं मानकृत् । मिष्याद्यस्य मण्डं कृतं वर्षः । स्वरं वर्षः (०१) । सुम्रकृत् वर्षः । प्रमानि वर्षः मानि वर्षः वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर

#### आरामं वस्य पश्यन्ति न वं पश्यति कुळन ।

तर्धत् , सर्वेषां प्रत्यद्वतात् । श्रथवा लोकानां क्रय्यद्वो लोको परिमुक्तः, राजनियोगिकनाकाध्यद्व-वत् । श्रथवा लोकाक्रीयि मुवनानि श्रय्यद्वायि प्रत्यद्वायि यस्येति लोकाध्यदाः । श्रयवा लोकेन्यः प्रजान्यः

१ इ वयानिवर्षिकेमुर्वाकारं। २ स प्रेज 'कहान्विकासचारको जलाधीः छन् नादी गत्वा तम्मध्यात्मासितं सृहस् तन्त्रतं कमस्वसृतिषयं तत्र व्यक्षिमाशस्त्रात्मास्त्रकं मर्वात' स्त्यष्कः याठः। ३ इ प्राप्ता। ४ इ चेटुच्यते। ५ इ राव-वियोगिकं तम्मध्यक्षतः।

श्रविकानि श्रकीचि शानसञ्ज्ञचानि सोचनानि सन्येति सोकाणवः (७५)। दुराधर्षः — दुःखेन महता कदेगोपि श्रायमनात् परितु परामिद्धानसक्यो दुरावर्षः । ईष्यदुःखसुककृष्याकृष्याचेतुं खब् प्रत्यसः (७६)। अध्यवस्थुः—मञ्जानी रक्षप्रयोग्यानी कश्चरकारकः मञ्चवस्थाः (७७)। निहस्सुकः— विरायक्रवितिकार्षः (७८)।

# धीरो जगद्धितोऽजय्यस्मिजगत्परमेश्वरः। विश्वासी सर्वलोकेशो विभवो भुवनेश्वरः॥६६॥

### त्रिजगद्रस्तमस्तुङ्गस्त्रिजगन्मंगलोदयः । धर्मचकायुधः सद्योजातस्त्रैलोक्यमंगलः ॥७०॥

त्रिजगद्रस्त्रमः—त्रिकातां वस्त्तमोऽभीष्टः त्रिकगद्रस्तमः (८७)। तुङ्कः—उस्रतः विशिष्टफल-दायक इत्यर्थः (८८)। उक्तञ्च--

> तुंगात्फलं यत्तदकिंचनाच प्राप्यं ससृद्धाः धनेश्वरादेः । निरंभसोऽप्यचतमादिवानेंचें कापि निर्याति धुनी पद्योधेः ॥

चिजान-मंगलोदयः— विकारतं विभुकारियतमध्यवीयानां मंगलानां पंचकरणायानामुदयः प्राप्ति-यंत्पादले विकारमंगलोदयः । तीर्यकरनाम्योगयोमंकानां दायक इत्यर्थः (EE)। ध्रमंखकायुषः— धर्म प्य चक्रम्, प्रापार्गाललंडकलात् धर्मचक्रम् । धर्मचक्रमायुषं राष्ट्र यत्याली धर्मचकायुषः (Eo)। उक्रम्ञ—

> पापमरातिर्घमों बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्धन् । समयं यदि जानीते श्रेषो ज्ञाता भुवं भवित् ॥

संघोजात:—संघस्तकालं स्वर्गात्रस्थुत्य मातुर्गमें उत्पन्नतात्मद्योजातः (६१)। उत्तञ्ज—

सचो जातश्रुति विश्रास्वर्गावतरखेऽच्युतः । स्वमच वामर्ता धत्से कामनीयक्सद्वहन् ॥

त्रेकोक्यमंगतः-- त्रैलोक्यस्य मंगं सुखं लाति ददाति मलं वा गालयति इति त्रैलोक्यमंगतः (६२)।

# वरदोऽप्रतिघोऽच्छ्रेचो दृढीयानभयंकरः। महाभागो निरौपम्यो धर्मसाम्राज्यनायकः॥ऽ१॥

षरदः—चत्मभीधं स्वर्ग मोहं च दत्ति वदः (६३)। अप्रतिघः—क्रविचमान. प्रतिषः क्रोषो यस्य स अप्रतिषः (६४)। अच्छ्रेषः—न क्षेत्रं शस्यः अच्छ्रेषः (६५)। द्वद्वीयान् — श्रतिरायेन इदः इदीयान् (६६)।

> पृथुं मृदुं दढं चैव भृशं च कृशमेव च। परिपूर्व वृदं भे चैव बढेतान् रविधी स्मरेत् ॥

अक्षयंकर:- न मर्थकरो पीटः अमर्थकरः । अथवा अमर्थ निर्मर्थ करोतीति अमर्थकरः (६७) । महामाना:--महान् माणो रावेदंगं यस्य स महामानाः । अथवा महेन पूक्वा आवासन्ताद् भव्यते वेव्यते महामानः (६८) । जिसीपस्थः--निर्गतनीरम्यं स्तव व निर्येष्मः (६६) । जर्मसाम्राज्यसायकः:--धर्म एव साम्राज्यं कम्बरियन्त्य, तस्य नायकः स्वामी धर्मसाम्राज्यनायकः (२००)

> नाथक्षतमेतविश्यं निजवुद्यनुसारतो मया विद्यतस् । सर्वमलनाशहेतुं सम्यजनैर्मावितं भवति ॥ विद्यानन्तिमुनोन्द्रात्संजातः सर्वस्रियुबहेतुः । श्रो कुन्दकुन्दवंशे अवसागरस्थितिह जयतु ॥

> > इति नाथशतनामा पंचमोऽध्यायः समाप्तः ।

# अथ पष्ठो ऽध्यायः

योगी प्रव्यक्तनिर्वेदः साम्यारोह्यतत्परः। सामयिकी सामयिको निःग्रमादाऽप्रतिकमः॥ ७२॥

योगी—योगां व्यानसामग्री अष्टाङ्का विचात सत्य च योगां। कानि तानि अष्टाङ्कानि ? यम-निय-मासन-मासायाम-मत्याहर-धारसा-व्यान-स्वाप्त इति । तत्र वस्मो महास्वानि यह । कानि तानि ? मासा-तियातिवर्ताः १ अद्वतीवर्यतः २ तत्र्यांनिर्यतः ३ अह्मवर्ष ४ आक्रिक्षन्म, ५। रामनृक्तिपरिवारसामुक्तं पद्मर्। (१) कालमार्वारसित् त्रं तत्रमाः (२)। (आतनं ) उद्धान्तने पत्मास्तं ५ (३) प्रासायामां तानु-रोषः (४) विस्तेष्ताः प्रम्मा पेनिर्यन्ते मानः स्वात् आनीय स्वार्यः आईम्ल्यंपिर स्वाप्यते प्रस्वारः (५) भारत्या प्रमाविकाः। सा का ! तिर्यन्तेकाः सर्वोद्रिप स्थापनेन अस्त्रप्रविद्य होति चिन्यते । स्वार्यः अस्तर्ते स्वाप्ते स्वप्ते स्वप्ते स्वप्ते स्वाप्ते स्वाप्ते स्वपते स्वाप्ते स्वपते स्वाप्ते स्वपते स्वाप्ते स्वपते स्वपते स्वपते स्वपते स्वपते स्वपते स्वष्ते स्वपते स्वप विकलते । सर्वरकारेन्या रक्ताविमंद्रज्ञास्वरेव्हास्वरेत्याऽप्रिक्वाला निर्मण्डुन्वविमन्वते । तामिः रागैरं दक्षते विद्यः, अन्यस्वरं कार्षः अन्यस्वरं कार्षः अन्यस्वरं कार्षः अन्यस्वरं कार्षः व्याप्ते निर्मण्डुन्विमन्वरः । तामिः रागेरं कार्षाव्यक्षते । तामिः रागेरं कार्षाव्यक्षते । तामिः रागेरं कार्षाव्यक्षते । तामिः रागेरं कार्षाव्यक्षते । स्वर्तः वाद्यमण्डवं विन्त्यते । इति वाद्यां वाद्यमण्डवं विन्त्यते । इति वाद्यां । वाद्यमण्डवं विन्त्यते । वाद्यमण्डवं । वाद्यमण्डवं विन्त्यते । वाद्यमण्डवं विन्त्यते वाद्यमण्डवं । वाद्यमण्यवं । वाद्यमण्डवं । वाद्यमण्यवं । वाद्यमण्डवं । वाद्यमण्डवं । वाद्यमण्यवं । वाद्यमण्यवं । वाद्यमण्यवं । वाद्यमण्यवं । वाद्यमण्यमण्यवं । वाद्यमण्यवं । वाद्यमण्यवं । वाद्यमण्यवं । वाद्यमण्यवं ।

तस्वे पुमान् मनः पुंसि मनस्यक्कदम्बद्भम् । यस्य यक्कं स योगी स्थान परेच्छादरीहितः॥

प्रव्यक्तिर्वेदः — प्रव्यकः सुत्ये मुलक्तमलिकासस्चितो निर्वेदः संगर-शरीर-भोगवैराग्यं यस्य स प्रव्यक्तिर्वेदः (२)। उक्तञ्च—

> भवतसुभोयविरत्तमसु जो अप्पा उमाएइ । तास गुरुक्की वेरुसकी संसारिशि तुष्टेड ॥

साम्यारोह्णतत्परः – सम्यस्य समाचेरायोह्णे चटने तत्परः, ग्रनन्यवृत्तिः साम्यायोहणतत्परः (३)। उक्तञ्च—

> साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनस् । द्युदोपयोग इस्थेते भवन्त्येकार्यवाचकाः ॥

सामिषकी—सर्वेवीचानां समतापरिल्यामः सामिषकम् । सम्बक् अवः समयः सुभावहो विधि-वैनवमैः, समय एव सामािषकम् । स्वायं सैविकः इक्ष्ण् । सामिषकं सर्वसावयायोगावरितलक्त्यं विचते यस्य स सामिषकी । अध्यत्त सा लक्ष्मीभांचा यस्य स सामायः, सर्विरि (विः ) समूहः; स विचते यस्य स सामायी । सामायी एव सामािषकः । स्वायं कः । सामािषकं गत्याघरदेवस्यहो विचते यस्य स सामािषकी । इत् सत्यवं (४)। सामािषकः —समयं अन्यमं नियुक्तः सामिषकः । इक्ष्ण् (५)। नि प्रमादः— निर्वतः प्रमादो यस्य स निःप्रमादः । (६)। उक्षञ्च—

> विकहा तह य कसाया इंदिय शिहा तहेव पश्चको य । चदु चतु पश्चमेरोरो होंति पमादा य पराश्चरसा ॥

श्रप्रतिकसः—न विचंतं प्रतिक्रमो यस्य स अप्रतिक्रमः । कृतदोपनिराकस्यं प्रतिक्रमयम् । ते द्व दोषाः स्वामिनो न विचन्ते तेन प्रतिकमयमपि न करोति, ध्यान एव तिप्रति तेन अप्रतिकसः (७)।

> यमः प्रधाननियमः स्वभ्यस्तपरमासनः। प्राणायामचणः सिद्धप्रत्याद्वारो जितेन्द्रियः॥७३॥

यमः — यमा वावश्रीवनियमः, तथोगात् स्वाम्यपि यमः, सर्ववावययोगोपस्तत्वात् (८)। प्रधान-नियमः—प्रधानी मुख्यो नियमो यस्य च प्रधाननियमः (६)। उक्तञ्च—

१ द स्वायं शीपक्षा ।

नियमो यमस बिहितौ हेचा मोगोपमोगसंहारे। त्रियमः परिमितकालो यावञ्जीवं यमो जियते॥

स्वास्यस्तपरमास्ताः—मुञ्ज श्रातिश्चेन श्राम्यस्तमनुशीक्षितं श्रायनं पद्मावनं चेन सः सम्यस्तपरमास्तः । किश्चित्नकोरिवृर्वपर्यनं भगवान् स्वतु पद्मावनेनोपिक्षो हि वर्मौपरेशं दद्यति । वचन्येन विद्यवेतं । स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्

मन्दं सन्दं चिपेद्वायुं सन्दं सन्दं विनिचिपेत्। न कवचित्रार्यते वायर्ने च शीव्रं विस्थ्यते ॥

तथा चोक्तम--

कासविक्रियाउ सासडा अंबरि जल्यु विसाइ। सुदृह मोह तडिचि तहि सस्तु विलयहं जाड ॥

सिद्धप्रत्याहार:—रिद्धः प्राप्तिमायातः प्रत्याहारः पूर्वोक्तर्विषयः बीवाङ्रत्वलाट्यापनं मनो यस्य सं सिद्धप्रत्याहरः (१९)। जितेन्द्रियः विवानि विषयसुख्यराङ्म्बीङ्कतानि इन्द्रियाणि स्पर्यन-सतन-प्राण-चद्यः श्रीवलद्यलानि वेन सं वितेन्द्रियः (१३)। निरुक्तं त—

> जित्वेन्द्रियाणि सर्वाणि यो वेस्यात्मानमात्मना । गृहस्थो वानप्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्यते ॥

धारगाधीश्वरो धर्मध्याननिष्ठः समाधिराट्। स्फुरन्समरसीमाव एकी करगुनायकः॥७४॥

धरखाधीश्वर: – भारणा पूर्वोका पश्चरिपा, तस्त्रं झपीश्वर: समर्यो पारखाधीश्वर: । झपवा पारखा बीवातं स्वरं दोशव्योः स्थापना, तस्त्रः बीव्यं दिष्यंरखाधीः भव्यबीवातं स्वरं तीले च स्थापना बुद्धित्तस्या र्द्रस्येर राजवयदानसम्पंताद्विना तर्द्रस्यं न मक्वीति ऋरखात् धारखाधीश्वरः, मोख्हेतुराजवर-बुद्धिदासक रूतयंः (१४)। इत्यनेन –

> श्रज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुख-बुःखयोः । ईरवरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ॥

हति निरस्तम् । धर्मेच्याननिष्ठः — चर्मःयाने श्राज्ञापायविषाकसंस्थानविज्ञयत्वस्ये त्यतिरायेन तिव्वतीति वर्मःयानिष्ठः (१६)। सम्राध्यादः — नमाध्या गुस्तच्यान-केवजनानवत्वयेन प्रवर्ते द्योगसे वमाधियतः (१६)। स्फुरस्तमरस्त्रीमाषः — स्पुरतः ज्ञातिरायेन विचे चमस्तुर्वतः वमस्त्रीमायः सर्वे वीवा ग्राह्वदेकस्त्रस्यावा इति परिचामः वमस्त्रीमायो यस व स्पुरत्वमस्त्रीमायः। प्रयावा स्पृरतः ज्ञात्वाते वमस्त्रीमाय एकत्रोतीमायो यसः व स्पृतत्वमस्त्रीमायः (१७)। एकी—एक एव श्राह्वतीयर्वकस्त्र-विकार्य-परित ज्ञाला विचते यसः व एकी। ज्ञयावा एके एकत्रदशा ज्ञात्वानो जीवा विचन्ते यस्य व एकी (१८)। उक्तव्र वेशान्त्र-

> यस्मिन् सर्वाधि भूतानि नास्मैवास्द्विजानतः । तत्र को मोदः कः झोकः एकस्वमनुपरयतः ॥

करसमायकः—करसायां पञ्चानाभितियासां भनःसद्यानां स्व-स्वविधयामनीनवेषे नायकः समर्थः करसानायकः । अथवा करसायान्द्रेन परिसामा उच्चन्ते, तेयां त्रिविधानामपि नायकः प्रवर्तकः । (१६)। तथा नोक्तं जिनसेनपादैः—

एनमधःप्रवृत्तकरण् ऋपूर्वकरण्-ऋनिवृत्तिकरण्लक्ष्यस्यः करणारतेषां नायकः प्रवर्षकः करणानायक इत्युच्यते (१६)।

निर्जन्यनायो योगीन्द्रः ऋषिः साधुर्यीतर्मुनिः। महर्षिः साधुर्यौरेयो यतिनायो सुनीम्बरः॥७४॥ निर्जन्यनायः—निर्जन्यानां चर्चोवेषमुनीनां नायो निर्जन्यनायः। उक्तज्ञ—

> निर्मन्या श्रुद्धसूलोचरगुषामिषाभिर्षेऽनगारा इतीयुः, संज्ञां म्रह्माविधर्मेश्वर्षय इति च ये बुद्धिलञ्जाविसिद्धेः । श्रेण्योरारोषार्थैये यतय इति समप्रवराज्यक्षोधै-ये गुम्यावर्षा च सर्वान् प्रभुमद इह तानर्धयामो सुशुचन ॥

निर्धन्यनाथ इति इदिशुक्तस्थानक्सी । ब्रह्मादिनिर्देशित कोऽर्थः ! बुद्धिलन्था ऋषिस्वनन्थ्या भ व ब्रह्मिः । विक्रियालन्थ्या अदीर्थम्हानसालयलन्थ्या च राजर्थिः । विकर्तमानन्थ्या देवर्षिः । केदलङ्गान-वान् परमर्थिः ( २० ) । उक्तञ्च —

> देशम्यकं बल्केबल मृदिह सुनिः स्यार्टाषःओब् तार्हः -रारूवम्रीययुग्मोऽजनि " यतिरनगारोऽपरः सायुरुकाः । राजा मद्या च देवः परम इति ऋषिवीक्रवाऽचीयाशक्ति-प्राप्ती बुद्धयीवयीओ वियदयनपदुर्विश्ववेदरी क्रमेस् ॥

योगीन्द्र:—योगिनां प्यानिनाभिन्द्रः स्वामी योगीन्द्रः (२१)। द्वृषिः—रिषीः वर्षा गती । द्वृषित मञ्जूति वृद्धिस् व्रीपर्धार्दे विक्रवार्दे स्रवीत्वमहानसालयदि विवद्गमनार्दे केवलवानार्वे प्राप्नोतीति द्वापिः। यनास्प्रयां किः। स्रयवा रिष चीव बाहान-संवर्षाचीः (२२)।

१ द लस्मीकृतं जालचीकृतं । २ महापुराख, पर्व २०, कोक २४६-२६० । ३ जाथकं या । ४ जालनयति । ५ द ऋषि ।

रेषयाक्षेशराशीनासृषिमाहुमैनीविद्यः । मान्यत्वादात्मविद्यान्। सद्गिः कीर्त्येते सनिः ॥

साधु-''साध्यति रत्नत्रयामिति साधुः'। इता पा कि मि स्वदि साध्य सृद्यश्चि जनि वरि वटिम्ब वया । (२३)। यति:--यतते यत्नै करोति रजनये इति यतिः। सर्वचानुष्य इः (२४)। निरुक्तं तु-

यः पापपाञ्चनाशाय यतते स यतिश्रेवेद ॥

मुनि:—मन्यते जानाति प्रत्यक्तमनाचैन चराचरं जगदिति मुनि:। सन्यते किन्त उच्च ( २५ )। महर्षि:— महांआती श्रृपि: श्रृद्धिसम्बनः महर्षि: ( २६ )। उक्तञ्च—

> रिसिको रिद्धि<sup>२</sup>पववका मुक्तिको **एकन्सकाकिको से**वा ! अङ्गो कसायमङ्गा सेसा सम्वयारमा भक्तिया ॥

साधुधौरेयः— साधुनां रक्षत्रयशायकानां धुरि नियुक्तः साधुधौरेयः । रूक्याहेरेख्य् (२७)। यतिनाथः—यतीनां निःकषायासां नायः स्वामी वतिनायः (२८)। तथा च सौकिकं वाक्यस्—

> पहित्यां काकचांडालः पशुचांडालगर्दमः । यतीनां कोपचांडालः सर्वचांडालनिन्दकः ॥

मुनीश्वरः--मृनीनां प्रत्यक्षशनिनामीश्वरो मुनीश्वरः ( २६ )।

महामुनिर्महामौनी महाध्यानी महावती । महास्त्रमो महाशीलो महाशान्तो महादमः ॥७६॥

महामुत्तिः—महांभावी गुनिः प्रत्यकानी महागुनिः ( २० )। महासीसी – गुनिषु शनिषु भवं मीनम् । मीन विषते त्यन व मीनी। महांभावी मीनी महामीनी। वर्षेन्यक्क्सप्येने खल्वादितायो न पर्मपुष-रिदेश । इंदराः त्यांनी महामीनी मण्यते ( ११ )। महाम्यानी—व्यानं धर्म-गुक्तव्यानं दर्ष विषयेत यस्य स ज्यानी। महांभावी ज्यानी महाज्यानी ( ६२ )। महामती—महानति प्राचालियालपिहारत्वरवन्वन-परिलामानीयेनद्राक्रमचर्चाक्रिनन्य-जनीयोजन परिहारलच्यानि विषयेत क्या व नती। महान इन्द्रादीनां पूर्व्यो तसी महानती (१३)। महास्त्रमाः—महती श्रमन्यवाषात्या चना प्रशामी वस्य व महास्त्रमः (१४)। तक्कम्

> आक्रुष्टोऽहं हतो नैव हतो वा न हिषाकृतः । मारितो न हतो धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥

महासीखः — महान्तं अधारशरहरूप्यानि बीलानि अत्रत्यूषोपाया यस्य व महारालः । कानि तानि अधारशर्शीलव्हकायीति चेदुच्यते—आशाधरमूलाचारप्रन्ये चतुर्याच्याये एक्कप्तत्यिकशततमे स्वोकेऽपं निचारः ।

> शीलं प्रवपस्तिष्यसुरीत् श्वभयोगकृष्विभवस्तित् । संज्ञाचिरविरोधौ स्मादियसमलात्ययं चमार्वीस् ॥ गुवाः संवसदिकस्याः, शृद्धः कायसेवसाः । सम्मार्द्धसारक्षेपवाविकमात्रक्षवर्णनाः ॥

१ प्रतिषु 'साध्यति' । २ स संपक्ता ।

ग्रुमयोगञ्जि उपेतु-ग्रुममनोयचनकाययोगाः १ । इतर-हति उपेतु-स्रशुममनोयचनकायान् श्रीन्
ग्रुममनय हन्तु, इति शीथ । ब्रह्ममनोयचनकायान् ग्रुमयचना हन्तु, इति यद् । स्रष्टुममनोयचनकायान्
ग्रुमकाय हन्तु, इति तद् । एत नव वंश्वासम् यिवा धर्मिश्रत् । वे इतियः स्ट ग्रुप्तानाः स्रर्यान्योधिक विकासम् ।
रिद । वृत्तान्यममनालयम्, इती अप् नेको वाधु वनस्यति द्वीतिन्य विदेशितः स्रवितिक्वेतिक्वेतित्व स्रवितिक्वेतिक्वेति इति विकासम् ।
रिद विकासिष्तान्यमम् इती अप् नेको वाधु वनस्यति द्वीतिन्य विकासिक्वेतिक्वेतिक्वेति स्रवितिक्वेतिक्वेतिक्वेति इति विकासम् ।
स्वास्त्र प्रद०० । अपवा अग्रीत्विक्वेद्विग्रामस्त्रदश्वस्त्वाचि वोत्त्वस्त्रव्यानि स्रविति (स्वाः क्रकासिक्वानुस्त्रव्याच्यान्यम् । मानेव्यन्तव्यान्यम् स्वास्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रवित्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रवित्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रवितिक्वस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रवितिक्वस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रवित्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रव्यान्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवान्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रव्यान्यस्त्रवित्वस्त्रव्यस्त्रवित्यस्त्रव्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रव्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रव्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रव्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्त्रवित्यस्तिक्वस्तित्यस्तिक्वस्तिक्वस्तिक्वस्तित्यस्तित्यस्तिक्वस्तित्यस्तिक्वस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तिक्वस्तित्यस्तित्यस्तितित्यस्तितित्यस्त

हिंसा प्रमृतं तथा स्वेषं मैधुनं च श्वर्यहः । । क्रोबादयो जुगुस्सा च ॰ भय । मध्यस्ती । रतिः । ॥ मनोवाकायदुष्टलं । सिध्यालं ॰ सप्रमादकम् । । पिसुनलं । तथाऽज्ञानमकायां ॰ वाऽध्यनिम्रहः । ॥

त्यग्रं शतं १८०। कथायैश्वत्रभिर्गाशिताः विशत्यधिकानि सप्तशतानि ७२०। एकत्र १८०००। श्रय गुगाः

तेषां वर्षनानि एकविशतिः । २१ श्रातिकम न्यतिकम - श्रातिचार - श्रनाचारैरचतुर्मिणुं चितास-द्वर्षातिः प्तर । रशकाय-पंचमेणुं चितासदुरसीतिशतानि प्तर०० । ते श्राकंपितादिमिदंशनिणुं चितास-दुरसीतिवहसाचि प्तर००० । रशबर्मेणुं चितासदुरसीतिकताः प्तर०००० । श्राकंपितादीनां दशानां आग्रास्थानाः

> माकंपिय मशुमाखिय जं दिट्टं बायरं च सुदुमं च । इम्प्यं सहाउलयं बहुजबामन्त्रच तस्सेवी ॥

दशकायसंयमाः के १

क्रायत्ते ८४०००० ।

7=6

पंचस्यावररका विकलत्रयरका पंचेन्त्रियसंह्यसंज्ञी । तक्षका इति दश दश संयमसंयतान वंदे ॥

श्रयवा—महत नविषं शीलं यस्य स महाशीलः। के ते नविषयः ! मनोवचनकायैः कृतकारि-तानुमोदैनंव भवन्ति । श्रयवा—

> इत्विविसयाहिकासो भंगविमोक्सो व पश्चिद्रस्यसेवा । संसक्तव्यसेवा तर्हिदिवाकोयक् चेव ॥ सभारपुरकारो<sup>२</sup> अदीवसुमरचमचागदिकासो । इटुविसयसेवा वि व नवभेदमिदं सर्वमं त ॥

एतानि नव विपरीतानि नवविधन्नक्षचर्याचि भवन्ति । तानि महान्ति शीलानि यस्य स महाशीलः (३५)। महाशास्तः—महाश्राते शान्तो रागद्वेषरितः कर्ममलक्तकरितो वा महारातः। श्रयना महत् शं मुखं श्रन्तः त्वमानो यस्य स महाशान्तः। श्रयना महत्वा श्राशाया चांकृपा श्रन्तो विनाशो यस्य स महाशान्तः (१६)। उक्तक्र—

राग-द्वेषौ बदि स्थातां तपसा कि प्रयोजनस् ।

ग्रन्यम् --

वं सुवि। लहह बवांतु सुहु विषयमप्पा कार्यतु । तं सुह इंदु वि व्यवि वहह देविहिं कोहि स्मंतु ॥

ग्रन्यच-

म्राज्ञागर्तः प्रतिप्राचि यस्मिन् विश्वमस्पम् । कस्य कि कियदायाति कृषा वो विषयेषिता ॥

सद्दादमः—महान् दमत्तपःक्षेत्रलिद्भुता क्या च महादमः । श्रयवा महान् वर्षप्राधिगणप्ता-लक्ष्यो दो दानं महादमः । महादे महादाने मा लक्ष्मीर्थस्य च महादमः (३७)। तथा चोर्चः—विश्व-श्रम्भुश्वनिप्रजीतायामेकाचरनाममालायाम्—

दो हाने पूजने चीचे दाने शीच्डे च राखके।
देवे दंखी हुरावर्षे हो अने दीचेदेक ॥
दवायां दमने दांने दंदब्बकेश द : स्हतः।
वदं च वन्यने बोधे वाखे पीज वजीदिते ॥
विदोचेटिय प्रमानेच चालने 'चीचरे वदे !
विदोचेटिय प्रमानेच चालने 'चीचरे वदे !
अक्षयोगितः स्वयंबजी अक्षयां स्वायन्तवा ।।
अक्षयोगितः स्वयंबजी अक्षयां अक्षयन्तवित ।।
अक्षयोगितः स्वयंबजी अक्षयां अक्षयां ।

निर्लेप:—निर्गतो निर्नष्टो लेपः पापं कर्ममलकलंको यस्य स निर्लेपः । श्रथवा निर्गतो लेप श्राहारो यस्य स निर्लेप: (३८) । उक्तश्च—

#### रवेतज्ञच्येऽक्षने चापि खेपने क्षेप उच्यते ॥

तिश्चीसस्थान्त:— तिश्चीरं तसे आन्तिरहितं स्वान्तं मनोरयो वस्य स निश्चीसस्वान्तः, संदाय-विमोह-विश्वसदितत्त्वसम्बारणः इत्यर्थः (१६)। ध्वसीच्यक्तः— पर्मे वारित्रे क्रप्यदः श्चविक्ताः श्चविक्तरी नियोगः वात् नियुक्तो न कमपि वर्मविक्यंत्रं कर्तुं दर्गति पर्माण्यदः। अवक्रयं वर्मस्य शाविश्विन्ता धर्माणः । धर्माची वर्मनित्तायां ऋदो अनं स्नात्मा वा स्वय स धर्माण्यदः। उत्तक्र्यः—

> ग्राशासन्धक-चित्तर्ति-व्यसनेषु तथैव च । अधिष्ठाने च विद्वतिराधिक्षको नरि स्प्रतः ॥

श्रयवा धर्मादौ धर्मचिन्तायामद्वाचीन्द्रियाचि यस्य स धर्माज्यदः (४०)। उक्तञ्च-

अवसिन्त्रियमित्युकं तुष्कं सीर्यंचतं तथा । धको रावता तुक् चात्मा ज्ञानं क्येंस सुचिका ॥ पासकं राक्टं कीवो रयस्य च विमीतकः । व्यवद्वारो नवार्येषु पुंस्ययं परिकर्तितः ॥ द्वाध्वजः—द्वा ध्वज पताका यस्य र द्वाध्वः । श्रयवा द्वाधा श्रध्वनि मार्गे वायते, भोगिनां प्रस्वज्ञे मनतीति दवाध्वः । श्रयवा द्वा ध्वजा लाव्हनं यस्य र दवाध्वः (४१) । ब्रह्मयोतिः— ब्रह्मसुस्तपद्यो ज्ञानस्यान्तनो मोदस्य चारितस्य वा योनिकस्पितस्यानं ब्रह्मयोतिः (४२) । उक्तक्र—

> आत्मनि मोक्षे ज्ञाने कृत्ते ताते च मस्तराजस्य । ब्रह्मोति सी: प्रशीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा ।॥

स्वयंबुद्धः—स्वयं ब्रालना गुरुमन्तरेख बुद्धो निवेदं प्राप्तः स्वयंबुदः (४६) । उक्तञ्च— निश्चिग्र वक्तववा निष्पविकेदा य व्यविकाची व । विकारका बरदेला विकस्मा होति सिद्धा य ॥

प्रक्षाकः—प्रवाशमात्मानं कानं तपश्चारितं मोद्यं च जानातीति प्रवक्षाः (४४)। प्रकारतस्ववित्— प्रवक्षां। मोद्यस्य शानस्य तपस्थ्यारित्रस्य च तत्वं स्वक्सं इदयं मर्मं वेतीति जानातीति प्रवातत्वित् (४५)।

> पूतात्मा स्नातको दास्तो अदस्तो चीतमत्सरः । धर्मवसायधोऽसोभ्यः प्रपतात्माऽसतोङ्गवः ॥७:॥

पुतात्मा — पूतः विदन्नः कर्ममलकलंकपीहत झालम स्वभावो सन्त स पूतालम (४६) । स्वातकः — स्वातः कर्ममलकलंकपीहतः द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मपीहतत्वात् पूतः प्रज्ञालितः क आत्मा यस्य स स्वातकः (४७) । उक्तञ्च—

> पुलाकः सर्वद्वासङ्घो वकुको मध्यबोधकः । कुक्कीले स्तोकचारित्रं निर्मेन्यो प्रन्यहारकः ॥ स्नातकः केवलज्ञानी शेषाः सर्वे तपोषनाः ।

द्यान्त:—दान्तः तपःक्षेष्ठसदः । खयवा दो दानं ख्रमयदानं ख्रन्तः स्वमावो यस्य स दान्तः (४८)। अदन्तः—मदन्त दन्त-चन्त-परमेन-पुनीनदादीनां पूल्यपर्योतस्वाद्रदन्तः । (४६)। धीतस-रस्तरः—वीतो विनद्यो मस्तरः परेपां ग्रमकादियो नस्त स वीतमस्तरः । कवेवी (५०)। उक्तव्र ग्रस्काद्वदेवै:—

> उषु कसर्व उपस्यस्यिकमभिभवंत्त्वव्यगच्छन् क्षायाः प्रामुद्दोषोऽप्यगाषो वस्त्रीमव जस्त्री किन्तु दुर्वसमन्तेः । तिरपूर्वेऽपि प्रवाहे सन्तिक्षांमवममाप्रिसादेशेच्यवर्वे मास्त्रव्यन्ते स्वतुस्येभवति परवद्गाहर्जयं ठउन्नाहि ॥

धर्मवृक्तायुषाः—धर्म एव इकः स्वर्ग-मोद्दरक्तप्रशास्तितात् । धर्मवृक्तायुषाः—धर्म प्रहर्षाः, स्व एव आयुषं प्रहर्षाः, क्ष्मंयद्विन्यातस्त्रात् । धर्मदृषः आयुषं यस्य त व वर्गवृद्धायुषः । (५१) । अवहोत्प्यः— द्वोत्मिर्युः व्यारिकाचालिर्युः श्रवनः इत्योत्पः । देशिकि सितं स्वराधः कारिक्ष्यालिर्युः श्रवनः इत्योत्पः । देशिके प्रत्योत्पः (५२) । प्रपूतास्मा—प्रकृषंया पूतःप्रविच आत्मा यस्य त प्रपूतः । प्रया प्रद्या प्रदायि प्रकृषंया पृतःप्रविच आत्मा यस्य त प्रपूतः । प्रया प्रपूतः । प्रया प्रदायि प्रकृषंया प्रविचयितं प्रस्वचीवात् विवासः । प्रपूतः । प्रया प्रपूतः । प्रया प्रदायः । प्रया प्रदायः । प्रया प्रदायः । प्रया प्रवासः । प्रया प्रवासः । प्रया प्रवासः । प्रया प्रवासः । प्रवा

१ द मदा। २ जा 'उम्पते' इति पाठी नास्ति । ३ जा पुरुषंते ।

#### मन्त्रमृतिः स्वसौम्यातमा स्वतन्त्रो ब्रह्मसम्मवः। स्रत्रसन्त्रो गुर्वाममोधिः पुण्यापुण्यनिरोधकः॥ ७६॥

मंत्रपूर्तिः—मंत्रः सामो अरह्ताणं इति उतास्ये मंत्रः, स एव मूर्तिः स्वरूपं स्थ स मंत्रपूर्तिः । विमास्य—दिवलोज्लेखा वायवः स्य देवो वः सविता मार्यस्य क्षेत्रस्य कसेचे हत्यादि वन्यरिश्ययायान् मन्त्रं मध्यति । स इहित्ययो मंत्रः पायेदाशो । मूर्तिः क्षाठिन्यं हिंसाकमेहित्यात् निर्दयनं सस्य मते स मन्त्र-मुक्तिः । अथवा मन्त्रः स्तुतिः, स मूर्तिः वस्य स मन्त्रमूर्तिः । मन्त्रं स्तुतिं कुर्यन्तो स्थावन्तं प्रत्यन्तीति कार्यायात् मन्त्रमुर्तिः । उत्तञ्ज—

> त्रिद्शेन्द्रमौतिमशिरलाकरवाविसरोपर्जुविवस् । पादयुगावममत् भवते विकसञ्ज्ञयेशयदकारुवोद्दरम् ॥ नव्यचन्द्ररिमकवचातिरुचिरश्चित्ररीगुविस्थवस् । स्वाधीनयतमनसः सुचिवः प्रवासन्ति मन्त्रमुक्तरा सहर्षयः ॥

श्रधवा मन्त्रेण गुप्तभाषणेन ताल्बो द्यावचलनेनोपलांच्या मूचिः शरीरं यस्य च मन्त्रमूचिः (१११)। स्वस्तौम्यास्मा—स्वेन श्रात्मता रचमेव परेपरंशं विनेव तीम्पोऽस्त्रः श्रात्मा रक्ष्मावो यस्य च स्वतीम्यास्मा (५६)। स्वतन्त्रः — पराचीनः स्वः श्रात्मा तन्त्रं शति कर्णव्यता स्वयः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं शति कर्णव्यता स्वयः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं शति कर्णव्यता स्वयः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं शत्वतः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं शाक्षं यस्य च स्वतन्तः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं शाक्षं यस्य च स्वतन्तः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं शत्रात्मा स्वयः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं श्रात्मा तन्त्रं श्रात्मा तन्त्रं श्रात्मा तन्त्रं श्रात्मा तन्त्रं स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं विद्वान्तो यस्य च स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं विद्वान्ते स्वयः च स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं विद्वान्ते स्ययः च स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं विद्वान्ते स्वयः स्वयः स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं विद्वान्ते स्वयः स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं विद्वान्ते स्वयः स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं विद्वान्ते स्वयः स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं प्रतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं स्वयः स्वतन्त्रः । स्वयः स्वतन्त्रः । स्वः स्वतन्त्रः । स्वयः स्वतन्तः । स्वतन्त्रः । स्वयः स्वतन्त्रः । स्वयः स्वतन्त्रः । स्वयः स्वतन्त्रः । स्वतः स्वयः स्वयः स्वतन्तः । स्वः स्वतन्तः । स्वयः स्वतन्तः । स्वत्वः । स्वयः स्वतन्तः । स्वयः स्वतन्तः । स्वयः स्वत्यः । स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । स्वयः स्वयः

इति कर्तन्यतार्था च शरीरे द्ववर्णसाधके । भ्रुतिशासान्तरे राष्ट्रे कुटुन्यकृति चौषधे ॥ प्रधाने च परिष्कृदे करखे च परिष्कृदे । संतुवाने च शास्त्रे च सिद्धान्ते उन्ह्रसिष्यते ॥

ब्रह्मसम्भव: – ब्रह्मण् श्रात्मनश्चारित्रस्य शानत्य मोक्स्य च सम्भव उत्परिप्तेस्मात् स ब्रह्मसम्भव: । श्रयवा ब्रह्मण्यः वृद्धियात् सम्भव उत्परिप्तेस्म स ब्रह्मसम्भव: । श्रयवा ब्रह्मणः वृद्धियात् स्वः स्वर्तिः स्वर्गानां मान्यः प्रत्यिक्ष्यत्वक्षारकः ब्रह्मसम्भवः (५८)। सुप्रतस्यः चुदुः श्वरियक्षेत्र प्रवतः प्रहृतिवद्धतः स्वर्गामोवस्यात्मको वा सुप्रवतः (५६) । शुणाममीचिः पूर्णानां श्रमन्यकेवक्षश्चनः श्रमत्यस्यं स्वर्ताः स्वर्णानां श्रम्मणिः स्वर्णाः स्वर्णानां श्रम्मणिः स्वर्णाः स्वर्णानां श्रम्मणिः स्वर्णाः स्वर्णानां श्रम्मणिः स्वर्णाः स्वर्णानां स्वर्णानं स्वर्णानं स्वर्णानां स्वर्णानां स्वर्णानां

हिंसाऽमूर्तं तथा स्त्रेयं मैथुनं च परिग्रहः । क्रोबादयो जुगुप्ता च भयमप्यरती रतिः ॥ मनोवाक्कायबुष्टरतं मिष्यात्वं सप्रमादकस् । पिद्युनस्वं तथाऽज्ञानमकार्यां चाप्यनिग्रहः ॥

एतेथामेकरिशतेर्वर्वनानि एकरिशतिर्गुंशा भवन्ति । ते च श्रतिक्रम-व्यतिक्रम-श्रतीचार-श्रनाचारैश्च-तुर्मिर्गुशिताश्चतुरशीतिर्भवन्ति । उक्तश्च—

१ इ. बेशोः। २ इ. चौष्येः । अ. स. चौष्यिः ।

मनसः द्वादिविवाहोऽतिक्रम हित च ध्वतिक्रमो होवः । शीलहतेस विलंधनमतिचारो विचयवर्तनं चैव ॥ विचयेप्यतिसक्तिरियं प्रोक्तोऽनाचार हह महामतिनिः । हति चलारः सचिया विवर्जनीया रावाप्राप्तौ ॥ विक् ६. ७०.

ते च चतुरसीतिगुषाः, दशकायर्थयमैगु षिवाश्वतुरसीतिग्रवानि भवति । ते चार्षसिवायभावदशकेन गुणिवासदुरसीतिग्रवानि भवति । ते च दशयमैगु षिवाश्वतुरसीतिश्वा भवति (६०)। पुण्यापुण्यः निरोधकः—पुण्यं च गुम्मर्तं, अपुण्यं पाणकाँ, सद्देषद्वभावनौत्रोक्ता पुण्यक् क्रतोऽज्यस्वयमिति ववनात् । पुण्यापुण्यविनियेकः निरोधकारः पुण्यापुण्यविनियेकः निरोधकारः पुण्यापुण्यविनियेकः । वेवरावदे भगवति न पुण्यमस्वति, न व पाणमस्वति, न व पाणस्वति, न व

सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सिद्धात्मा निरुपप्तवः । महोदको महोपायो जगदेकपितामहः ॥८०॥

सुसंवृत:- सुष्ठु श्रतिशयेन संवृशोति सम सुसंवृतः, श्रातशययदिशिष्टसंवरयुक्त इत्यर्थः । उक्तश्र-

वद्समिद्गुत्तीको धम्माग्रुपिहा पशेसहज्ज्रो य । चारितं बहुभेवा ग्रायच्या भावसंवरविसेसा ॥

क्रस्यावमर्थः — वक्क महानतानि, पञ्च विमेतवः, तिस्तां गुप्तयः, दरालाचाांचा से धर्मः, द्वारयात्प्रेत्ताः, द्वाविचातिः वर्षण्यस्वयः, वातानिक- क्रेदोरस्यापना परिहार्यस्युद्धिः स्वस्नावान्यययः यथाख्यातलत्त्वयं पञ्चविधं वातित्रम् । एते प्रत्येकं बहुभेदा भाववत्त्रविद्याया ज्ञातव्याः (६१) । सुगुद्धात्मासा— च्युद्ध क्रातियमेत गुप्तः आस्वविद्योग्यासान्यः, आत्मा दंक्षेतिचेत्रं गुप्तः आस्वविद्योग्यासान्यः, आत्मा दंक्षेतिचेत्रं वर्ष्टिकामा ज्ञातव्या व्यवाचान्यः अत्याना व्यवाचा विद्यासा — विद्यासा — विद्यासा । व्यवाचा विद्यासा विद्यासा विद्यासा — विद्यासा । विद्यासा विद्यासा विद्यासा व्यव्या विद्यासा विद्यासा । विद्यासा । विद्यासा । व्यव्या विद्यासा । विद्य

प्रामस्य चुरियपासे हे मनसः शोकमोहने । जन्मसृत्यू शरीरस्य यहर्मिरहितः शिवः॥

महोदर्कः — महान् व्यंकानिमोंचलव्या-जन्तकेवलञ्जानीदेलच्या उद्कः उत्तरक्रलं यस्य स महोदर्कः । (६६)। महोपायः — महान् सम्बन्दरानञ्जानवारिकतयोलच्या उपायो मोक्तस्य यस्य स महोपायः (६७)। जगदेकपितामदः — कातामप्रकर्णमाण्यलोकपितमयलोक्षनामेकोऽदितीयः पितामदः कनकनको दितकारकत्वाच् जादेकपितामदः (६८)।

> महाकाविश्वको गुरयो महाक्केरांकुशः श्रुचिः। श्ररिजंयः सदायोगः सदामोगः सदाधृतिः॥८१॥

महाकाविषकः— करणायां वर्षजीवरवायां नियुक्तः कारविकः । महाश्रावी कार्यिकां महा-कार्ययकः, वर्षं वैत्र मरणानिधक इत्यर्थः (६६) । गुण्यः— पृषेषु पूर्वाकेषु वद्यर्थातिकाव्यर्थकेषु नियुक्तः, साधुर्वा गुण्यः (७०) । महाक्केग्राकुमः— महान् तयःवंयनपरीपहबदनारिकावणे योऽवी क्रेकाः कुन्हं व एवांकुराः श्रीणर्मचगवेन्द्रोत्मार्गनिवेषकारकत्वात् महाक्केशांकुराः (७१) । श्रुव्धः- परमब्रश्चर्यपालनेन निक्शुद्धवुद्धैकत्वभावात्मपवित्रतीर्यनिर्मलभावनावलप्रज्ञालितान्तरंगशरीरत्वाच्छुविः परमपवित्रः । उक्तक्क-

> बारमाञ्ज्यदिकरैर्यस्य न संगः कमेंदुर्जनैः। स पुमान् ग्रुचिरास्थातो नाम्बुसंप्रुतमस्तकः॥

श्रयवा कर्मोष्टकाष्ट्रसमुख्यभरममावकरत्वृश्चािकतात् श्रुचितिकपूर्विः । बन्धमस्ति सत्तमृत्यदित्वाद्वा श्रुचिः । श्रम्यत्याप्यमत्त्रप्राद्वातनसमर्थीनतोमस्वकतस्तातत्वाद्वा श्रुचिः (७२) । स्वरिजयः - व्यर्धेत् स्वर्धान्तिस्तिमेनतीमन्तमोस्माध्यम्, व्यति निर्मृतकाषं कपति-करिवः । (७४) । सद्वासीयः - वयः त्रकालं वेगो श्रासंवारमत्यवतामत्वव्यं प्रमृश्कुक्ष्यानं ययः व रहायोगः । (७४) । सद्वासीयः - वयः सर्वकालं मेगो निवशुद्धदुद्धेकस्थायप्याप्तिकत्वोत्तीमावत्वच्यप्यानन्तम्मृत्यतात्वात्व्यस्याभां मोगो यस्य स्वर्मायः । श्रयवा सन् वसीचीन श्रामोगो मत्त्वस्यपे मनोव्यापाये यस्य व रह्यामोगः (७५) । उक्तञ्च—

> मुआनोऽम्युद्यं चाईन् जनैमोंगीव सह्यते । बुधैयोंगीव तत्वं तु जानति त्वाहगेव ते ॥

सदाञ्चतिः — सदा सर्वकालं ञ्रुतिः संतोपो यस्य स सदाञ्चतिः, दिवा रात्री च सन्तोपवानित्यर्थः । रात्रिमोजनपरिहारपञ्चभावनाञ्चक इति भावः । उक्तञ्च —

> धिदिवंतो समजुत्तो मागुजोगे परिद्विदो । परीसहार्था उरंदितो उत्तमं बदमस्सिदो ॥

धृतिरित्युपलक्षणं एकत्वतपोभावनानाम् ( ७६ )।

परमौदासिताऽनाश्वान् सत्याशीः शान्तनायकः। अपूर्ववैद्यो योगहो धर्ममृत्तिरधर्मधक् ॥८२॥

परमौदासिता—परम उन्ह्रष्टः उदाधिता उदास्ते इत्येशंतालः उदाधिता । रून् । उन्ह्र्ष्टौदासीन , शृत्-भित्रतृषकांचनादिसमानचितो मध्यस्थपरिषाम इत्यरं ( ७७ ) । उक्तञ्च—

> देषानाकृष्य लोके सम भवतु सुखी दुर्जनरचेद्घनार्थी, तत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्यः। मध्यस्थस्वेवमेवाखिलमिह हि जान्जायतां सौक्यरायाः, मसो मा भृदसीस्यं कथमपि मविनः कस्यचित्पुकरोमि॥

अनार्वान्—न त्रारा, न मुक्तवान् श्रनाश्चात् । स्वंसुकानौ परोक्षात्रव घोषवायोक्ष कृति नेट्। श्रनार्वान् श्रनार्वाची श्रनार्वांचा इत्वादिरुपाचि भवन्ति । श्रनाशुपा श्रनार्वद्रपामित्वादि च ( ७८ ) । उक्तश्च निकक्तशास्त्रे—

> बोऽक्स्तेनेषु विश्वस्तः शाश्यते पथि निष्ठतः । समस्तश्र शुविरवास्यः सोऽनारवानिह गीयते ॥

सत्याद्यीः— एस्य भव्यवीचेषु योग्या सत्या, सस्य नियोज्या सत्या, सद्वयो हिता वा सत्या । सत्या सन्धा वा ऋाषीः ऋचर्य दानमस्य इत्यादिरुपा आशीराष्ट्रीवांद्ये यस्य स सत्याद्यीः । ये केचन सुनवस्तेषा-मार्थीदाँडुर्लामान्सरपवयात् कृदाचिन्न कर्तात्, बन्मान्तरे हु कर्तत्येव । भगवसस्यार्थीरिक्रुतोके परस्तोके च फललेब, तेन भगवान् सत्यारीहच्यते ( ७६ )। शास्त्रनायकः – सान्तानां रागद्वेषमोहरहितानां नायकः स्वामी, शान्तं मोवनगरं प्राप्तेष्मोहरहितानां नायकः स्वामी, शान्तं मोवनगरं प्राप्तेष्मोहरहितानां नायकः स्वामी शान्तं नायकः स्वपनां सान्तः सानतः सान्तः सान्त

कायबासप्रहोध्वाँगञ्चस्यदंष्ट्राजराष्ट्रवान् । अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता ॥

इत्यहाक्कचिकित्साप्रवीसो वाग्भटो वैद्यो यदाह—

रागादिरोग।न् सततानुषक्तानशेषकायप्रस्तानशेषान् । श्रीत्मुक्यमोहारतिदान् जवान योऽपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै ॥

श्रमना पूर्वीयां उत्पादादिवदुर्दराष्ट्र्यांयां विद्या भृतश्रातं सा विद्यते यस्य स पूर्ववैद्यः भुतश्रेवती । त्र पूर्वेद्यः अपूर्वेद्यः, वेकतश्रातं वाद्यत्यः विद्यत्ये । अपना अपूर्वं आसंवारमाता विद्या केवलसानं विद्यते सम्य स अपूर्वं वेद्याः । अपना पूर्वेद्याः प्रत्ये । अपना पूर्वेद्याः पर्वेद्यत्या स्वयः अपूर्वेद्याः (११) । योगाझः—वीगं भरंगुक्कणानद्यं जानात्वन्त्रमति योगाः । योगं मतीवन्दन्तामः ज्ञापारं ग्रुपमञ्चां च जानाति योगशः । अप्तादयो हि प्राप्यतदाः किल योगानः श्रीपपप्रयोगान् जाननित, पापस्यत् महावायोवान् प्रमुक्तान्त्यं महावायोवान् व्यापति प्रमुक्तान्त्यं महावायोवान् व्यापति प्रमुक्तान्त्यं महावायोवान् व्यापति प्रमुक्तान्त्यं स्वापत्यत्यं विद्यत्यान्त्यं योगशः मोह्यानायान्त्यं विद्यत्यान्त्यं स्वापति प्रमुक्तान्त्यं (६९) । उत्यत्य विद्यत्यान्त्यं योगशः मोह्यानायम्बन्धान्त्यं (६९) । उत्यत्र — योगशं योगशः मोह्यानायम्बन्धान्त्यं (६९) । उत्यत्य — योगशं योगशः मोह्यानायम्बन्धान्त्यं (६९) । उत्यत्यं — विद्यत्यान्त्यं स्वापति प्रमुक्तान्त्यं (६९) । उत्यत्य विद्यत्यान्त्यं स्वापति प्रमुक्तान्त्यं (६९) । उत्यत्यः स्वापति प्रमुक्तान्त्यं (६९) । उत्यत्य स्वापति प्रमुक्तान्त्यं (६९) । उत्यत्य स्वापति प्रमुक्तान्त्यं (६९) । अपन्ति स्वापति प्रमुक्तान्त्यं (६९) । विद्यति स्वापति स

योगतो हि समते विवन्धनं योगतोऽपि खलु मुच्यते नरः । योगतर्ग्म विषमं गुरोगिरा बोध्यमेतदस्तिलं मुमुक्षुका ॥

तथा चोक्तं —

संयोगसूखा जीवेन प्राप्ता दु:खपरम्परा । तस्मात्संयोगसम्बन्धं त्रिधा सर्वं त्यजाम्यहस् ॥

तया च सोमदेवः-

वैराग्यं ज्ञानसंपत्तिरसंगः स्थिरवित्तता । कर्म्मिस्मयसहत्वं च पंच योगस्य हेतवः ॥ प्राश्चस्य क्षुत्विपासे हे मनसः शोकमोहने । जन्मसृत्यु शरीरस्य पहुर्मिं शहेतः शिवः ॥

धर्ममूर्णिः – धर्मस्य चारितस्य मूर्तिराकाये धर्ममूर्तिः । धर्मस्य न्यायस्य मूर्तिः धर्ममूर्तिः । धर्मस्य ब्राहिशालदण्य मूर्तिधर्ममूर्तिः । धर्मस्य पुण्यस्य मूर्तिः धर्ममूर्ति । ये मायन्तं दिराधयन्ति तेयां धर्मस्य यमस्य कालस्य कृतान्तस्यति यात्रम् सूर्तिः, तेयाननन्तमस्यहेतुन्तात् धर्ममूर्तिः । उत्कक्त —

२ इ नमाविति।

सुहत्त्वयि श्रीसुभगत्वसभुते हिषंस्त्वयि प्रत्ययवद्यक्षीयते । भवानुदासीनतमस्त्रयोरिय प्रभोः वरं चित्रसिदं तवेहितस् ॥

श्रथवा धर्मस्य गविलत्त्वास्य मूर्तिकममा यस्य च धर्ममूर्तिः, श्रव्रद्यस्त्ररूपतात् । तदुपलद्मवामधा-शादेपपि मूर्तिः ( ६२ )। उक्तञ्च—

> व्यक्तिंत्राची तथा न्याये तथा प्रश्नवृक्षेत्रकृति । बाचारोपसयोः पुण्ये स्वसाये च शरासने ॥ सस्यारो चोपनिवदि प्रोक्तो वर्से यसे नरि । दानादिके नर्युस्येतदुद्वादशार्थेषु वीवनैः ॥

अधर्मधक्-ग्रधमें हिंसादिलद्दर्शं पापं स्वस्य परेषां च दहाति भरमीकरोति श्रधर्मधक् (८४)।

ब्रह्मे ट् महाब्रह्मपतिः कृतकृत्यः कृतकृतुः । गुणाकरो गुणोब्छेदी निर्निमेषो निराध्रयः ॥=२॥

महा र् — महायो जानत्य इ तत्य गोव्तय व इंट्सामी महो ट् (ज्य)। महामहापति: — महायो गतिवानार्दानां चतुर्यां उपरि तर्पानां पंचर्य केवलवानं सहाम्रह्मेप्ते, तत्य पतिः स्वामी महामहापतिः। प्रयवा महामहार्द्धा विद्यरगिर्देश, व पतिः त्यामी यस्य च महामहापतिः। दीवाक्यरे नमः सिद्धमेष्यः दुल्यस्वतात्। व प्रयवा गदाम्भवत्यां गयाचरायां लोकान्तिकानामहिन्दायां च पतिः त्यामी महामहापतिः। (ज्व )। इत्य त इत्यः— इत्यं इत्यं आत्मकार्यं नेन त इत्यहृत्यः। अपवा इतं पुण्यं इत्यं कार्यं कर्त्यां करवीयं वस्य व इत्यहत्यः (ज्ञ )। इत्यक्तुः— इतो विद्यः महायं इतं पुण्यं इत्यं कार्यं कर्त्यं करवीयं वस्य प्रलं वा मती पूर्वायां यस्य च इतकदुः। मयवती भन्यैः इता पूर्वा निःक्वान मविति क्षिन्तु स्वरंभीच्यतः पिका भवति, तेन इतकदुः। अपवा इतः पर्याप्तः चमाप्ति नीतः अतुरंशो येन च इतकदुः (ज्ञ )। उत्तवः

> मणु मिलियउं परमेसरहो परमेसर वि मणस्स । दोहिविं समस्मद्भुद्धाई पुत्रज्ञ चढावउं कस्स ॥

गुणाकरः—गुणानां केवलकानादीनां चतुरशीतिलहाणाः व श्राकरः उत्पत्तिस्थानं गुणाकरः । श्रथवा गुणानां पट्चत्वारिशत्तंख्यानामाकये गुणाकरः । उक्तञ्च—

> अरहंता छायासा सिद्धा अट्टेव सृरि छ्त्रीसा । उवकाया पर्वावीसा साहृत्वं हॉति छडवीसा ॥

तत्राहतां पट्चत्वारियद्युणाः — चतुर्क्विशदतिशयाः पूज्यपादेन नन्दीश्वरमकौ क्लिरेण प्रोक्ताः श्रष्टप्रतिद्वार्याणि च, श्रनन्तचतुर्यं चेति । विद्वानां सम्यक्तवादयोऽयौ गुणाः । त्राचार्योणां पद्त्रिशद्-गुणाः । ते के १

> पक्षाचारचरः ' संवक्षताचार'स्तवा बाठ-बानाराजस्थानद्राध्याकृतिवृ स्ववहारवान् । ॥ गुण्यदांबाक्यां दावसंकृतिः । । वतिदांबाक्यां 'अन्यवा'सम्बुकारी व तोषकः ॥ पर्रावहार्योक्षाः साचीर्वहास्य चलाहाये । हित्तापदेरीनांनार्थःस्थापको -श्रद्धससद्गुवः ॥

अ माभक्त्यादी ।

स्थितिकवृद्धेन्द्राक्रवासां १-जुर्शकाहरमोत्वाप् १ । तिह्नाहामोत्रव्यविवतं त्रावामोवा १ विशासमुक् ॥ वृद्धेन्द्रामान् । वृद्धान्त्रमान् । वृद्धान्त्रमान् । क्षातार्वा वार्ष्यं सर्ववेष्टव्यं १ पाणिकादितान् । व्यवसायां भाग्यं सार्ववेष्टव्यं १ पाणिकादितान् । व्यवसायां भाग्यं । व्यवसायां भाग्यं । व्यवसायां वृद्धा । वृद्धान्त्रमान् । व्यवसायां वृद्धा । वृद्धाने वृद्धाने वृद्धाने । वृद्धाने वृद

साब्नामद्यासियातिगुलाः मबन्ति । ते के ? टशसम्बन्तगुलाः, मत्यादिपंचकानानि, त्रयोदशचारित्र-गुलाः प्रतेषु ब्रष्टार्विशतौ गुलेषु तर्व प्रसिद्धम् । परं दश सम्बन्तवानि श्रप्रसिद्धानि, तान्येन कष्यन्ते—

माज्ञामार्गेससुद्रवसुपदेशात्सुत्रवीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाम्या भवमवगाडपरमावगाडे च ॥

श्रस्या स्नार्याया विवरसार्थे कृतत्रयम् । तथाहि---

बाज्ञासम्बरुवसुकं बहुत विरुचितं वीतरागाज्ञवैव, वक्तामध्यामाज्ञा ग्रीवसद्वरायं अञ्चयनोहशाले । साम्बराममाज्ञामाज्ञा पुरवस्तुरात्वोपदेशोपवाता, या संज्ञानामान्याव्यम्तितिस्वर्दशादिरादेश रहिः ॥ काक्रमाचारसूत्रं सुनिवरव्यविदेः स्वतं अञ्चयातः-स्कासी सुनारिष्ट्रियामान्यरसमायंत्य कांते । वेक्षामान्याव्यवस्त्रमानस्वाद्याद्यार्थास्य कांते । वेक्षामान्याव्यवस्त्रमानस्वाद्याद्यार्थास्य स्वाद्यस्त्रेपण्डः ॥ यः श्रावा हादशांगी क्रवर्धनस्य तं विदि विस्तारार्धि सम्मानार्यात् कुरविक्षाम्यवस्त्रमान्यन्यराद्यार्थाः ॥ देशस्यावीक्षाम्यवस्त्रमान्याक्षारित्यस्य वार्यस्याविद्यार्थाः ॥ वैक्षामान्याव्यवस्त्रमान्यस्याविद्यार्थात्यस्याव्यवस्याव्यवस्याव्यवस्याव्यवस्याव्यवस्याव्यवस्याव्यवस्याव्यवस्याव्यवस्याव्यवस्याविद्यार्थाः ।

एवं न्यपिकचलारिशदम्यानं गुणानां मवति, तेषामाकर इत्युच्यते (न्दे)। गुणा**च्छेदी – गुणान्** क्रोषादीन् उच्छेदमतीत्पेवंशीलो गुणोच्छेदी। 'अगुणान्छेदी' इति पाट अगुणान् योषानुच्छित्नतीति अगुणोच्छेदी। अथया अगुणानामुच्छेदो विचाते यस्य भोऽगुणोच्छेदी, अशदशरोपपदित इत्यर्थः। उक्तक्र

> चुरिपपासाजरातक्कजन्मान्तकभयसमयाः । न रागद्वेषमोहाश्च यस्यासः सः प्रकार्श्वते ॥

चकाराकितारितिद्राविपारतेदर्शेदविष्या यहन्ते (६०)। निर्मिषः—चत्रुपोर्नेपोन्नेपरितः, दिव्यचक्करितर्थः, 'तोचनस्पन्दरित इति यावत् (६१)। निराध्यः—निर्गतो निर्नष्ट आअयो गृहं यस्य स निराधयः। श्रवा निर्मिश्वन आअयो निर्वाणुपदं यस्य स निराध्यः (६२)।

> स्रिः सुनयतत्त्वज्ञो महामैत्रीमयः शमी। प्रजीखनन्धो निर्द्धन्द्वः परम्पिरनन्तगः ॥८४॥

स्रि:-स्ते बुद्धं स्रिः । भू स् बदिन्य किः (६३) । तथा चेन्द्रवन्दिवैः--

पञ्चाचाररतो निग्धं सूत्राचारविद्यसी: । चतुर्विधस्य संबस्य य.स ब्राचार्य इष्यते ॥ \*

सुनयतस्थाहः—ये स्वाच्छ्योपलां ताले सुनयाः । यया स्वाक्षित्यः स्वादानत्यः स्वाक्षित्वानित्यः स्वाक्षित्याः स्वाक्षित्यः स्वाक्षित्यः स्वाद्वाच्यः स्वाक्षित्यः स्वाद्वाच्यः स्वाक्षित्यः स्वाद्वाच्यः स्वाक्षित्यः स्वाद्वाच्यः स्वाद्वाच्यः स्वाद्वाच्यः स्वाद्वाच्यः स्वाद्वाच्यः स्वाद्वाच्यः । ये व वर्षयेक्षत्वाक्षिताः नित्य पत् स्वात्व्यः (६४) । महामैत्रीमयः नहती चावी मैत्री महामैत्री, वर्षवीयः चित्वनद्विदः, तया निहंतः महामैत्रीयः (६४) । झामी—च्याः वर्षकमेद्वेषो स्वय व द्यामी । 'कामे' हित पाठे स्वयः स्वत्वापत्याः । अववा व्यावाच्यः स्वयः स्वयः

श्रीवीरगौतमगुषाधिककुन्दुकृत्-श्रीभद्रवाहु-विनचन्द्र-समन्तभद्रान् । देवेन्द्रकीर्षिममक्षं स्वगुरं च विद्यानन्दिगम् विनवतो विनतोऽस्मि नित्वस् ॥ श्रीश्रुतसागरगुरुवा वीगिरातं यूर्वतां समानीतस् । निर्वाद्यश्रताभ्यायः विचायते मञ्जूत भग्यजनाः ॥

इति स्रिश्रीश्रुतसागरविरिचतायां सहस्रनामटीकायां योगिशतनामषष्ठोऽश्यायः समाप्तः ।

# अथ सप्तमोऽध्यायः

निर्धाणः सागरः प्राह्मैमेहासाधुरुदाहतः। विमलाभोऽय गुद्धामः श्रोधरो दत्त इत्यपि ॥५४॥

भिवांचाः— निर्वाति स्म निर्वाचाः, सुर्वाभृतः अनन्तसुलं प्राप्तः । निर्वाचोध्यावे इति साधुः । अववा निर्वता वाचाः सामान्यस्यावराष्ट्रवर्षः निर्वत्तं । वाचाः स्वाप्तः सम्प्राप्तः स्वय्ता निर्वत्तं । अववा निर्वत्तं वाचाः सामान्यस्यावराष्ट्रवरः निर्वत्तं । त्राप्तः । अववा वे निर्वत्तं वानः, निर्वत्तं वाने निर्वत्तं । वर्ते सम्प्रवान् निर्वत्तः । वर्ते स्परवान् निर्वत्तः । वर्ते स्परवान् निर्वत्तः वर्षावां तिव्रति (१) । सामारः—सा तक्ष्मीर्गतं कण्डे यस्य व सामाः, अस्युद्वनिःभेषवत्त्वस्थानिःभविगितन्तात् । अववा विश्वत्तं । अववा व्यव्यव्यक्ति । अववा व्यव्यव्यक्तिः । अववा व्यव्यव्यक्तिः सामारः । अववा व्यव्यव्यक्तिः । समारो पर्वत्तः, तत्वाव्यव्यव्यव्यव्यविग्रतः । समारो परविग्तः, तत्वाव्यव्यव्यविग्ति । सामारः व्यव्यव्यक्तिः व्यविश्वते व्यविश्वते । वर्ष्यन्ते स्वर्वतिः वर्ष्यव्यक्तिः वर्ष्यव्यव्यविग्ते । वर्ष्यने स्वर्वतिः ।

१ अप 'अन्तमः 'सद्धे स्यः' इत्यधिकः पाठः । २ अप लक्षः । ३ अप लिगत्वात् ।

लालयति; तेन शेषनागस्य पुत्रवत्प्रतिभासते स्वामी; तस्मात् स्वामी सागर इत्युच्यते । ऋयवा संया लह्म्या शोमया उपलितः श्रगः पर्वतो गिरिराजः सागः मेदः; जन्माभिषकावसरे तं राति यहाति स्वीकरोति सागरः । अथवा साया गताः, दरिद्वियाः । तान रायात शब्दयति आकारयति आह्रयति धनदानार्थे सागरः; भगवतः कनकवर्षित्वात् , दीन-दःश्य दरिदासां दारिसस्पेटक इत्यर्यः (२)। महासाधः-दस्य: क्रमालो हितश्र साधुबन्यते । महांश्चालौ साधर्महासाधः । राष्ट्र साधः संसिद्धौ । साधयति सम्यन्दर्शन-**हानचारित्राग्**ति साधुः; महान् तीर्थकरो भृत्या रवत्रयेख मृक्तिसीख्यसायक इत्यर्थः (३)। विमलाभः— विमला कर्ममलकलंकरहिता श्रामा शोमा यस्येति विमलामः । गोरप्रधानस्यान्तस्य क्वायामादादाना चेति इस्य: । अथवा विशिष्टा केवलशानलच्चगोपलच्चिता मा लच्चमीर्यत्र स विमो मोचः. तस्य लाभः प्राप्तिर्यस्य स किमलाभः । अथवा विमला राष्ट्राधुपरागर्रहता श्रासमन्ताद्भा दीतिः कोटिभास्कर-चन्द्रकोटिभ्योऽप्यिषकं मामण्डलं यस्य स विमलाभः (४)। श्रद्धामः — श्रद्धा श्रक्ता श्रामा दीप्तिर्यस्य स श्रद्धामः, श्रक्कलेरयो वा शदाभः । शदः कर्ममलकलक्करहितः सन् श्रासमन्तान्ताति शदाभः (५)। श्रीघरः - श्रियं गद्यां सम्बद्धराजनायोपलन्तितां ग्रन्यन्तरां ग्रनन्तकेवलशानादिलन्नयां धर्यत् श्रीघरः । श्रिया उपलन्निता घरा समवसरबाजीमरहमी अमिर्व वस्य स श्रीघर: । अयवा श्रिया निवासभूमि:, घरो हिमवान् गिरिः श्रीघर:, श्रीनिवासपर्वत इत्यर्थः । श्रायवा श्रियोपलचितो धाः काराजः प्रिथव्या श्राधारभतत्वात श्रीधरः (६)। वृत्तः - दानं दत्तम् , दत्तयोगाद्भगवानापि दत्तः, वांश्चितफलप्रदायक इत्यर्थः । दातुमारम्थो दत्तः । दीयते स्म निजातमनी ध्यानविषयीक्रियते दत्त: ) आदिकर्मीया कः, क्वीरि च दही थः, इति व्युत्पतेः (७)।

# अमलाभोऽप्युद्धरोऽग्निः संयमश्च शिवस्तथा । पुष्पाद्धात्तः शिवगण उत्साहो श्वानसंहकः ॥ऽ६॥

**अञ्चलाभः**—ग्राविद्यमाना मलस्य पापस्य श्रामा लेशोऽपि यस्य स श्रमलाभः । श्रथवा न विदाते मा लद्मीर्येषां ते श्रमाः, दीन-दःश्यिते-दरिदास्तेषां लाभो धनप्राप्तिर्यस्मादसौ श्रमलाभः । श्रथवा श्रमा निर्मन्या मनयस्तान लान्ति गृह्वन्ति स्थीकुर्वन्ति ये ते स्त्रमला गगावरंदवास्तेस समन्ताद भाति शोभते स्त्रमलाभः ( द ) । उत्तर:--उत कर्ष्यस्थान धरति स्थापगति मध्यजीवानिति रद्धरः । श्रथवा उत उत्कर्ण्ये हरःपाप-चोरकः उद्धरः । श्रथवा उत् उत्कृष्टा धरा समवस्रणल्याणा मुक्तिल्याणा वा मूर्मियंस्य स उद्धरः । श्रथवा उत्कृष्टः घरः मेरुतक्रायाः पर्वतः स्नानपर्वतो यस्य स उद्धरः । श्रथवा उत्कृषेण इन्ति गच्छति उद्धरं वेगो यस्य स उद्धरः । एकेन समयेन त्रेंलोक्याप्रे गमनवेग इत्ययं ( ६ ) । अग्निः—ग्रगति ऊर्ध्व गच्छति त्रेंलोक्याप्रं ब्रजति जर्भ क्रमास्थभावत्वात् ग्रामः। ब्रामेशुकियुविहिम्यो नि: (१०)। संयमः—सम्यक प्रकारो यमो यावज्जीवनतो यस्य स संयमः ( ११ ) । शिकः- शिधं परमकल्यासं तद्योगात पञ्चकल्यासापकत्वात शिवः, श्रेयस्करत्वात् शिवः । ऋथवा शिवः शरीरतंत्रुको मुक्तः, जीवन्युक्त इत्यर्थः । विद्वस्थरूपत्वाद्वा शिवः ( १२ ) । पुष्पाञ्जलिः- पुष्पवत्कमलवत् श्रञ्जलिः इन्द्रादीना करसंपुटो यं प्रति स पुष्पाञ्जलिः । पुष्पाखाः व्यक्तचम्पक-वार्ति-मन्दार-मल्लिकाष्ट्रहास-कुमुद्द-नीलोत्पल कमल-शतपत्र-कल्हार-केतकी-पारिवात - मचकन्द-भवमालिका-नमर-छन्ता-१४-पट्पदाना पट्चरणसम्भतकदम्बादिकुसुमानामञ्जलयो यरिमन् स प्रध्याञ्जलिः. हादशयाजनप्रमाणे पुष्पवृष्टिरित्यर्थ. (१३) । शिवगणः - शिवः श्रेयस्कने गणो निग्रन्थादिहादशभेदः संघो यस्य स शिवगयाः । अथवा गजानां सप्तिरिशतिः, रथाश्च तावन्तः, अश्वानामेकाशीतिः, पञ्चित्रशदिषकं शतं पत्तयः इत्येको गण् उच्यते । राज्यकाले शिवाः श्रेयस्कराः गणाः यस्य स शिवगणाः, सेनासमद्र इत्यर्थः । क्षयवा शिषं मोषं गवायति सारतया मन्यतेऽन्यदसार्यमित शिवगवाः (१४)। उत्साहः- सहतं साहः। भावे धन । उत्कृष्टः सहः सहनं परीपहादिक्षमता उत्साहः । श्रयवा उत्कृष्टां मां मोक्तकमी न इन्तीति श्रव-श्यमेव मोर्च सेव्यमानो ददतीति उत्साहः । अथया उत्क्रप्टायाः सायाः अहः दिनं दानावसर्यदेवसो यस्य स उत्साहः । राजन् भहन् सन्ति भव् प्रत्ययः । नस्तु नवचित् नकारलोपः इवयावर्शयोः लोपः स्वरे प्रकार  १ (१५)। झानसंक्रकः न शनं जानाति विर्वामिति शनम् । क्रव्युडोऽन्वकापि च, कर्त्तरे युट् । शनमिति संज्ञा यस्य स जानसंक्रकः । श्रयवा ज्ञान् पण्डितान् झानिति बीवति शानः श्राजन्तर्मृत इन् प्रत्यवः (१६) ।

#### परमेश्वर इत्युक्तो विमलेशो यशोघरः। कृष्लो बानमतिः शस्त्रमतिः शीभद्र शान्तयक ॥८०॥

परमेश्वर: - परमञ्जारी देशकाः स्वामी परमेशकाः । श्रमवा परा उत्कृष्टाः मा सस्मी परमा, मीस्-सद्योपस्तिता सस्मी: परमा । परमायाः परमसस्मा देशकाः स्वामी परमेशकाः । श्रमवा परय परित्रासस्य रमा परमा, नरसादिगतिगर्द पतनस्युणा सस्मी: परमा । तस्या देशकाः परमेशकाः । उत्तव्य विश्वप्रकारो-

> पः सूर्वे शोषवो वही पाताले वरुवेऽनिले । परित्रायो चने चत्रे निपाने पंकसंकुले ॥ उच्चदेशे स्थले ।

स्रथता परं निश्चितं स्नः श्रद्धंत्, स चालावीश्यरः परमेश्वरः (१७)। विसल्लेक्टाः—विमलः कर्म-मलकलङ्कपहिता त्रिष्मतंत्र्वाचे वा विभलः । स्वाचा विश्वरं मं मलं स्वाचितः कर्म पद्माणितम्हतिद्वन्तम्, तल्लेक्टांस्त्र्यमायो यस्य स विमलेक्टाः । स्वाच्या विश्वरं मं मलं स्वाचितं (१८)। यशोधरः—न्याः पुण्यसुणकीर्तनं स्वाचितं कर्योश्यः (१६)। क्रुम्बाः— कर्यति मृताहुन्त्वन् यति निर्मू लेकापं कर्यति चातिकरंपयां वातं कर्यतीति कृष्यः। इष् विश्वनिक्ष्यत्रि कृष्यः। इष् विश्वरे स्वाचे परस्परदी वादस्यम् (२०)। झानसतिः—जानं केवलक्षानं मतिः शानं वस्य स ज्ञानमतिः (२१)। द्युद्धमतिः—गुद्धा कर्ममत्वकलङ्कप्रदिता मतिः सक्तविमलक्षेत्रलकानं यस्य स ज्ञानमतिः (२१)। स्रोद्धमतिः—गुद्धा कर्ममत्वकलङ्कप्रदिता मतिः सक्तविमलक्षेत्रलकानं यस्य स ग्रुद्धमतिः (२१)।

### वृषभस्तद्भद्रजितः सम्भवश्वाभिनन्दनः । मुनिभः सुमतिः पद्मश्रमः श्रोकः सुपर्थ्वकः ॥ 🖙 ॥

कुप्रभं— गृथेख श्रहिंसालक्ष्णीपलिक्तेन धर्मेख भाति ग्रीमते श्रथमः (२५)। अजिलः— न किनाषि कामकोधारिता गृयुखा तिलः श्रवेत ति हिर्माण स्वाचित सम्प्रकः । वं समीवीतो स्वा कम्प्र खल्ल सम्प्रकः । श्रवेत पारे ग्रं गुलं भाति ग्रेताचेता स्वा कम्प्र खल्ल सम्प्रकः । श्रवेत पारे ग्रं गुलं भाति वस्त्रमाधित सम्प्रकः । श्रेष्ट्रमा श्रवेत वस्त्रमाधित सम्प्रकः । श्रवं । श्रवं । श्रवं । वस्त्रमादि । अधिकृत्यः । श्रवं । वस्त्रमादि । श्रवं । स्वा क्रं । स्वा । वस्त्रमादि । श्रवं । वस्त्रमादि । श्रवं । वस्त्रमादे । श्रवं । स्वा । वस्त्रमादे । श्रवं । प्रस्ति । वस्त्रमादे । श्रवं । स्व । वस्त्रमादे । श्रवं । वस्त्रम् । वस्त्रमादे । श्रवं । स्व । वस्त्रमादे । श्रवं । स्व । वस्त्रमादे । श्रवं । स्व । वस्त्रमादे । श्रवं । वस्त्रमादे । वस्त्रमाद

इस्तिबन्दौ मतं पद्मं पद्मोऽपि जलने मतः । संस्थादिनिधवुन्देशः पद्म<sup>२</sup>ध्वनिरयं स्मृतः ॥

१ जाकोधादिरात्रुखा। २ जापणाध्वनि।

द्धपाष्ट्यः - सुष्टु शोभने पाश्वें वाम-दक्षिणशरीरप्रदेशौ यस्य स सुपार्श्वः (३१) ।

चन्द्रप्रभः पुष्पदन्तः शीततः श्रेयः आहयः। वासुपूज्यश्च विमलोऽनन्तजिद्धमं इत्यपि ॥८६॥

चन्द्रप्रभः — नतादिप प्रकृष्ण कोरिचन्द्रतमाना भा प्रभा वस्य त चन्द्रप्रभः (३२) । पुष्पदन्तः — पुष्पत्त कुन्यकुप्तभयुक्तन्ता दत्ता वस्य त पुष्पदृत्तः । ऋषवा मगवान् क्षप्रत्यावस्थायां वस्मिन् पर्वत-तदे तथेष्यानिर्मिन्दं तिप्पदित तत्र वनस्तत्यः वर्षतुंष्पाण् फलानि च दर्षति, तेन पुष्पदनाः (३३)। क्षमिकाः—सीतो मन्दो तो गरिवस्य त धीततः । उच्छ्य—

> शिशिभित्यवदानवतः श्रीमतः इव दन्तिनः खवद्दानवतः । तव समवादानवतो गतस्र्वितमपगतप्रमादानवतः ॥

श्रमवा शीतं लाति सहते छुधस्याकस्यायां शीतलः, तदुमलद्गवं उप्लस्य वर्षायां च त्रिकालः योगवानित्यपैः । श्रमवा शीतलः शान्तमूर्तिः श्रक्त् हृत्यये । श्रम्यता संवारसंतापनिवारकशीतलवचन-रचनायोगाद् मगवान् शीतलः उच्यते । श्रमवा शी श्राशीवांदः तलः स्वमायो यस्य स शीतलः, प्रिय-हितवचनत्यात् । मगवान् श्राशीबांदमेव दरो, न द्व शापं, परम कार्तणिकस्वात् (१४) । उक्तक्य---

> इस्ये स्वभावेऽप्यचरे चवेटे तालपादपे । तलः प्रैंसि तलं क्रीबे प्रोक्तं ज्वाधातवारखे ॥

तथा च---

काको न हीनं जलकातदृष्यं सध्येन हीनं सुवि वर्य्यनीयम् । क्रन्तेन हीनं कलयेक्द्ररीरं यस्याभिधानं स जिनः श्रियेऽस्त ॥

श्चेयान्— श्रांतश्चनेन प्रशस्यः श्रेयान् । प्रशस्यम् श्रः । शुक्षाविष्ठेववृत्ती वा (३५) । वासुपूज्यः-वासुः शांकः, तत्य पूज्यः वासुपूज्यः । श्रयवां नेन वस्त्येन पक्तेन वा, इत्रादीनां वृत्देन वा, वेन गर्येन वा श्रा समत्यात् सुद्धं श्रांतिक्षेन पूज्यः वासुप्त्यः । श्रप्यां वा इतिश्चयः श्लांतिको वर्तमानः मन्त्रवाची वस्तेतं, श्रमुतात्मकत्यात् । तेनायमधं—च्या ॐ ही श्ली वासुपुत्रवाय नमः इति मन्त्रेण सुद्धं श्लातिक्षेत्रवायः ।

> वो इन्स्यो द्वास्तयो द्वास्य वरूषे वरूषे वरे। शोवयो पवने गरुथे वासे दृन्ते च वास्थि॥ वन्तने वहने वादे बेदनावां च वा द्विवास्। संस्थावाते तथा सन्त्रों सर्वसन्त्रो अनुसासक्षे॥

विमलः — विगती विनष्टो मलः कर्ममलकतङ्को यस्य स विमतः। स्रथना विवेषा विशिष्टा वा मा लक्ष्मीर्येषां ते विमाः ध्रमार्था देवाः, तान् लाति, निक्यादाकरात्त्र करोति विमलः। स्रथना विगता दूरी-इता मा लक्ष्मीर्येत विमाः निक्यमुनन्। तान् लाति त्योकरोति विमलः। स्रथना विगते विनष्टं मलसुवारः स्रमावस्य सर्वाध्यक्तम व विमालः (३७)। स्रमन्तां विद्यान् स्रमन्तं वित्तान् स्रमन्तित् । स्रथना स्रमन्तं स्रलोक्षसरं वित्तान्, केवस्योनेन तत्वारं तावान् स्रमन्तवित् । स्रथना स्रमन्त विष्णुं श्रेपनागं च वित्तान् स्रमन्तित् (३८)। उक्षक्ष निमस्तुती—

ष् तिमद्रयोगरविविम्बक्तिस्त्रज्ञटिल्लास्त्रमंडलः । नीलजलदञ्जसराशिवपुः सह बन्युभिगेरुडकेतुरीस्वरः ॥

#### हत्तमृत्र ते स्वजनभक्तिमुहितहृद्यौ जनेरवरौ । धर्मीवनयरसिकौ सुतरौ परवारविन्तुवृगर्व प्रयोमतु: ॥

धर्मः — संवारतसुद्रे निमल्बन्तं कनुषुकृत्मेन्न्र-नरेन्द्र-सुनीन्द्र-वन्दिते पदे धरतीति धर्मः । वर्षि हु खु धर्मवर्षीपदमायास्युज्यो मः । ( १६ ) ।

> शान्तिः कुन्थुररो मल्लिः सुब्रतो नमिरप्यतः। नेमिः पार्श्वो वर्धमानो महावीरः सुवीरकः॥६०॥

> वार्षिकी त्रिपुटा त्र्यस्मा सुरूपा सुभगा प्रिया । श्रीपदी षट्पदानन्दा सुवर्षा सुक्तवन्थना ॥

इति मीगरनामानि । तथा मिलकावेलनाम---

मिल्लका शीतभीस्थ सदयन्ती प्रसोदिनी । सदनी च भवाची च भूपद्यष्टापदी तथा ॥

ख्यतः—गोभनानि जतानि आहिंसास्त्याचीर्यज्ञस्यपीक्ष्यन्यादीनि रात्रियोकनवरिहारपद्धाह्यन्तानि यस्य स सुत्रसः (४४)। निर्मार-जनस्त हर्त्य-चन्द्र-मुनीर्वेनीमः। सर्वष्यपुरमः हः (४४)। निर्मार-जनस्ति स्वयमं नेतिः। निर्मार-जनस्ति स्वयमं नेतिः। निर्मार-जनस्ति स्वयमं नेतिः। निर्मार-जनस्ति स्वयमं नेतिः। निर्मार-जनस्ति स्वयमं निर्मार-जनस्ति स्वयमं निर्मार-जनस्ति स्वयमं निर्मार-जनस्ति स्वयमं निर्मार-जनस्ति स्वयमं । निर्मार-जनस्ति स्वयमं ।

सन्तेयमार्थं सुमना मनामना यः सर्वदेशो मुविनाविनाविना । समस्तविज्ञानमयो मयोमयो पार्श्वं क्यो रामिगरी गिरी ॥

स्रवन पार्श्व कोपायः । कहत्य मनतः कामस्य वा श्रधनस्य उपायः कहोपायः रागदेषपरिहारः तपोगात् भगवानपि पार्श्वः (४७) । वर्ष्यमानः—वर्षते क्षानेन वेराय्येण च लक्ष्या द्वितिशया वर्षमानः । क्षयना प्रव सम्तत्ताः कृद्धः परमातिशयं प्राप्तो मानो शानं पूजा वा स्तव स वर्दमानः । क्षवाणीरक्क्षेणः । ( ४८ ) । तक्ष्यः—

१ द भातुदाभरखे । २ व रहितः ।

#### वच्दि-भागुनिरस्स्तोपसवाच्योस्पसर्गयो: । आर्थ चैत्र हसन्तानां यथा वाचा निमा विद्या ॥

महाचीर:—महाने बीरः सुभटः महानीः, मोहमल्लिनगरात्वात् । श्रथवा महति विशिष्टां ई लक्तिं निभ्नेयसलक्वां राति ददात्वाददाति वा महाचीर.। श्रयवा महाभावी बीरः श्रेष्टा महाचीरः ( ४६ ) । चीरः बीरः श्रेष्ठतात । श्रयवा विशिष्टां ई लक्तीं राति मोचलक्तीं ददाति निवमकानां बीरः । ( ५० ) । उक्तक्र

> वे वीरपारी प्रवासन्ति निर्णे व्यावस्थिताः संवसवीगयुकाः । ते वीतकोका हि भवन्ति क्षेके संसारतुर्गे विषसे तरन्ति ॥ सन्मतिकाकाचि सङ्गितसङ्गाचीर इत्यय । सङ्गपदाः सरवेवः स्प्रयस्थ स्वयस्त्रयः ॥६१॥

सन्मातः—जनी वसीचीना शास्त्रवी वा मतिद्व हिः केवलजानं यस्य व वन्मतिः । अयवा सतां विद्वत्वनानां मतिः वदुविद्वतंत्मादत्वी वन्मतिः ( ५१ ) । महः तिमहावीरः — मत्य मलत्यमापस्य हतिहंननं विष्यवनं वस्तुकाणं कर्या गरितः । महत्ते कर्मताकः वस्तुक्तस्य महत्त्वा मारितः । महत्ते कर्मताकः वस्तुक्तस्य महत्त्वा वस्तुक्तस्य कर्त्वा वस्तुक्तस्य कर्त्वा वस्त्रक्तं कर्या महत्त्वः । सह्य वस्तुक्तस्य न्या वस्त्रक्ता वस्त्रक्तं वस्त्रक्ता वस्त्रक्ता वस्त्रक्ता वस्त्रक्ता वस्त्रक्ता वस्त्रक्ता वस्त्रक्षा वस्त्रक्ता वस्त्रक्षा वस्त्रक्ता वस्त्रक्ता वस्त्रक्ता वस्त्रक्ता वस्त्रक्ता वस्त्रक्षा वस्त्रक्ता वस्त्रक्षा वस्त्रक्ता वस्त्रक्षा वस्त्रक्ष वस्त्रक्षा वस्त्रक्ष वस्ति वस्त्रक्ष वस्त्रक्य वस्त्रक्ष वस्त्रक्ष वस्त्रक्ष वस्त्रक्ष वस्त्रक्ष वस्त्रक्ष वस्

#### यो न च याति विकारं युवतिजनकटाच्चवास्विद्धोऽपि । सस्वे च सूरसूरो रखसूरो न भवेच्छूरः ॥

श्रपन त्राची देवानि मनोनयनारोन्दियाणि यरिमन् न स्टेवः ! श्रपन वः छोमः, रः व्हारं श्रामं कारस्य त्रानः, तेवा देवो राजा स्टेवः । श्रपना सुष्ठः श्राचित्रवनान् मन्त्रमहिम्युकत्वात् उः द्वः यः । त्रामः स्मान्द्रम् त्रोवेदं नोरेवः , त्यामी स्टेवः (५४) । सुप्रमाः—शोमना चन्दार्ककोटिकमा नेत्राचां प्रिया च प्रमा युनिसंदर्जं स्तर ७ सुप्रमः । दिवाकर सहस्रभासुस्वर्यव्यानी प्रिस्य, हित गौतामस्यामिना जिनस्यमानता प्रकर्णे साति शोमचे त्रवयम्प्रमः । उपसर्गं ज्ञाना प्रमा तेजोनाहिमा वा यस्य स त्रवयम्प्रमः । श्रपना स्थानताना प्रकर्णे माति शोमचे त्रवयम्प्रमः । उपसर्गं ज्ञानो कः । स्वरं न श्रन्यः प्रकृष्टः पिता आता च लोकानां हित्कारकत्वात त्वयम्प्रमः (५६)।

### सर्वायुधो जयदेवो भवेतुद्यदेवकः। प्रमादेव उद्दक्ष्य प्रश्नकीर्त्तिर्जयाभिषः॥१२॥

सर्वायुच:—सर्वाणि व्यानाव्यवनसंयमतर्वाणि झालुचानि कर्मयात्रुविष्यंस्कानि शालाणि यस्य स सर्वायुच: (५७)। जयदेव:—वर्वनोपलिंदाते देवो बन्देव:। । बयस्य बन्दतस्य देवेन्द्रपुतस्य वा देवः सर्वाः राज्यो बन्देवः (५८)। उद्यदेव:-वर उपचयस्योपचरस्योति त्रिविस उदयः। तत्र बन्दान्तरः सक्वितं विद्यानः

१ व निर्धोदने ।

दोषपरितं विशिष्टं तीर्थंकरतामांक्योत्रादितज्ञ्जं पुण्यन्यनं नयः। त्यर्गीदावत्य पुनर्पप प्रवापालनादिपुण्योपार्कन-पुण्ययः। पुनर्तिनीयपारतं वयोष्ययः। तेन पिषिनेतापि उद्येगोस्तिहत्ते देशः उद्यदेशः। क्षाय्या उत्कृष्टीप्रः पुमानक्षे विशः उदयः, तेनोपलाहितो देन उदयदेशः। क्षयना यत्य कदानियपि वयो न माति, अस्तर्यन्ते नात्ति, व उदयदेशः (५६)। प्रवादियः—प्रमा चन्दाकंक्षेटितंत्रस्त्वपंत्रविद्विते देशः व्यंक्ष्वतित्याः प्रमादिशः। क्षयवा प्रमा माहिमा, त्योपलहितो देशः प्रमादेशः। क्षयना प्रमानाम एकविष्ठण्यां त्यर्गेष्टलं तत्र देशे दक्षिपार्थेषी क्षायरो विमाने देशे देकद्रः शोषनंत्रः प्रमादेशः। प्रमादेशक्षायोगात् मात्रानिप प्रमादेशः।

#### इगतीस सत्त चत्तारि दोण्यि **एक्केक दक्ष चतु**कप्ये । तित्तिय एक्केकियमामा उ**ड्डचा**रि तेसटी ॥

श्रमवा महश्रा मा लोकालोकमकाशिनी दीतिः केमलाव्यं ज्योतिस्त्योगलावितो देश प्रमादेवः (६०)। जद्दक्कः—जक्को संको विदरं कामश्रमुदित उद्धाः, मुक्तिकान्यापितिरित, मोहारिविक्योति उद्धाः। स्रमाय प्रति तेनिकारिक्योति उद्धाः। स्रमाय संको भूषा उद्धा नित्रायक्षः साम्राम्भासुपिति वच्नात् वस्त्य वद्धाः। स्रमाय क्ष्मिः भूषा उद्धाः नित्रायक्षः साम्रामिति वच्नात् वस्त्य वद्धाः। स्रमाय उद्धाः। स्रमाय अपितः प्रति मात्रायक्षितिः । स्रमाय प्रमाय प्रति विक्राण्या स्रमाय प्रमाय प्रति विक्राण्या स्रमाय प्रमाय प्रमाय प्रमाय प्रति विक्राण्या स्रमाय प्रमाय प्रति विक्राण्या स्रमाय प्रमाय प्रति विक्राण्या स्रमाय प्रमाय प्रमाय प्रति विक्राण्या स्वापिति प्रमाय प्रति विक्राण्या स्वापिति प्रमाय प

### पूर्णबुद्धिर्निकवायो विश्वेयो विमलप्रभः। बहुतो निर्मलक्षित्रभुप्तः समाधिगुप्तकः॥ ६३॥

पूर्णंबुद्ध:- पूर्वां सम्पूर्वां लोकालोकवर्वतत्वप्रकाशिका केवलशन-रर्शनलल् या बुद्धिरंत्य स पूर्वं-बुद्ध: (६४) । निःकपाय--निगंता कथायाः कोयमानमायालोमाः यस्य स निःकथायः । निष्केन सुवयान सद्धीं (ता) सरस्वती कथादिरगीलोचीची निष्कथा । तस्य क्षाय क्षायमानं सस्य स निष्कथायः । अपरयदेऽधि कविस्तकासस्य पत्यम् । यथा संदितायां हृयाय कारिमानं सायक्षोषण्यम् । क्षातमने इति क्रियापदं दूरे वरिते । अथवा निष्कर्य स लक्ष्मीरतस्या आयो रल्डाष्ट्रस्यागमा यस्य स निष्कथायः । रातुर्यहे मातुर्मन्दिरं च पश्चाक्षमीर्थापक्ष हर्ययः (६६) । तदकः-

> सुरमण-साहुकारो गंघोदय-स्वया-पुष्फबुट्टी य । तह दंदुहीविघोसो पंचन्छरिया संगेयन्या॥

विमलप्रभः-थिमले पातिसंघातघाते सति प्रभा तेजोमण्डलं यस्य स विमलप्रभः । उक्तञ्च--

श्रज्यातमं बहिरप्येष विप्रहादिमहोदयः । दिव्यः सत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमस्यु सः ॥

ऋयवा विगतं मं मलं येयां ते विमा गणाभरदेशानगारकेवल्यादयः । विमान् लाति ग्रह्वाति विमला । तादशी प्रमा यस्य स विमलप्रमः (६६) । उक्तञ्च—

> मो सम्बे सम्ब्रि साने सूर्ये चन्द्रे शिवे विधी । मायाविनि वृथा सन्त्रे सारख-प्रतिदानयोः ॥ सं सीजी सोऽघवत्ती सं ।

यह्रसः- वहं रुज्यदेशं लाति ददाति संवमनारोहर्ये वहतः । श्रयवा वहं वायुं लाति राह्नाति १९४त उपमोगतमा वहतः । श्रयवा वो वार्युहंतः छवा क्ल, एडवो गामित्वात् वहतः । श्रयवा वो वंदनं इलं सांगसं सस्य, पुण्यकर्यसात्पादकरमात् बहल. । ऋथवा वहति मोसं प्राप्यति वहतः । सक्ति समि सहि-भ्योजकः । स्यापकरमादिस्तीर्यः (६७) । निमोसः—निर्गतं मसं विष्णुत्रादिर्यस्य स निर्गतः । उत्तब्धः—

> तिस्थवरा तप्पियरा हत्तहरच्छी य श्रद्धच्छी य । देवा य भोगभूमा श्राहारो श्रद्धि खत्य खीहारो ॥

श्रयवा निर्गताने निर्मतानि पाणकर्माचि वस्मादसौ निर्मतः । श्रयवा निर्गता मा लक्ष्मीर्थनं वेश्यसौ निर्मा निर्मत्यमुनयः चतुप्रकारास्तान् लाति स्वीकरोति यः च निर्मतः । उक्तञ्च—

> तिर्मन्याः श्रद्धमृत्रोक्तरगुवामिवानिर्येऽनगारा इतीयुः, संज्ञां त्रक्कादिवर्मेः ऋषय इति च वे बुद्धित्तरुवादिसिद्धः । श्रेयशोरारोहवीर्ये यतय इति समग्रेतराध्यक्षवीर्ये-वें सुन्याख्यां च सर्वान् प्रभुमह इह तानवेवानो सुसुकृत्॥

क्षयवा निर्मान् राव्यकार्यनर्भन्यान् लाति निर्मलः । के ते प्रश्चमकार्य निर्भन्या ह्याह-युक्ताक्षककुर कृशीक्षमंत्र्यस्तावकः सिम्प्याः, संवस्ताकुर्यातिकवनार्गार्थाक्षिकेरयोग्यादस्थानिकव्यतः साव्याः । ह्यन्तर्गीः प्रस्तोकिरव्यं तत्वार्थातत्वर्यक्षौ नय्वरहस्कोकप्रमायायां कुनसारमञ्ज्ञायां शतव्यं विस्तात्वरा मयात्र वैष विश्वित्यः (६०) । विश्वयुक्तः – वित्रवत् ब्राल्यायवरं गुतः अत्वस्यस्थः वित्रयुक्तः । अपना विश्वा विश्वित्यः सुनीनानाव्यक्षारिष्यो गुरुत्यं मनोवजनकारयोग्या विश्वने यस्य व विश्वयुक्तः। अपना विश्व विलक्तम् प्रतिक्रायां गुत्तं रुद्धराप्रायं स्थय विश्वन्ते । अथवा विश्वक्षोक्षभगनोनयनविस्माब्रह्मिः विष्यो गुप्तक्ष्यः सम्वरवर्ष्वपात्राम्य यस्य विश्वनंत् रं विश्वगुतः (६६) । वकञ्च—

> स्वेन प्रपृतितजगत्त्रविपिश्वतेन कान्तिप्रताप्रवशसामित्र सञ्चयेन । माणिस्वहेमरजतप्रविनिर्मितेन

समाधिगुप्त —सम्बर् वर्गाचीनानि अवधिवानि च त्रा धमन्तान् धीयन्ते आसर्मा आरोप्यन्ते सम्पद्धतात्रानचाित्रवाधि एकोकप्रंपनं निर्विष्ण आर्वपान त उपलग्ने परिवादिशिनावाधि न त्रवस्ते सम्पद्धतात्रानचाित्रवाधि एकोकप्रंपनं निर्विष्ण आर्वपान त उपलग्ने परिवादिशिनावाधि एकोकप्रंपनं निर्विष्ण अर्थिति तेत्रतं त ने वेतर समाधिग्रः। विर्मेद्धन् वाक्षंचन ग्रमुनित्र-वन्नवन सुबबु व ब्रोटस्ट्युक्तंनविन्द्ये, अर्थापतं वैद्वित्तवर्ध्वप्रद्धाः, वैद्विद्याः स्विष्ततः समाधिग्रः। अष्ववा वहं मेन मन्त्रियं वर्तने देत कमा विद्याप्यः, वैद्विद्याः स्वाधिग्रः। अपवा वहं मन मन्त्रयं वर्तने व तमा अपुरद्धिमः आवक्षराधिक दल्यमं। अपवा वहं मन मन्त्रयं अपुरद्धिमः आविष्याः। अपवा मेः स्वावन्यम् स्वप्तिः। अपवा मेः स्वावन्यम् वर्षाः स्वप्तिः समाधिग्रः। अपवा मेः स्वावन्यम् वर्षाः स्वप्तिः समाधिग्रः। अपवा मेः स्वावन्यम् वर्षाः स्वप्तिः समाधिग्रः। अपवा मामिन्दिर्यपिकः आविद्द्वर्द्धियाः समाधिग्रः। अपवा समः सामिन्दिर्धियः आविद्वर्द्धियः समाधिग्रः। अपवा समः सामिन्दिर्धियः समाधिग्रः। स्वप्तिः समाधिग्रः। स्वप्तिः समाधिग्रः। स्वपत्तिः समाधिग्रः। स्वर्तिः समाधिग्रः। स्वपत्तिः समाधिग्रः। स्वपत्तिः समाधिग्रः। स्वपतिः समाधिग्रः। समाधिग्रः। स्वपतिः समाधिग्रः। स्वपतिः समाधि

स्वयम्भृश्चापि इन्द्र्णे जयनाथ इतीरितः। श्रीविमलो दिन्यवादोऽनन्तवीरोऽण्युदीरितः ॥१४॥ स्ययम्भू:—स्वमातमना गुर्वानरमेहत्या भवति, निर्वेदं प्राम्रोति लोकालोकस्वरूपं जानाति स्वयम्म्:।स्यं भवित निवस्त्यमावे तिष्ठति स्त्यम्म्:। स्वयं भवित मंगलं क्रगेति स्त्यम्द्:।स्वयं भविति निव्यायोष्ट्रीक्षं गव्यक्रित स्वयम्द्:।स्त्यं भविति तिष्ठत्यो वस्ति स्वयम्द्:।स्त्यं भविति केवलवान-स्रोत्न-स्रोता लोकालोके व्याम्रोति स्थयम्द्:।स्त्यं भविति तम्पिकं करिति मत्यानामिति स्त्यम्द्:।स्त्यं भविति व्यामानि विनानिमार्यं करोति स्थयम्द्:।स्त्यं भविति द्रव्यपर्यायान् शातुं शक्कोति स्त्यम्दः।स्त्यं भविति भयिनना वीनीना प्रत्यव्यवा प्रादुनविति स्त्यम्दः।स्त्यं भवित कर्षं क्रव्यास्यान्यमोवन त्रेलोक्यामे गव्यक्षिति

> सत्तायां मंगले वृद्धी निवासे म्याप्तिसम्पदो: । ग्रामिप्राये च शकी च प्राद्धमंत्रे गती च भ: ॥

कन्त्रप्रे:—कं मुखं तस्य दर्गेऽतितां कर्दरंः, ग्रान्ततीक्य इत्तर्यः। कं कुत्तितो दर्गे यस्य मते क्यामे वा, स कर्दरंः। मगवदमे यः पुमान् शानादेदंगे करोति स कुत्तित इत्तर्यः। ग्राथका कार्रिः तीमकप्रवाद्मयवान कर्दा उच्यते। श्रापवा—

> ऋशब्दः पावके सूर्य धर्मे दाने धने पुमान्। भ्रा करी भर एतानि भरं चारी ऋंश्र शस्ति॥

इति वचनात् कन्यान् कन्यम् कार्यमानि रे धर्माय लोकानां पुष्पिनिमनं पाति रखित मिन्दुं न दशित, कन्यमुलानि धर्मायं निभेधति, तेन मगवान् कन्यमं कायते । ख्रव्यं झर् इति सच्चिकार्ये सित 'कन्द + ख्रः + पः' हत्यस्य कन्दर्य इति रूपं निम्पयं ते (७२) । उक्तक्ष समन्तमक्षेतः रक्ककरण्डके—

श्रस्यफञ्जवहुविधातान्मु कमार्काखि श्रङ्गवेराणि । नवनीतनिम्बकुमुमं केतकमित्येत्रमवहेषम् ॥

ज्ञयनाथः — ज्यस्य स्वंदिग्जियस्य नायः स्वामी वक्नायः, सर्वस्मिन् धर्मदेवे द्वार्यकण्डे धर्म-तीर्थप्रकर्षक हत्यसः । प्रथम ज्यस्य करत्यस्य हत्यपुत्रस्य नायः स्वामी ज्यनायः । प्रथम ज्यार ज्ञार्य ज्ञानित्रमं संशादः त्रवहेदनार्थं नायने याच्नते ज्ञयनायः। प्रथम् ज्ञार ज्ञयः स्वामित्रीतं धर्मीपदेश-समये पुतः पुत्रमंत्र्या वदनित, तर्यार्थव्या ज्ञमनायः इति नामोच्यते (७३)।

भ्रीविमलः — विमलः कर्ममत्तकलङ्कर्यस्त्रो करावीलात्विवारपहितो वा विमलः क्षिया श्रद्धान्यन्तर-लङ्ग्या उपलिखी दिमलः, क्रीदिमलः । अस्या विविधं मं मलं पारं ह्याति हिक्कारि मकानां विमलः । ब्रिंध्संत्रवासपि, विति टेलॉपः । ककारलोपः । पश्चात् क्षीमांब्यली विमलः क्षीविमलः हित कर्मवारयः क्रिन्ते ( ७४ ) । दिक्यवाद् — दिव्योऽमानुषे वादो व्योत्यंत्व च दित्यवदः । अयवा दिवि स्वर्गे लगोत्वात्वारा क्षियो पाताले स्वर्गे व्यन्तरलोके च मचा दिव्याबाद्विकार्यद्वारतेषां वां वेदनां संवारलम्परकनातु वं आध्यमत्तात् वित संवयति निनारवित दिक्यवदः । अपथा दिव्याद मनोहरात् विकालनमनोहरात् अर्थान् पूर्वार दिव्यादः ( पश्च-विद्याद्वरमोत्रीयोष्ट्राकः हत्यर्थे, ( ७५ ) ।

> ष्यभिविषिक्तभाषेनी दुरितवृत्तपावके हि सन्त्रेश्सिन् । हष्टाहरूको सति परत्र सन्त्रे क्यं सज्ञतु ॥ इत्वा पापसङ्काश्चि हत्वा जन्तुश्चतानि च । श्रमुं सन्त्रं समाराज्य तिर्वेद्वोशि दिवह्नताः ॥

काननावीर: —न विधते क्रन्तो दिनाशो यत्य र क्रननोऽविनरबर: । स चाली वीर: सुभरः कारेश वृ-किमराकः क्राननावीरः । क्रया न क्षिते क्षानो विनाशो वरताः स क्षानना, ता चाली भी विशिष्टकेवर-क्षमीत्यां गति क्षाद्वारि रहाति चा सकानां कोऽनन्तवीरः । क्षपचा क्षपने क्ष्मंतन्तिवेदं ततुवातववये स्थारवर्तीति भीतः क्षाननावीरः । सावित्र सूचेब्दुध्यतः इति चाँरमाश्या विद्वः एतः स्वामी क्षपितः । क्षपचा समस्यवीरा गर्वाद्वमाभे विद्यावनोषरि तिक्रमति चतुरशुक्तमाक्षारं विद्वत्याने विषयि स्थितवात् वीरा अन्त-वीराः । क्षपचा कार्यात सवत्यं गतेऽपि शास्यतः हात्वाद्वविद्वार्ता भीत्या स्वामित्यः स्थल क्षाननावीरः । क्षपचा अन्ततः संस्थाविवर्विता वीरा मात्रीमृता स्थल क्षोऽननविराः ( ७६ ) ।

# पुरुदेवोऽथ सुविधिः प्रशापारमितोऽस्थयः। पुरागपुरुवो धर्मसार्रायः शिवकीर्चनः॥ ६४॥

पुरुदेख:--पुरुर्मशन् इन्हादीनामाराष्यो देव: पुरुदेव: । श्रयवा पुरव: प्रचुरा श्रसंख्या देवा यस्य स पुरुदेवः, श्रमंख्यातदेवसेवित इत्यर्थः । श्रथवा पुरोः स्वर्गस्य देवः पुरुदेवः, देवदेव इत्यर्थः ( ७७ ) । सुविधा:-शोमनी विधिविधाता सुष्टिकर्ता सुविधिः । अयन शोमनी निर्यतेचारी विधिश्चारित्रं यस्य स सुविधिः । ऋथवा शोमनो विधिर्देषं पुण्यं यस्य स सुविधिः । ऋथवा शोभनो विधिः कालो यस्य स सुविधिः (७८) । प्रकापारमितः—प्रशयाः शक्विविशेषस्य पारं पर्यन्तं इतः प्राप्तः प्रशपारमितः । स्रयना प्रशपारैः महापण्डितः उभयनीमांसाविचच्चणैः मितः प्रमाणीकृतः प्रक्षपारमितः, प्रत्यच-परोक्तप्रमाणचतुरौगंशाधरदेवादि-भिर्मानित इत्यर्णः (७६)। अञ्चयः---न व्ययो विनाशो यस्य द्रव्यार्थिकनयेन सोऽव्ययः । ग्रयना श्रविना मेवेस श्चयः गमनं यस्य सोऽव्ययः । श्रव्यया श्चिमक्रमारा सेवापरा यस्य सोऽव्ययः । श्रयवा सिद्धिपर्यायं प्राप्तः स न व्यति नोपचयापचय गच्छतीति ऋव्ययः, भाविनि भूतवदुपचार इति वचनात् (८०)। पुराशापुरुषः-पुराशश्चिरन्तनः पुरुष स्नात्मा यस्येति पुरागपुरुषः। स्रथवा पुरागोष त्रिषष्टिलत्तगोषु प्रतिद्धः पुरुषः पुरागपुरुषः। स्रथवा पुरागो श्चनादिकालीनैकरूपे पुरुष्णि महति स्थाने शेते तिष्ठति पुरागापुरुषः । श्रथवा पुरे शरीरे परमौदारिककाय श्चनिति जीवति मुक्तिं यावद् गच्छुति तावत्युराखाः । स चासौ पुरुषः श्रात्मा पुराखपुरुषः । मुक्तिं प्राप्तः सन् न शरीरे तिष्ठती-लर्थः जीवन्युक्त इत्यर्थः । लोकमते त प्रायापुरुषो नारायणः कथ्यते. शिरता लल्वाटनात् (८१) । धर्म-सारिय:--धर्मस्य अहिंसालचगस्य सारियः प्रश्तको धर्मसारियः । अथवा सह रथैर्वतेते सरयः चत्रियः । सरयस्य चित्रयस्यापत्यं सार्रायः । इत्यतः बृद्धिरादौ व्याः । धर्मस्य चारित्रस्य सार्रायः प्रेरकः धर्मसार्रायः । श्चथवा धर्माणां मध्ये वारो धर्मो धर्मवारः श्रीमद्भरावदर्शत्मशीतो धर्मः । धर्मवारे तिष्ठति धर्मवारियः । संशासन्दानां व्युत्पत्तिस्तु यथा<sup>२</sup> कर्याचत् । तेन स्थाधातोः सकास्लोपः, किप्रत्ययश्च । श्वालोपोऽसार्व-भातुके इत्यनेन श्राकारलोपस्तु न्यायतिक: (८२) । शिवकी तैन:--शिव: श्रेयस्करं, शिवं परमकल्यासं इति वचनात् । शिवं पञ्चपरमकल्यावादायकं तीर्यकरनामगोत्रकारकं कीर्चनं स्त्रतियंस्य स शिवकीर्यनः । शिषं चेमकरं सुलकरं वा कीर्तनं यस्य स शिवकीर्त्तनः । शिवे वेदे कीर्त्तनं यस्य स शिवकीर्त्तनः । अपया शिवेन वहें शाक्तीर्च संस्थास शिवकीर्चनः। शिवानां विद्धानावा कीर्चनं यस्य स शिवकीर्चनः। दींचावसरे नम: सिक्ंभ्यः इत्युचारणत्वात् । शिषाय मोज्ञाय वा कीर्त्तनं यत्य स शिवकीर्त्तनः (८३) ।

# विश्वकर्माऽसरोऽच्छुद्मा विश्वभूविश्वनायकः। दिगम्बरो निरातक्को निरारेको भवान्तकः॥६६॥

विश्वकर्मा—पिरणं इन्हें क्टोमेंव कर्म स्त्य मते त विश्वकर्मा । झयना विश्वेषु देवविधोषेषु वयो-दरातंत्र्येषु कर्म तेवा वस त विश्वकर्मा । झयना विश्वस्मिन, क्याति कर्म तोकवीकर्मकः क्रिया स्तर त विश्व-कर्मा । कर्म क्षत्र अधिमाधिकृष्णादिकं राज्यावस्थायां हातव्यम् (८४)। सञ्चरः—न कृपति, स्प्राचात् न

<sup>?</sup> व इसतः नदा रादौ सथि अ सथे । २ व वयार्थकः ।

> नपुंसकेऽवरं तुष्कें तथा सौवर्षकेन्द्रिये । प्रष: पुंसि वज्ञाप्रीवपुत्रे विदि तथाऽऽक्रानि ॥ कपेऽनित रफस्यावयवे व्यवहृती तथा । पासकेय प्रानित्रेष मत एकावसस्वित ॥

अच्छब्रमाः—न िचते छुप्र पातिकर्गं क्लोते श्रन्छुद्या । श्रवना न निचते छुप्र शाज्यं क्लोति श्रन्छुद्या । श्रवना न निचेते छुप्रनी शान-दर्शनावरणद्वर्यं क्लय स श्रन्छुद्या ( ८६ ) विश्वस्थुः—

> सत्तावां मंगले वृद्धी निवासे स्याप्ति-सम्यदोः । श्रमित्राये च शक्ती च प्राहुमांवे गती च सृ: ॥

इति वननात् पिर्वास्मत् मवति विवाते ब्रस्तवे केवलकानापेच्या विश्वम्: । विश्वस्य मचति मंगलं क्योति त्रिम्बर्: । विश्वस्य मवति वृद्धि कृपति विश्वम्: । विश्वस्यत् मवति केवलकानापेच्या निवविति विश्वस्: । विश्वं मवति व्यामोति केवलकानापेच्या विश्वम्: । विश्वस्य मवति केवलकानापेच्या तिवविति विश्वस्य: । विश्वस्य मवति विश्वस्य: । विश्वस्यत् मवति विश्वस्य: । विश्वस्यत् मवति व्यामोति विश्वम्य: । विश्वस्यत् मवति मान्यति विश्वम्य: । विश्वस्यत् केवलकानेन वानाति विश्वम्य: । विश्वस्यत् मवति मान्यति विश्वम्य: । विश्वस्य स्वायं वावको कानायां इति यचनात् (८०) । विश्वमायकः—विश्वस्य नौत्रोक्यस्य नायकः स्वामी विश्वमायकः । क्ययं विष्यका विविधा वा स्वान हव स्वानी मिन्याद्वस्यः, तेवां न ब्रयते नायक्कित् नायक्कित् न प्रस्त्वीमविति विश्वमायकः । ब्रयवा विश्वस्य नायकः विश्वस्य नायकः (८०) । विश्वस्यत् प्रापति विश्वमायकः (८०) । विश्वस्यत् प्रापति विश्वमायकः (८०) । विश्वस्यत् प्रापति विश्वमायकः । विश्वस्यत् प्रापति विश्वमायकः । विश्वस्यत् प्रापति विश्वमायकः । । उक्तस्य विश्वस्य मान्यति विश्वमायकः । विश्वस्यत् । विश्वस्यः । । उक्तस्य विश्वस्य स्वयत् । विश्वस्यत् । विश्वस्यत् । विश्वस्यत् । । उक्तस्य विश्वस्यः । । उक्तस्य विश्वक्तः —

> यो इतासः प्रशान्ताशस्त्रमाशाम्बरमृचिरे । यः सर्वसंगसस्यकः स नग्नः परिकोत्तितः ॥

निरातङ्कः स्वयः प्रावाहरो व्याधिरातंकः स उच्यते । निर्गतो धिनष्ट आवाहो येगो यस्य स निरा-तङ्कः । ब्रावाहः शंका निर्गत ब्रावाङः शंका यस्य स निराताहः । ब्रायवा निर्गत ब्रावाहः रूपीयो यस्य स निरावाहः (६०)। निरारेकः — निर्गता ब्रायेका तत्थिषये शंका स्वेदो यस्य स निरारेकः (६१)। उकाह्य-

महमेको न से कश्चित्तित त्रायां जगलावे । हृति व्याधिमजोठकान्विनीर्ति राष्ट्रां प्रयक्ते ॥ एकप्तामित्रं तप्तमेतद्गतामित्रं स्वत्तः । एव देवसः देवो-व्यमिति राष्ट्रा विद्वः एगात् ॥ हृत्यं राष्ट्रितिकत्त्व न स्वाह्यंनसुद्वतः । न चारिसामीरिस्तावासिवर्यंवीसभयंवेवने ॥ एव एव भवेदे बस्तावसम्येतदेव च । एतदेव सतं सुक्तं तदेवं स्वाहराष्ट्रवीः ॥ तत्ते ज्ञाते । तिर्वी हृष्टे राणे वा समुप्तिकते । स्वतः दोकासते विक् रिकः सोज्युत्त सेह च ॥ भवान्सकः- भवत्य संसारत्य ऋतको विनाशको भक्तानां भवान्तकः। श्रथवा मवस्य कस्य श्रान्तको सृत्युर्वस्य मते स भवान्तकः। इत्यनेन छहस्य वे मृत्युक्यं कथपनित ते प्रत्युक्ताः ( ६२ ) ।

> ददमतो नयोत्तं गो निःकलङ्कोऽकलाधरः। सर्वक्केशापदोऽसदयः सान्तः श्री श्रुसलस्य ॥ ६०॥

डडक्रत. इदं निश्चलक्रतं दीवां यस्य प्रतिशः वा यस्य सहरक्षाः (६३) । वयोणुं वा नयाः नैगानसंग्रहणवद्यार्खंद्वराष्ट्यमामिककें भूताः सत् । क्रयवा स्वादेकं स्यादेनकं स्यादुमयं स्याद्वार्यः स्यादेकं नावक्र्यं व स्यादेनकं वास्त्रकं व स्यादेकांगकं वास्त्रकं वा वैष्कृतं क्रयतः त्रयोतुमाः, वर्षयेकान्त्रपदित स्यादं । ततो नाव्यः स्यापुरदेकान्यतस्यकावानो इटोडनिक्द्ववस्यवादिकास्यवादानीस्यक्रमस्याद्वर-वास्त्रीतं न तस्य भागं युक्तमिति तस्याध्येक्सोक्काविके उक्तवाद । नयोतुमः (६४) । उक्कस्य

> द्यर्थस्थानेकरूपस्य धीः प्रमाखं तदंशधीः । सर्वे धर्मान्तरापेची वर्णवस्तविराकृतिः ॥

नि:कर्छकः — निर्मतः कल्रङः अपवादो यस्य स निःकल्रङः । यया गोपनाधस्य दुहितरं नाराययो जगाम, रुत्तनोः कलत्रं ईश्वरोऽनामत्, देवराबो गौतममार्यो बुमने । तदक्तं-—

> किमु कुवलयनेत्राः सन्ति नो नाकनार्यः ब्लिदशपतिरहरूयां तापसी यश्चिषेवे । इदयनुषकुटीरे दृहमाने समरद्वाः जुषितमन्त्रितं वा वेति कः परिवृद्धोऽपि ॥

चन्द्रः किल बृहस्पतिभार्यायां व्यभिचचार । तदुक्तं---

विषुर्गुरोः कलन्नेश गौतमस्यामरेश्वरः । सन्तनोश्चापि दुश्चमां समर्गस्त पुरा किल ॥

एवं सर्वेऽपि देवाः तकत्वद्वाः सन्ति, सर्वेकवीस्तरसन्ति निःकतद्वःः (६५)। सकत्वापरः— कवां कत्वतं परतीति कतावरः। न कतापरः क्रकतावरः, न केनापि कतापित् शक्तः संसरोः। अयवा अकं दुःसं लाति दराति क्रकतः संसरोः। तै न वर्तते, न त्येकिरति अकतापरः। अकतः संसरोऽपये नीचो स्वर स्वर अकतापरः। अयवा न कतां शरीरं परति अकतावरः, नरामरोदे द्वर्त्यः। अयवा न कतां शरीरं परति अकतावरः, नरामरोदे द्वर्त्यः। अयवा न कतां शरीरं नानः कर्तां परति प्रितं वारत्यति अकतावरः, निरामरस्त्रतात् (६६)। सर्वेक्कशापदः - सर्वातः शरीरं नानः सर्वातः अववतः अश्वतः अत्र सर्वातः सर्

इति निर्वाचशतं वमासम् । इति 'सूरिश्रांश्रुतवागर्यश्चितायां विनवहस्व-नामटीकायां ससमोऽज्यायः समासः ।

१ द श्रीसरि०।

# अवाष्ट्रमो ऽध्यायः

यदि संसार समुजातुक्कियो वुःस्ताशिमीतमनाः । तजिनकहस्तान्तामण्यनं कुर सत्ताधानः ॥ यो मामानि जिनेक्सस्य सत्ततं संक्लियदेवर्षाः, श्रीमद्धारिकोचनस्य कुरस्ताण्यस्य धीमाविधिः । स स्वापुरपण्यो ज्ञात्वस्ययो तोर्षक्तः मंकरो बोकस्मालस्युत्यं गुक्माविक्वनासम्बः द्वद्वयीः ॥

> षय विश्वानन्दिगुरुं स्रिवरं संप्रथम्य शुद्धमनाः । विष्टुणोमि बद्धारातं सुसम्मतं साधुद्वदयानाम् ॥

ब्रह्मा बतुर्मुको घाता विघाता कमलालनः । अध्याभूरासाभृः स्वष्टा सुरज्येष्टः प्रजापति ॥६८॥

प्रशा — तहि वहि वहाँ, ब हित वहिं गच्छति केवलशानादयो गुणा यस्मिन् स ब्रह्म । वहेः स्मर बच्च डाल्पर्वः इति सुत्रेगा मन् प्रत्ययः । श्वनिदन्वंधानामगुच्चेःनुपंगक्वोपः इत्यनेन नकारलोपो न भवति. तथापि विशेषातिविष्टः प्रकृतं न बाधते इति न्यायात् विशेषेण कारानुबन्धप्रत्ययप्रह्णात् नलुक् । इकारात् पूर्व: अकारागमध्य तेन रख्नवर्षः ब्रह्मन् जातं । ब्रुटि चांसबुद्धौ, व्यक्षनाच सिलोपः । लिगान्तनकारस्य नकारलोपः, तेन ब्रह्मा इति जातम् (१)। चतुर्मुखः — चत्वारि मुखानि यस्य ए चतुर्मुखः । घातिसंघात-घातने सति मगवतस्तादशं परमौदारिकश्रारीरनैर्मल्यं मवति यथा प्रतिदिशं मुखं सन्मुखं दृश्यते, अयमतिशयः स्वामिनो भवति तस्माश्रतुर्मुखः । स्रयवा चलारोऽनुयोगाः प्रथमानुयोग करणानुयोग-चरणानुयोग-हव्यानुयोगा मुखे यस्यार्थरूपाः स भवति चतुर्मुखः । श्रयना चत्वारो धर्मार्यकाममोज्ञलक्ष्णाः पदार्थाः मुखे परिपर्शास्ता-दनदायका यस्य स चतुर्भुखः । श्रथवा चत्वारि प्रत्यद्य-परोद्यागमानुमानानि प्रमाणानि मुखानि यस्य स चतर्मेखः । श्रयवा चत्वारि सम्यदर्शनशनचारित्रतर्गात मुखानि कर्मच्यागमनदार्गाण् यस्य स चतुर्मेखः । (२)। **धाता**—दर्भाति चतुर्गतिषु पतन्तं जीवसुद्भृत्य मोत्तपदे स्थापवतीति भाता । श्रयया दर्भाति प्रतिपा-लयति सुद्दमनादर-पर्याप्तापर्याप्तलभ्यपर्याप्तेकेन्द्रियादिपञ्चोन्द्रयपर्यन्तात् सर्वजनत्त् रज्ञति परमकारुशिकत्वात धाता (१)। विधाता-विशेषेण दर्घात स्वर्ग-मोद्धयोः स्थापयति प्रतिपालयति वा विधाता । श्रयका वीनां पत्तियां भाता प्रतिपालकः । तर्दि ऋनर्यदण्डप्रसंगो भविष्यति ! इति चेन्न, भगवान् सर्वप्राणिनां प्रतिपा-लकः । पत्तिणां तु पोषणेऽनर्थदण्डः न तु पालने र । श्रथवा सेवागतानां सुर-नर्यनकराणां प्रमादपतिततन्त्र-लादीनां समक्तरणाद्रहिर्मन्त्योऽपि पद्मिणां आवकीभूतानां न कश्चिदनर्यदण्ड , सेवागतानां पादन्तालनजलपाने अपि न कश्चिदनर्थदण्डः (४)। कमलासनः—पद्मासने स्थित्वा सदा धर्मीपदेशं करोति भगवान तेन कार-लासन स उच्यते । अथवा योजनैकप्रमास्तरहरूदलकनककमलं आसनं उपवेशनस्थानं विहरतो असवतो यस्य स कमलास्नः। अध्यवा निःकमस्यकाले कमलां राज्यलचर्मी अस्यति त्यवति यः स कमलासनः। अध्यवा क्रमलाः मृगा ब्रास्ते उपवेशनस्थाने यस्य स कमलासनः । भगवान् यदा वने तमक्रार्यं करोति तदा स्वामिनः समीपे सिंह-गजाः व्याप्त-गावः सर्प-मसूतः स्थेन-शासकाः ऋहि-नकुताः मार्जार-मूपकाः काकोल्काः हर्यसन हरिया इत्यादय परस्परवैरियो जीवाः वैरं परिहत्व स्वामिनः समीपे उपविद्यन्ति परस्परं स्नेष्टं च क्रवीनितः तेन भगवान कमलासन उच्यते । तथा समबसरखेऽपि । उक्तक्क --

१ इद्रिदिलक्षी । २ अव इद्रिमिशक्ति ।

सारंगी सिंहशावं स्प्रशति सुविधवा बन्दिनी ब्याप्रयोतं , मार्जारी हंसवावं प्रवायरक्या केक्किन्सा सुवंगस् । वैरावयात्रमञ्जातान्यपि शमितिधयो बन्तवोऽन्ये स्पर्वन्ति, भिन्ना सान्येकस्यं प्रशमितकस्यं योगिनं क्षायमोहस् ॥

श्रमवा करव श्रालगो मलानि श्रम्थकांचि श्रस्यति नियक्योति मुलादुन्युलयि निर्मूलकांच कपति कमलालनः । श्रम्यवा दीवाश्रम्यकाले कमला प्रधी गार्च च श्रस्यति मुलादुन्युलयि निर्मूलकांच कमलालनः । श्रम्यवा कमलं कलालमः । श्रम्यवा प्रदेश कर्मावालनः (१) श्रम्यवा प्रदेश कालालनः (१) श्रम्यवा मान्यः कर्मिक्यां स्वामी नवमालन् रियला इतिह्नतः, योगिमपि अर्मुण्या व्यवति कालकुरः । श्रम्यवा श्रात्मा व्यवत् । श्रम्यवा श्रम्यवा स्वामि क्रम्याः । श्रम्यवा श्रम्यवा व्यवत् व स्वामि व स्वामि क्रम्याः । श्रम्यवा श्रम्यवा स्वामि मति क्रम्यवा स्वामि मति क्रम्यवा स्वामि मति क्रम्यवा स्वामि मति क्रम्यवा मति क्रम्यवा स्वामि स्वामि श्रम्यवा सामि स्वामि स्वा

#### स्थिति-जनन-निरोधतस्यं चरमवरं च जगव्यतिस्यम् । इति जिनसक्तज्ञतास्कृतं वचनमितं वदतां वरस्य ते ॥

स्रष्टा—सुवति क्योति निवानाः पापिछैनोत्कतियंगतौ उत्पादगति, मध्यस्पैनं स्त्यते न निवते, तेषां मानवपाति क्योति । यैः स्त्यते पूज्यते ऋषाध्यते तान् स्तर्गं नवति । यैध्यायते तान् मुक्तान् क्योति । तदकः—

> स्त्रति करोति प्रस्पति घटपति निर्मानि निर्मिमीते च । अनुतिष्ठति विद्धाति चरचयति कस्त्यति वेति करसार्ये ॥

इष्य कृषी त्व प्रत्याः, द्विष दृशी रागमोऽकारः स्वरावसो द्विर गुबाहोदस्थाने द्वरोध पत्नं, तदगंद स्वादियां, चालो सिकांपक सद्या इति वातम् (०) सुरुक्षेष्ठः—सूरावां देवानां मध्ये पढ़ों द्विते मात्रा क्षेत्रे वा । प्रशस्त्रक क्षः। इदस्य व वयः। प्रष्टुष्ट लेष्टः प्रकृष्टो इत्ते वा वर्षेष्ठ उच्यते। प्रकृष्ट गुवादिरोवस्त्रते वा। प्रयाव प्राप्यां देवानां ज्यावत्। मात्रेव दिश्कारकः सुरुक्षेष्ठः। प्रथमा सुराया व्या मुशिः सर्वालोकः, तरवामिष्टः प्रत्येष्टः। यतः द्वरायां च्या भूमिष्टा तत्रत्ते सर्वालोकं त्यस्या सम-वयस्यां वमारच्यति भगवतः वमे मूनी तिद्वन्ति, स्वामिनः वेशां कुर्वन्ति तेन सुरुवेष्टः (०)। प्रजापतिः— प्रवानां विभावतिस्त्रत वोष्टानं स्वामी प्रवादतिः (०)

> हिरण्यगर्भो वेदको वेदांगो वेदपारगः। अजो मनुः शतानन्दो हंसयामस्वयीमयः॥१६४॥

विरुक्तमार्थ:— हिरण्येन पुरुक्तिंगेश्वाहितो मार्गे यस्य स हिरण्यार्थः । मारावित गर्मिरने नय-मारावान् त्वकनकश्चिमांद्वपंतियो मवित तेन हिरण्यार्थः । मारावान्तान्त् पूर्वनारि क्यालान् स्त्तैश्यक्षिता सुवर्षपृष्ठिक्षेत्रति तेन हिरण्यार्थः । स्रथना हि निक्येन रण्यो त्ये साधुर्गार्थं मारावित हिरण्यार्थः । मारावाः पिता केमापि त्यो जेतुं न शक्यो यस्तार्येन मारावान् हिरण्यार्थः (११) । खेनुक्का-बेदन कुतस्रानेन मित-शुताविधिमार्वं प्रिमार्गानेविक्षयं वेदितव्यं बानाति वेदतः । स्रथना वरान् क्रीपुक्तपृत्वकोदान् बानाति वेदतः । स्रथना वेद रावेदस्यां जानाति वेदतः । स्रथना येन शारीयाद् मित्र क्षात्मा सायते स्र वेदो भेदशानं तं बानाति वेदतः (१२) । उत्तक्ष विकत्तं-

#### विवेकं वेद्येतुन्वैर्यः शरीर-शरीरियोः । स प्रीत्ये विदयो वेदो नास्त्रज्ञच्यकारवास ॥

वेदाङ्गः—िशवा कल्पो व्याक्तरणं छुन्ये ज्योतियं निक्कं चीति निष्णवेदस्य कङ्गानि यह यदिना कर्मनाण्याताः अद्भारताः स्वत्ये त्राव्देशं कार्त कर्ममं अङ्गं आत्मा स्वयं ते वेदाङ्गः। इषया कर्मनाण्याताः अद्भारते प्राप्तान्यः । स्वयते ते वेदा क्षानं कर्ममं अङ्गं आत्मा स्वयं ते वेदाङ्गः। इषया वेदस्य केवलकास्य आत्मे स्वयाधियां अङ्गं अत्या व्यवस्य क्ष्यात्मः (११) वेद्यार्वा वेदस्य शतान्य पारं गच्छतीति वर्षकरायान्यात् अतम्यवद्यापकरात्रात् वेदस्यत्यः। श्राप्या वेदन श्राप्तात् तेदस्यत्यः। अपया वेदन श्राप्तात् वेदस्यत्यः। अपया वेदन श्राप्तात् वेदस्यत्यः। अपया वेदन श्राप्तात् वेदस्यत्यः। अपया त्राप्तात् क्ष्याप्तियाति वेदस्यत्यः। अपया त्राप्तात् क्ष्याप्तियाति वेदस्यत्यः। अपया त्राप्तात् क्ष्याप्तियाति वेदस्यत्यः। अपया त्राप्तात् क्ष्याप्तियाति वेदस्यत्यः। अपया त्राप्तात् नाव्यते तोत्यय्यत्ये त्रस्यत्यः। अपया । (१५) अतुः—मन्यते वानाति तत्वस्यति नातुः। पद्य श्राप्ताः नावयते त्रस्य वेदस्य वार्षाय्यक्षः अत्यत्यः (१६)। अत्यत्यः स्वयत्यान्यः, स्वर्णमात्यान्यः व्यवस्य विद्यायः । व्यवस्य विद्यायः । व्यवस्य विद्यायः । व्यवस्य विद्यायः। व्यवस्य विद्यायः । अपया हेष्यत्यानः। अपया हेष्यत्यानः। अपया हेष्यत्यानः। अपया हेष्यत्यानः। अपया विद्यत्यानः विद्यायानः (१६)। कष्यत्रीप्तयः अत्याविदं स्थायोवः वाचित्रस्य व्यवस्यानः। अपया विद्यत्यानः (१६)। कष्यत्रीप्तयः अत्याविदं स्थायोवः वाच विद्ययो त्यत्य व हंष्यानः। । अपया विद्यत्यानः (१६)। कष्यत्रीप्तयः व्यवस्यानः व्यवस्य विद्यायानः (१६)। कष्यत्रस्य व्यवस्य विद्यायानः (१६)। कष्यत्रस्य व्यवस्यानः (१६)। कष्यत्रस्यः व्यवस्य विद्यायानः (१६)। वष्यत्रस्य व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य विद्यायानः (१६)। वष्यत्यानः व्यवस्य व्यवस्य विद्यायानः (१६)। वष्यत्यानः व्यवस्य विद्यायानः विद्ययानः। व्यवस्य विद्ययानः विद्ययानः विद्ययानः।

जातिर्जरा खुतिः पुंसां त्रयी संस्रतिकारसम् । एषा त्रयी यतस्ययाः जीयते सा त्रयी मता ॥

विष्णुस्त्रिविकमः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । वैक्रण्टः पुण्डरीकाक्तो हषीकेशो हरिः स्वभूः ॥१००॥

बिष्णु.—वेवेष्टि केवलशानेन विश्वं व्यामोतीति विष्णुः । विषेः किन्वेति तः । उक्तञ्च-

यबायं न विदारितं करहेदैर्वयंन्द्रवकःस्थवं सारय्येन चनक्रवस्य समरे योऽमारयकोरवान् । नासो विच्छुतनेककालविषयं वज्ज्ञानमम्याहतं विरुद्धं स्थाप्य विज्ञुन्तते स तु महाविच्छुविशिष्टो मम ॥

इति अङ्काकलङ्कः (२०)। श्रिषिकमः—त्रयो विकशः स्वय्यर्शनज्ञानवारित्रायां शक्तिस्ययां यस्य स्वितिकमः। श्रथवा त्रियु लोकेषु विशिष्टकमः परिपार्थं यस्य स त्रिविकमः (२१)। सीरिः - स्रस्य सुभरस्य क्षत्रियस्य अपन्यं सीरः (२२)। सीपितः—श्रीयां अन्युस्य निःश्रेयस्तत्त्वा्वानां लक्ष्मीयां परिः

१ द्व कलयन्ति । २ द वाद्यानिभ्यक्ष ।

श्रीपतिः (२६)। पुरुषोत्तमः—पुण्ये त्रियष्टिल्ल्येषु उत्तमः पुरुषोत्तमः (२४)। वैक्कण्डः - विक्रण्या विक्कमायीयां मरनानानुस्त्याने विचलया तीयकृत्माता, तस्या अपन्यं पुनात वैक्कणः (२५)। पुण्यदौ-काच्य —पुण्यपैकल्त कालायत् आदियों लोचने तस्य स पुण्यपिकादः। वृद्धारीधै सस्यक्ष्यवि स्वागादिक अन्। अमया पुण्यपिकः प्रधाननृतः अस्य आस्ता सस्य न पुण्यपिकादः। (२६)। उत्तक्षा अगितिसेन-

### गराधरचक्रधरेग्द्रप्रभृतिमहाभन्यपुराडरीकैः पुरुषैः । बहुभिः स्नातं भक्त्या कलिकलुष्मलापकर्षशार्थममेयम् ॥

ह्रपीकेग्रः—ह्रपीकाणामिन्नियाणां दंशो विश्वता ह्रपीकेशः, विविन्निय दत्ययैः (२७) । ह्रिरिः— इर्गत पार्व हिरिः। इः सर्वयकुम्यः (२८) । स्वभूः—सेन झालाना मर्वात वेदितः मं बेरित स्वभूः । अथवा सस्य चनस्य भूः स्याने स्वभूः । मकानां द्योद्धचिनाशक इत्यर्थः । झपवा सुस्तु झतिशयेन न मर्वाते पुनर्भवे समुः (२६) ।

> विश्वम्भरोऽसुरध्वंसी माधवो बलिवन्धनः। ऋधोक्तजो मधुद्वेषी केशवो विष्टरश्रवः॥१०१॥

विश्वक्षसर:—विश्वं त्रेजोक्यं विभार्त पारवति, न नत्कादौ वतितुं दराति विश्वसमर: । बाक्ति वृ सु ह जि बारि विषे दिल सहां संकार्या सह्य प्रवयः । हावाक्योत्रीर्म्मः (३०) । ब्राह्मरक्यंची — क्षदुर्ग मोदी पुनिम्मरक्योते, तं व्यंति हर्षेश्वतीलः क्षयुग्वंची । नामन्ववातौ विनिस्ताच्छीय । अथवा अपद्र प्रायान् यति क्ष्ताति क्ष्युगे त्याः, तं व्यंति हर्षेश्वते मारवित क्षात्व्यंत्री, सम्मय नम हर्ष्यः (३१) । उक्तक्ष—

भन्तकः ऋन्दको नृष्णं जन्मज्यस्मला सदा । त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्याकृतः कामकारतः ॥

माध्यः—मायाः लह्म्याः सम्वरु एक्केवलशानादिकायाः धयो भर्ता माध्यः । राज्यकाले राज्य-लह्म्या ध्यः स्वामी माध्यः । अथवा मा शक्यंन मत्यन्न प्रावृत्तमत्यन्न लम्यं । मायां प्रमायाद्वये धयो धृतः आतिविच्न्न्यः माध्यः कथ्यते । अथ्या मधुर्यन्तः भर्दा वरुन्तः वदा निल्लं कुलानुभवनत्यात्, लीलानिलालक्याच तिप्तां, तत्याप्य माध्यः । अथ्या मधुर्मन्तं चीह च, पुण्यस्तक्ष, एतत्वयात्वाद्तं पाप-स्तर्भ वेषि माध्यः (२२)। उक्तञ्च —

> महु जिहिबि मुत्तइ सुगाहु एहु सा मज्जहो दोसु । मत्तर बहिशि जि अहिससह तें तहो स्वरयपवेसु ॥

तथा---

महु आसह्य थोडउ वि सासह् पुरुख बहुनु । बहुसास्परहं तिडिक्किउ वि कास्युख बहुह् बहुनु ॥

तथा च स्मृतिः—

सम्बद्धानेषु यत्पापमधिना भस्मसास्कृते । तत्पापं जायते तस्य मधुविन्दुनिषेवकात् ॥

तथा च स्मृति:---

मचिकागर्भसम्भूतवालाण्डकनिःपीडनात् । जातं मञ्जक्षं सन्तः सेवन्ते क्ललाकृतिः ॥ कललं गर्भवेष्टनम् । तथा च--

प्राय: पुष्पाखि नाऽभीवान्मधुन्नतविशुद्धये । बस्त्यादिष्वपि मध्वादिप्रयोगं नाईति वती ॥

बिक्रवस्थात:--वित: कर्मबन्बनं जीवस्य यस्य मते स बलिवन्धनः । उक्तञ्च---

कम्मइं दिवनक्षिककाईं गरुकाईं वरजसमाईं। सामाविकस्थव जीवका उपने पार्टी तारं॥

श्रथवा बलमस्यात्तीति बलिः, बलवर्तः जैलोक्यहोभकरण्कारण् क्यां तीर्यकरनामाञ्चेगीत्रद्वयं यस्य स बलिक्यानः । श्रयवा बलित् पदेकस्पतस्य क्यां प्रश्नामित्रीरण् यसमात् राज्यावसे स बलिक्यनः । श्रयवा बलिः प्रवाक्यनं विराष्ट्रपूर्याणार्वनकारण् यस्य स बलिक्यनः । ( ३३ ) उक्तञ्च—

> देवाधिदेवचरचे परिचरचं सर्वदु:खनिहेरयम् । कामदुहि कामदाहिति परिचित्रयादाहतो निष्यम् ॥ श्रहेषरयासपर्यामहातुमानं महासमनामवद्द । भेकः प्रमोदमचः कसमेनैकेन राजग्रहे ।

अधोक्षतः — ऋषोत्तात्वां वितेतित्रवायां दिवास्तरारुक्यां जावते व्यानेन प्रत्यतीमवति क्रयोत्ताः । होऽसंज्ञात्वात्वाति द्यात्वयः । ऋत्वं शानं छथां तत्त्व सः श्रथोत्त्वः, केवलशानं सर्वेषां शानानासुरी वर्ततः इत्यर्थः । उत्तर्ज्ञः—

> सन्त्रपहु सर्थिदिउ खाग्रासउ जो सबसुहु न परिवर्ष । सो किंदिउ पंचितिय शिरठ वहतरिखिहि पाशिउ पियर ।

इत्वनेनेन्द्रपद्यन्तं शनं प्रत्यद्वप्रमाण्मिति दुशाणा नैयापिका निर्मृतदुन्युक्तिता भवन्ति (१४)। मुद्धुद्वपी—सपुरादेन एपं शापं व दयमुक्ते । तद्द्वयन्ति देष्टि दृष्टितं कपयति, पापमूलं महद् वृते इपेक्शिक्ताः मपुदेशी । निष्याद्यक्षातं द्व मुद्दान्देन कपानन्त्रः कथ्यते, तस्य देषी गोषीयद्वसः। । स्द्वानम-क्ष्युतं नोपाप्तः (१५)। तद्वयं अकलह्वस्त्रेन निष्

यबाधं न विदारितं करतहैदैंत्येन्द्रवश्वःस्थतं सारप्येन धनन्त्रयस्य समरे योऽमारयर्कौरवात् । नासौ विष्णुरनेककालविषयं यञ्जानमध्याकृतं विश्वं स्थाप्य विजुम्मते स तु महाविष्णुर्विश्चिष्टो मम ॥

केशवः - प्रशत्ता श्रतिकुतनीलनवाः केता मत्तके विवाने यस्य च केशवः । केशब्रोऽण्यतस्यां इत्योन यस्य अस्ययं वप्रत्यवः । तीर्यकप्रत्यद्वस्य शिरांदे केशाः भवत्ति, न द्व मुखे श्मशुणी कूर्वश्च वर्तते । तत्त्वस्यः

> देवास्तीर्यं कराश्वक्रिक्ककेशवनारकाः । भोगभूभूनराः कामाः सर्वे कृषेविवर्जिताः ॥

श्रयवा के एराजबायि इंशते समर्था भवन्ति महानुनवस्तेषां वो वासी यत्र स केशवः। प्यानिनां योगिनां महानुनीनां निवास इत्यर्थः (३६) । विष्टरअवा —विष्टर इव अवसी कर्यों वस्य स विष्टासवा । सर्ववातुम्योअनुद् । श्रयवा विस्तरे सकत्वभारकाने अवसी कर्यों आकर्षितवती सस्य स विद्यासवा (३०) ।

# श्रीवत्सताञ्चनः श्रीमानच्युतो नरकान्तकः। विष्वक्सेनश्रक्रपाणिः पद्मनामो जनार्दनः॥१०२॥

श्रीवरसासाञ्च्यतः—श्रीवरतनामा बद्दित सान्ध्यनं रोमावतां यस्य स्त्रीवरतनाम्हनः। श्रयवा , श्रीकरतः सद्यमिद्धाः कारदेवः त साम्ब्रुद्धं संभागिताद्विमेशानं स्वयः स्त्रीवरत्वामृत्कुतः। श्रयवा श्रीवरते सहस्त्रीकाने श्राप्तुकः वायामः संवादेश्यं यस्य प्रते त श्रीवरतामृत्कुतः। य कित सद्ययां स्त्रेहतो स्वति तोशिम्नो भवति त दीसं संवादं प्राम्नोतः, स्थितकाम्बर्ग्यन्त् (१८)। उक्तव्यः—

# षष्ट्याः द्वितेस्तृतीयेऽस्मिन् बरुतके दुःसमल्बके । पेते पिषयाकगन्धेन धनायाविद्वचेतसा ॥

श्रीमान-श्रीर्वहिरका समवसरणलदाणा, अन्तरका केवलशानादिका विदाते यस्य स श्रीमान् (३६)। अस्युतः - न व्यवते स्म स्वरूपादच्युतः, परमात्मनिष्ठ इत्यर्थः (४०)। नरकान्तकः -- मिथ्या-दृष्टयः खल्येवं वद्गित-नरकनामा देखः, स वरदानवलेन ईश्वरमेव मरमीकर्त् लग्नः पार्वतीग्रह्णार्थे। नारायकोन त पार्वतीरूप ग्रहीत्वा स नर्सितः शिरसि यावत्करं करोति तावत्स एव भस्मीवस्व । तेन नारायणः किल नरकात्तक: कथ्यते । श्रीमद्भगवदर्शसर्वज्ञस्त सद्धर्ममार्गप्रकाशकत्वात नरके धर्मा-वंशा-शिलाअना-रिष्टा-मध्वी-माध्वीनामसप्तप्रकारेऽपि न कर्माप पतितुं ददाति, तेन नरकान्तक उच्यते । नरकस्य रत्नप्रभा-शर्कराप्रभा वालुकाप्रभा पंकप्रमा धमप्रभा तमःप्रभा महातमःप्रभा इति सप्तभूमिषु पतितुं न ददाति तेन नरकस्य ग्रन्तका विनाशकः, स्वर्ग-मोद्धप्रदायक इत्यर्थः (४१) । विष्यकसेनः--मिथ्यादृष्टयः खल्वेषं निर्वचित्त- विश्वक्को यादवाः सनायां यस्य स विष्यक्तिनो नारायगाः । भगवदहंत्सवंशस्त विष्वक् समन्तात् सेना द्वादशिवधो गयो यस्य स विष्यक्सेनः । ऋथवा विष्यक् समन्तात् स्वर्गामन्येपाताललोकपु या सा लक्मीर्थतते, तस्याः इनः स्वामी विष्वकृतनः, इन्द्र-वरखोन्द्र-नरेन्द्रादिर्भिनिवलक्मीमि पूजितत्वात (४२)। चक्रपाणि:-भिष्यादृष्ट्यः किलीवं निर्वचन्ति - चक्रं भ्रमिलं ब्रायुर्धावशेषः पाणी करे यस्य स चक्रपाणिः । भगवदर्हत्तर्वश्रम्तु चक्रलक्षणं पास्ती यस्य स चक्रपासिः । तदुपलक्षणं रवीन्दुकृतिशादीना अधाधिकलक्षणः सहस्रं यस्य । ऋथवा चक्रं पृथ्वीमण्डलं पासी हस्ते यस्य स चक्रपासिः, त्रिभवनजनप्रभृत्यात् । ऋथवा चक्रं पन्ति रचन्ति चक्रपाः, अर्थमण्डलेश्वराध चक्रअतिसकलचक्रवर्तिपर्यन्ता राजान., तपार्माणः सीमा चक्रपाणिः: घर्मचकवर्तित्वात् । एतादृशश्चकवर्ती संसारे कोऽपि नास्तीत्वर्थः । अथवा अस रस वस अस मण क्या क्या क्या क्षा धन ध्वन इन्दे इत्यानेन धानपाठसत्रेशा तावत ऋषा धान: चक्रपान सरेन्द्र-नागेन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्रान् अर्णात शब्दं करोति परमधर्मीपदेशं ददाति वक्रपाशिः । इः सर्वधानस्यः इति सत्रेश इ प्रत्ययः (४३) । पद्मनाभ:-पद्मवत् कमलपुष्पवत् नाभिर्यभ्य स पद्मनाभः । समासान्तगतानां वा राजादीनाम-वन्तता इत्यधिकारे संशायां नामिः । अन् प्रत्ययः (४४) । जनार्दन - जनान् जनपदलोकान् ऋईति सम्बोधनार्ये गच्छति जनार्दनः । ऋथवा जनास्त्रिम्यनस्थितमञ्यलोका ऋर्दना मोत्तयाचका यस्य स जनार्दनः । श्रयवा जनान् श्रर्दयति मोद्धं गमयति जनार्दनः । नन्धादेयुः । इनन्तस्य युप्रत्ययः (४५) ।

> श्रीकच्डः शंकरः शम्भुः कपाली वृपकेतनः । मृत्युक्षयो विक्रपाक्षो वामदेवस्त्रिलोचनः ॥१०३॥

स्रीकण्ठ:—श्रीपुंक्ति लक्ष्मीः कण्ठे स्रालिगनपरा यत्य स श्रीकण्डः (४६) । श्रृद्धरः—शं परमा-नन्दलक्षणं मुलं करोतीति शङ्करः । शं पूर्वेन्यः संशायां स्रज् प्रत्ययः (४७) । उक्तस्र—

> दर्भ येन पुरत्रथं शरभुका तीर्जार्किया विद्वाना को वा नृत्यति सत्तवत्यितृत्वने बस्यात्मजो वा गुहः ।

सोऽयं किं सम शङ्करो भयतृकारोवार्तिमोहक्वयं इत्या यः स तु सर्वेविकतृकृतां क्षेत्रकृतः शङ्करः । ॥

प्रम्यु:— यं परमानन्दलक्ष्यं सुसं मक्त्यसमान्त्रम्मु: । सुनो हृषिसंग्रेषु व ( ४८ )। क्यासी-क्षान् साम्माः सर्वन्नतृत् ताववतीति क्याती । अववा कं परमहास्तरूपमात्मानं वानित रहनित वंदारसता-निवारपति क्षा मुनयः, तान् लाति भूष्यते द्योमिदान् क्रेतीत्वेत्वंशीतः क्ष्मात्वे। नाम्म्यनात्ते विक्तिमः वृक्षेष्ये ( ४६ )। वृज्यक्रेत्यः—कृषोऽदिवालक्ष्यो पर्गः केतं थ्या स्वय त वृज्यकेताः। ( ५० )। सृत्युखयः—मृत्युं अत्तकं यमं कृतानं चर्मपर्यं व्यतिति मार्यभवा पात्रवतीति मृत्युखयः। वाक्षि त वृ वृक्षि वारि तरि त्रिसं सहां संज्ञायां स्वयत्यः। प्रयः क्ष्यः हृत्यते वृत्ति, हृत्यक्ष्यमं ( ११ )। विक्रमाञ्चाः—गित्याद्यः कित्रैवं वदनि वन् द्यो दिक्त्यावः क्ष्मां । तोन्वित्वः—दिक्ताचि विवात् अमनोहराचि अद्योगि लोचनानि यस्त्रेति विरुत्यत्वे। क्ष्टः। श्रीमद्भावदर्शल्यंश्च्छ विरूपं रूपरितं दूससन्य-भागं श्रादि केत्रवानतत्त्व्यं लोकालोक्ष्यकाराकं लोचनं यस्य त दिक्त्यवः। सक्ष्यस्थां क्षानि हृत्यनेन प्रयेण बृत्योदी अत् प्रत्याः। अप्रया विकरे (विश्वहरुषे क्ष्यांन्त्रदेशान्त्र विमृतनमनोहरे अद्विष्यां लोचने

> नेमिर्विशासनयनो नयनोदितश्रीरभ्रान्तवृद्धिविभवो विभवोऽध भूषः । प्राप्तो महाजनगरासगराजि तत्र सते न चारु जगदे जगदेवनाथः ॥

श्रयवा विरूप. केवलशानगम्यः श्रन्तः, श्रात्मा वस्य स विरूपान्तः । श्रयवा विर्गव्हः, त्रपूपः संसार-विषानिपंत्रकः श्रन्त् श्रात्मा यस्य स विरूपान्तः (५२) । उक्तश्र श्रुप्तसम्ब्रेस् सुरिसा—

> शिवोऽयं वैनतेयश्च स्मरश्चात्मैव कीसितः । आंग्मादिगुणानव्यस्तवार्धर्श्वपर्मतः ॥

श्रन्यश्च--

आत्यन्तिकस्वभावोत्यः। नन्तज्ञानसुद्धः पुमान् । परमातमः विपः कन्तरहो माहात्म्यमास्मनः ॥

वासदेवः—नामो मनीह्ये देवो वामदेवः । श्रववा वासस्य कामस्य कास्य प्रतिकृतस्य प्रशेषये वासदेवः । श्रववा वासानि काविष्य विकासि विक्रमश्रवानि दुव्यानि देवानि हरित्र वार्याय स्थासि व वासदेवः । श्रववा वासानि काविष्य विकासि विक्रमश्रवानि दुव्यानि देवानि हरित्र वार्याय स्थासे व वासदेवः । श्रववा वामा मनतिहत देवः सौयमेनद्रादः । श्रववा वायां कर्त्यावां मा स्थास्य वायां पंदनावां मा लक्ष्मीर्पेवः व वास्य व वास्य व वास्य व वास्य वे वास्य व वास्य वास्य व वास्य वास्य व वास्

वपुर्विक्पाचमसस्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । वरेषु वदवासस्यगानि सम्बते तदस्ति कि व्यस्तमपि जिलोचने ॥

१ जा प्रती 'इति महाक्लंकमावितम्' इस्यधिक पाठः।

श्रयवा शिषु मनोवचनकायेषु लोचनं मुण्डनं यस्य स त्रिलोचनः । श्रयवा त्रिकरणशुद्धं पञ्चपुरिः मिलोचनं केशोत्वाटनं यस्य स त्रिलोचनः । श्रयवा त्रीषि सम्यन्दर्गनकानचरित्राणि लान्ति प्रहन्ति त्रिला महासुनत्यः, तेषां श्रोचनः समझयो यस्य स त्रिलोचनः । चकाराधिकारात् क्वचित्र्वोऽपि श्रुच्यते त्रिल-शाच्यत्वावर्यालोगः (१४)।

> उमार्पातः पशुपतिः स्मरारिखिषुरान्तकः। अर्धनारीक्षरो रुद्रो भवो भर्गः सदाशिवः॥१०४॥

उमापति.---

तां पार्वतात्याभिजनेन नामा बल्युग्रियां बल्युजनो जुहाव । उ मेति मात्रा तपसे निषिद्धा पक्षादुमास्यां सुमुखी जगाम ॥

इति कालिदासः । स्त्रमते तु उमानाम्नी राजकत्या मातुर्द्रभीग्यदायिका पर्वते परिद्वता सा केनिचद् विद्याधरेण लब्धा मम पत्रीति पोषिता परिसायिता च । तत्र भर्तर्मरस् विधवा सती रुद्रेसावधृता । सा उमा कथ्यते । तस्याः पातरीश्वरः उमापातः । भगवदर्वत्सर्वज्ञस्तः उमायाः कान्तेः कीर्तेश्च पातः स्वामी उमापितः । श्रथवा उ: समद्र: जीरसागर:, तस्य तायं च, उमेंस्पर्वत:, एतेषां त्रयायां उशन्देन लव्धानां मा सक्सी: शोभा उमा, तस्ताः पतिबमापतिः ( ५५ )। पद्मापतिः- पश्नां सुर-नर-तिस्थां पतिः स्वामी पशुपतिः । पश्यन्ते कर्मक्रधनर्निरित पश्चः- १ श्रपष्टवादित्वाद्वप्रत्ययान्तो निपातः । पश्च इति संसारिगो जीवारतेषां पतिः प्रभः पशुर्पातः ( ५६ ) । स्मरारिः - स्मरस्य कन्दर्णस्य ग्ररिः शत्रः स्मरारिः । प्रसंख्यानपविषावकप्खुष्टा-नुरथानमन्त्रथमवदरिष्टितस्त्रसमरविजय इत्यर्थः । ( ५७ ) । ज्ञिषरास्त्रकः—तिस्रणां पूरां जन्मजरामरण-लच्छानां नगराणा श्रन्तको विनाशकिष्रपरान्तकः । श्रथवा मोच्चगमनकाले त्रयाणां शरीराणां परमौदारिक-तैजसकार्मणनाम्नामन्तको विपरिहारकस्त्रिपुरान्तकः । अथवा त्रिपुरं त्रैलोक्यं तस्यान्ते त्रिजगदमे कः आत्मा शानकायो यस्य स त्रिपरान्तकः ( ५६ ) । अर्धकारी प्रधाः - ऋषे न विद्यत्ते ऋरयः शत्रवो यस्य सोऽर्ध-नारिः धार्तिसंघातघातनः । स चासावीत्रवरः स्वामी श्चर्यनारीत्रवरः (५६) । उत्तत्र्व ज्ञानस्वर्गमना— मोहचयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायचयाच्च केवलम् । हृद्र:- कर्मणां गैद्रमृत्तित्वात् रुद्र:, शैदिति श्रानन्दा-अचि मञ्जति श्रात्मदर्शने सति रुद्र: । स्कायि-तञ्जि वश्चि शक्ति स्विष श्वदि रुटि सहि सन्दि चन्छ न्दीदिस्यो रक (६०)। भाष:--भवत्यसमादिश्वमिति भवः । भगवनं यो विराधयति स नरके तिरक्षि वा उत्पर्धते । यो प्रध्यस्यो भवति स मनुष्या मर्शत । यः श्राराधयति स स्वर्गीभवति । यो ध्यायति स मक्तो भवति । तेनेयं निरुक्तिः---भवत्यस्माद्विश्वामीत भवः (६१)। अर्श —क्जि सूजी भजेने इत्ययं धातुः भौवादिकः स्नात्मनेपदी। भूज्यन्तेऽनेन कामकोधादयो ध्यानाग्रिना पच्यन्ते मस्मीक्रियन्ते भर्गः । अकर्तर च कारके संज्ञायां प्रज प्रत्ययः । नामिनश्चोपधाया लघोर्गु याः चलोः कृगौ, युद्ध धातुबन्धयोः । जस्य गः । स्रथना द्वधान द्वसून धारख-पोषखमोः इत्यय धातुः स्रादादिको जहोत्यादिगरो वर्तते. तेन बिमर्सि धारयति केवलनानादीन गर्खा-निति भर्गः । अयवा विभक्ति पोपयति स्वर्गमोज्ञ-दानेन संखन पृष्टान करोति भव्यजीवानिति भर्गः । स-सुरुषां गः । उत्पादौ पञ्चमाध्याये षष्टितमं सूत्रमिदम् (६२) । सदाशिवः -- सदा सर्वकालं शिवं परमकल्यायां श्चनन्तं सुखं वा यस्य सदाशिवः । ऋथवा सदा सर्वकालं ऋश्ननित दिवारात्रौ च मझते भोजनं कर्वन्ति, रात्रि-भोजनदोषं न मन्यन्ते. ते सदाशिनः । तेषां वः समुद्रः संसारसागरनिमजनं यस्य मते स सदाशिवः । उक्तज्ञ प्रभाचन्द्रगशिना-

> विरूपो विकलाङ्गः स्यादस्याषुः रोगपीडितः । दुर्भगो दुःकुलश्चैय नक्तभोजी सदा नरः॥

श्रपि च---

निजकुतैकसण्डनं त्रिजगदीशसम्पदस् । भजति यः स्वभावतस्यजति नक्तमोजनस् ॥

भ्रयवा सत् समीचीनं श्रा समन्तात् शिवं कल्याग्यपञ्चकं यस्य स सदाशिवः (६६)।

जगत्कर्ताऽन्धकारातिरनादिनिधनो हरः। महासेनस्तारकजिद् गणनाथो विनायकः॥ १०५॥

जगरकर्सा - जगतां कर्चा स्थितिविधायकः मर्यादाकारकः जगत्कर्ता । श्रथवा जगतः कं सखंडयर्ति गच्छति जानाति जगरूनी । इ. स. गती, इ. गती वा । तचादिसिद्धं रूपभिदम् (६४) । अन्धकारातिः---श्चन्थश्चद्यद्वितः सम्यक्त्वविधातकः कः कायः स्वरूपं यस्य स श्चन्यकः मोहकर्म, तस्यारातिः शत्रः मला-दुन्मुलकः श्रन्थकारातिः । अथवा कुत्सितः अन्यः अन्यकारं तद्योगान्नरकः अन्यक उच्यते, तस्य अराति-र्यम्माति नेरके पतितुं न ददाति स्वर्गादौ गमयति यः स अन्धकारातिः । अथवा अन्धा घोरान्धकारसिंहता यासी कारा बन्दीगृहं शरीरलक्षणां मानुस्दरं वा, तस्यां न श्रतिनं गमनं यस्मादसी श्रन्थकाराऽचिः, श्रकारस्य प्रश्लेषात् । सर्वेशातुस्य द्वः इति च लज्ञणेन रूपनिदम् (६५) । अनादिनिधनः न विद्येते श्चादिनिधने उत्पत्तिमरसे यस्य स ग्रानादिनिधनः । श्राथवा श्रानस्य जीवितस्य श्चादिर्जनम् तत्पर्यन्तं न्यतिशयेन धनं लच्मीर्यस्य मोऽनादिनिधनः, ऋाजन्मपर्यन्तं लच्मीत्रान् इत्यर्थः । भगवान् समयसरस्रो रिथतोऽपि लच्चा नवनिधिलक्तस्या न त्यको यतः (६६) । हरः ग्रनन्तमवोपाजितानि ग्रधानि पापानि जीवानां इर्रेत निराकरोतीति हर: । ऋथवा हं हुएँ ऋनन्तसुखं राति ददाति ऋगदत्ते वा हर: । ऋथवा राज्यावस्थायां हं सहस्रसरं तरलमध्यगं हारं मुक्ताफलदाम राति बद्धाःस्थले दघाति, कण्ठे धरति त हरः । अथवा हस्य हिंगाया रो ऋप्रिदाहक ऋश्वमेधादियागाधर्मनिषेधक इत्यर्थः (६७)। महासेनः---महती द्वादशगणा-लक्तमा सेना यस्य स महासेन: । राज्यावस्थाया वा महती चतुःसागरतव्यनवासिनी सेना चमुर्यस्य स महासेन: । श्रथवा महस्य पुजाया श्रा समन्तात सा लच्नी: शोमा महास, तस्या इनः स्वामी महासेन: । श्रयंश महती केवलशानलच्चणीपर्लाचता सा देवी सरस्वतो, तस्या इनः स्वामी महासेनः। उक्तञ्च महत्वं सरस्वत्या दर्गसिंहेन कविना —

> शन्दारिमकाया त्रिजगद्विभर्ति स्फुरद्विचित्रार्थसुत्रां सर्वती । या बुद्धिराज्या विदुषां हृदको मुसे च सा मे वशमस्तु नित्यम् ॥

श्रवता श्रातनमातः, श्रात्वेऽस्मिर्भितं वा श्रातः । ष्रक्रति च कारके संशार्था पण् प्रत्यतः । महांभागतातः विद्विवद्दः विमेत्वतापीदोधि-स्थित(चितान्यक्र्योमप्पे स्थितं निश्चानं मद्दात उच्यते । तदुपितं स्थितां मधातः इन्द वर्षः दं व प्रतिमाले महान्तेनः (६०) । तारकित्तं — पराते तारको नाम स्विविद्याते । त्यार्था व्याप्ते कर्त्वा पार्वे वार्षिकं मान्यत्व व्याप्ते व्यापते व्याप्ते व्याप्ते व्याप्ते व्यापते व्

ध्वनिरिष योजनसेकं प्रजायते श्रोत्रहृदयहारिगमीरः । स सजिबजनवरपटलध्वनितसिव प्रवितर्गातराहावलयस् ॥ श्रवां तार रूपं श्रुक्तमित्वयं । तारवत् रूप्यक् श्रुक्तकः परमात्मा, तं वितवान् इस्ते कृतवान् माप्तवानित्वं यावत् । कर्मात्मककद्वर्णितं परमात्मानं प्रस्तवानित्ययं । अध्यन ताड्यती क्राल्मानं ताडकं मोशः तं वितवान् तारकंकित् । अध्यन तावत्यति इस्ति मोवपुरदारं कनाटकराया तिश्चति तालकंकित्त्ययः पश्च-फ्रास्तः, तं वितवान-मृतादुन्यस्तित्वत् न तारकंकित् । अध्या इस्तातां दत्ता रमयाने तव्यति तालकं कर्मः, तं व्यति निववानकान्तं करोति तारकंकित् ( ६१ )। ग्राक्काधः— परमते रण्डी वामन इत्यारयो करणवा-स्त्रेषां नायो क्षः ग्राव्मायः । स्वस्ते ग्राव्यत् श्राद्धक्त्यत् वयाः स्वाती ग्राप्तायः। अध्यन गण्डे तक्यायां नायः समर्थः ग्राव्मायः । स्वत्यतं ग्राप्ता श्राद्धक्तिः सम्प्रदेश्यः । अथवा नण्ड नाष्ट् उपतापैरवर्षाशीषुं व इति वाद्यतेमात् ग्राव्यतं नायते रेप्टवर्ष रद्यति आर्चावित्यं वा करोति ग्राप्तायः । अथवा गयानायाः ग्रस्थाने तिश्चति ग्राय्मायः । संक्रायन्तानां स्वृत्यत्वस्तु वयाकथित्यं व करोति गयानायः । अथवा गयानायाः ग्रस्थाने तिश्चति ग्राय्मायः । संक्रायन्तानां स्वृत्यत्वस्तु वयाकथित्रः इति वचनात् । आत्रोष्ट्रप्रसाणिकः, आवोभोधस्त्राप्तिमानं नायकः स्वानी विनावकः। अथवा विगतो नायको वस्त्य विनायकः वर्षेषां प्रमु-दित्यां । अथवा वर्षाव्यत्यानः स्वत्यान्तः। स्वानावकः। वर्षावितानार्वानात्वान्तात्वाः (४१) ।

# विरोचनो वियद्गनं द्वादशात्मा विभावसुः। द्विजाराष्यो बृहक्कानुश्चित्रभानुस्तनृपात्॥१०६॥

षरोचनः — विशिष्टं रोचनं चारिकं सम्बन्धं यस स विशेचनः । अथना विशिष्टं लोकालोकम-क्षाचनं कोचनं केनकामत्वय्य चचुप्रेयस विशेचनः । अथना विगतो रोचनः इट्यास्मित्वर्यसम्बन्धि रियो-काः, नत्कतुःसिनारक इत्यर्थः । अथना विशिष्टा रोचना उत्तमा को प्रक्रिकाना स्थस स विशेचनः । अथना अथना विगतं रोचनं सेवारप्रीतिकंत स विशेचनः । अथना विशिष्टं रोचनं दीतिकंत्य स्थिपनः । अथना विकरिका किनपूचाया विरद्धा रोचना गोपितं सस्य स विरोचनः । अथना विशेष्णं रोचतं शोमते विशेचनः नियानस्थामसुरस्वात् (७२) । विषय इक्कम् — विनयः आक्षायात् स्व 'बक्किपनं स्थमादा दार्व्यदे विषयतम् । अथना विश्वतः आक्षाशास्य सन्तं मन्त्रतिस्वातितात् । अथना विनयतन्त्रवात्वानत्वनत्वात्वस्य रत्नं प्रविभाति विग्रतस्तम् । अथना विशिष्टं क्यो गण्वत्वे मन्यस्याना महानुत्यस्त्यु रत्नं रवात्युन्ताः (७३)। उत्तम्न

# मदंगमखं मोक्षं च भासखं कोह-लोहपरिहरखं । इंदियदप्पुइलखं समखाखं विहूसखं एयं ॥

द्वादशात्मा — डारशानां गणानामात्मा जीवमायः द्वादशात्मा । अयवा द्वादश अङ्गानि आल्मा स्वमानो यत्य स द्वादशात्मा । अयवा द्वादश अद्योग्न आत्मात्म व्वस्यस्यायां यत्य स द्वादशात्मा (७४) । विभावसुः कर्मन्यवस्त्वकारित्वात् विभावसुः अर्थात्म आस्मान्यवस्यायां यत्य स द्वादशात्मा (७४) । विभावसुः कर्मन्यवस्त्वकार्यस्यायां वस्य स द्वादशात्मा (७४) । विभावसुः वस्य कर्मन्यवस्त्रात्म कर्मन्यवस्त्रात्म कर्मन्यवस्त्रात्म कर्मन्यवस्त्रात्म विभावसुः अर्थः । आल्मान्यस्त्रात्म वस्य स्वयः विभावसुः क्षेत्रस्त्रात्म कर्मन्यस्त्रात्म वस्य स्वयः वस्य स्वयः वस्य स्वयः वस्य स्वयः स

श्चनत्रियास वृत्तस्याः चन्निया एव दिवितास् । यतो रक्षत्रयायसञ्जन्मना तेऽपि तत्रुगुवाः ॥

तेन मुनिभ्यः शेषा यहात इति तात्वर्यम् । अथवा हिजैः पद्म्यादिभिराराभ्यः । उक्तश्च पुज्यपादैः-

येनार्थ्यंत्रांगीगहिकारिगरा विकापि, नेमिः स्तुतोऽपि पशुनापि शिरा विकापि । कन्त्रपैत्पेद्वलनः चतमोहतान-स्तस्य क्रियो डिक्स नः चतमोहतानः॥

श्रयवा दिवा ब्राह्मवा श्राये मङ्गतः शनैक्यक दिवाराः, तेषामाधिमांनवी पीडा तथ्यं जापुर्गनिवदुःवानिवारकः द्विजायणः । यदुगवादिवः । इंदग्रो भगवान् यत् शनै-क्षित्रक्रहस्वापि माःगीदा निपेषित,
तथे ब्राह्म श्रपि स्वामिनः शरायं प्रविद्यातिः, क्षमवास्त्रेषा दुःखं निवारवति । श्रयवा दिवानां स्तानामुपि
दन्तान् पृथ्या योगिवना भगवन्त्रमङ्गावया ज्यायनित दिवाराज्यः । ब्राह्मको को कन्मवान् इति निरकः
(७६) । बृद्धहानुः- वृद्धाः श्रत्काकरवाणि श्राप्यंनकर्ष्यापि ध्यापिनो मानवः केवत्रकात्रक्तिया यद्य य
बृद्धानुः । इपम देव बवकत्र पत्न मा इति श्रत्वंतिचाताः । श्रयवा माति शोभते मानु दिनम् । वामाविबृत्युव्यं दुः । तेनायमर्थः वृद्धत् महत्त्रये भाजुर्दिनं पुष्यं क्ष्य म बृद्धानुः । श्रयवा बृद्धनानुः । श्रयवा बृद्धनानुः । श्रयवा बृद्धनानुः । श्रयवा बृद्धनानुः ।
गुण्युक स्तर्यः । व्यवस्य बृद्धनानुः । व्यवस्य मानु पित्र बृद्धनानुः । श्रयवा बृद्धनानुः ।
गुण्युक स्तर्यः (७७) । विश्वभानुः । व्यव विश्वादेत्रीक्षान्त्रकार्यक्रविक्तवन्त्रकारः
गान्यो (विश्यक्षक्रवक्तवाद् भानाः केवतश्चनिक्तवा त्रवाः विश्वमानुः । श्रयवा विश्वा श्राह्मवेशक्तवन्त्रकारः
भान्यो (दिश्यक्षक्रवक्तवाद् भानाः केवतश्चनिक्तवात्रकारः) । स्त्रवा विश्व स विश्वमानुः । श्रयवा विश्व श्रत्वविक्तवात्रकार्यः । सन्त्रवाद्वानिक्तवेशक्तवात् । सन्ति । सन्त्रवाद्वानिकानं । सन्त्रवाद्वानिकानं । सन्ति । विश्वमानुः ।
ग्रत्वानिकतेत्रक्रवात् (७८) । सन्तृत्वात्त्वात् नतं क्षयं न पातविद्वाति स्वरम्यावस्यावां नियतः
व्यानुत्वान्ति लोकानां मार्गदर्शनायां । सन्त्रवाक्तवात्रवेश्वः —

न शुक्तिः श्रीवामोहस्य तवानन्तसुस्नोहयात् । शुक्रमाशाधिनो जन्तुः क्रवजाहारसुम्मवेत् ॥ असङ्ग्रेयोदयाद् शुक्तिः त्विष यो योजवेद्धाः । मोहानिवासप्रीकारे तत्यान्येथं अदरपुत्वस् ॥ असङ्ग्रेयविषं पातिर्विध्यंसध्यत्वस्त्राधिकस्य । व्यय्यविश्वास्य सन्त्रास्थ्यस्य । असङ्ग्रेयोदयो चातिसङ्कारिय्यय्वतः । व्यय्यविश्वास्य । वात्यस्य विष्यस्य ॥

श्रथंना तनूनपात् भगनान् युक्तिगतो वदा भनिष्यति तदा तनोः परमौदारिकचरमशरीयत् किश्चिदून-शरीयकारं निजिदेदपर्यायकारं भव्यजीवान् पातयति अपयतीति ततूनपात् (७६) ।

> द्विजराजः सुधाशोषिरौषधीशः कलानिधिः। नत्त्रजनायः शुक्षांशुः सोमः कुमुद्वान्धवः॥१००॥

द्विजराजः—द्विजानां विप्रवृत्त्रियवैरयानां राजा स्वामी द्विकराजः। तर्हि शृहायां स्वामी किं न भवति ? भवत्येव, ते तु वर्षात्रयस्य दुष्पुषकाः, तेषां सह तकानां विरोपेषा स्वामी। प्रायवा द्वी वारापुः

१ महापुराया पर्व ४२ स्लोक २८ । २ ज सेनपादैः । ३ महापुराया पर्व २४ स्लोक ३६-४२ ।

ल्ह्रस्तवा पंतरी स्वयन्त उत्वयन्ते दिवा स्वहमिन्द्रियोगः, विजयाषिषु हिष्यसा इति सुरकारवचनात्। तेषां राजा दिजराजः। स्वयना दे च ते जरे वार्षिक्ये दिव्ये, वितत्पतितलक्त्यो; ते दे स्वरि वरे दिस्कारे स्वरि जरे न जायेते नोत्ययेते रस्य स हिज्ञानादाः। सगवति वीर्षितरपर्यन्तेऽपि न क्वयः रक्ष्यु सेक्षानाः, न पापुरकेशाः शिर्तित जायन्ते, इति सगानाद्विकराजः। स्वयना द्वित्यो स्वर्गाव्याव्याव्यं व्यवित्यायां च बित्तत-वित्यो विकत्वस्त्रिक्षात् दिव्योश्ची ब्रह्मा सम्य स हिज्ञ्यावः। इयं व्यव्यक्तित्व लोक्निद्वान्तानुसारियां इति या व्यवस्था क्षेत्रशास्त्रे त्रव्यक्तिम्

> भारमिन मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य । ब्रह्मे ति शी: प्रगीता न चापरो विचाते ब्रह्मा ॥

ष्ट्रमवा ह्योः क्षीपुरुष्योः संयोग सति वायते उत्स्वते हिवः कन्दर्गः । ते गति ग्रह्नित ये ते हिवतः हित्तर्गः (८०)। क्षुःवाशीचः— हुषावत् अस्ततः तिमक्तेतीति हित्रपतः (८०)। क्षुःवाशीचः— हुषावत् अस्ततः तिमक्ते तिमक्ते तिमक्ते हिवः (८९)। क्षांप्रधीदाः— अर्ग्यप्रधानं क्रमः व्याप्तस्यानिवाद्यक्तं शांची पीवर्षत्य त हुषावाशीचः त्यापी औपियीदाः, व्यन्तवास्त्यानिवाद्यक्तं ह्रस्यस्तानिवाद्यक्तं व्यवस्तिवाद्यक्तं ह्रस्यस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्यस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं । स्ताप्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्यस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्तानिवाद्यक्तं ह्रस्

असूर्यो नाम ते लोका ग्रन्थेन तमसावृताः । वां ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

**बातोऽनुपसर्गांत्क: । ऋथवा श्रोपधिया तपश्चरगार्दिना कर्मदा**ईधिया शं सुखं यस्य मते स श्रीप-धीशः ( ८२ ) । कलानिधिः— कलानां द्वारमतिसंख्यानां लोके प्रसिद्धानां निधिर्निधानभृतः कलानिधिः । कारताः द्विसप्ततिकला इति चेदुच्यते – गीत ¹-बाद्य ॰-बुद्धि १-शीच ४-नृत्य १-वाच्य ९-विचार ॰-मन्त्र ९-वास्त ९-विनोद <sup>१९</sup>-नेपप्य<sup>१९</sup>-विलास <sup>१२</sup> नीति <sup>११</sup>-शाकुन <sup>११</sup>-कीडनक <sup>९१</sup>-चित्र <sup>९१</sup> संयाग <sup>१०</sup> हस्तलाघव <sup>९</sup>८-कस-१९ मन्द्रजाल २०-सूचीकर्म<sup>२१</sup>-स्तेह<sup>२२</sup>-पाना <sup>२१</sup>-हार <sup>२१</sup>-विहार <sup>२१</sup>-सीभाग्य <sup>२१</sup>-शन्ध १०- वस्त्र<sup>२</sup>८- रक्ष<sup>२८</sup>-पत्र १० वेद्या १ १ -देश मापित <sup>३२</sup>-विजय <sup>६६</sup> -बाखिज्या <sup>६</sup> १ -बुद्ध १ १ -विबुद्ध ६ १ -सम्य १ ८ -वर्सन १ ९ -साज १ ० -तुरक्ष<sup>ण १</sup>-पुरुष<sup>७२</sup> स्त्री<sup>७३</sup>-पित्त<sup>७७</sup>-भूमि<sup>७१</sup>-लेप<sup>७९</sup>-काष्ठ<sup>७०</sup> शिल्प<sup>००</sup> दृत्त्<sup>७९</sup>खद्य<sup>९०</sup>-प्रस्तरे १-उत्तर १९-शास्त्र( - शस्त्र । - गणित । १ -पठन १ ( - लिखित १ ) -वक्तूल १ - कविल्व १ ( कथा १ ) -वचन १ १ - व्याकरण १२ -नाटक<sup>६६</sup> छन्दो ( <sup>७</sup>ऽलंकार<sup>६१</sup> दर्शना <sup>६६</sup>वघान <sup>६०</sup>-घातु <sup>६०</sup> धर्मा <sup>६९</sup>र्थ <sup>३०</sup>काम <sup>३९</sup>-शरीरकला <sup>३९</sup>रचेति । श्रथवा कलानिधि:-कं परमब्रह्म त्र्यात्मानं लान्ति ददति स्टुटीकुर्वन्ति यास्ताः कला द्वादशानुप्रेज्ञा वैरास्या-दिभावना वा, तासां निधिरत्त्यस्थानं कलानिषिः । ऋयवा कलानां मधुरालापानां ऋा समन्तात् चत्रदित्तः निषिः प्रश्नोत्तरवादीलर्यः (८३) । **नवत्रनाधः** नवत्राखां ऋश्विनीत्यादीनां नाधः स्वामी नवत्रनाथः । श्रथवा नक्षत्रात् ग्रन्थायात् नाथ उपतापः संतापः संतारपर्यटनं यन्मते स नक्षत्रनाथः। नाधः नाधः उपतापैरव-मीडीर्षु च । श्रथना तृष्ठ सक वाक गती इतिथातोः प्रयोगात् नद्धयां नदः, गतिरित्यर्थ । सर्वे गस्वर्धा धातवो ज्ञानार्था भवन्ति, तेन नर्ज्ञ शानं त्रायन्ते पालयन्ति स्वीकुर्वन्ति नज्जाः महासुनयो शानिन इत्यर्थः । नद्दशाणां शानिनां नायः स्वामी नद्दश्रनाथः ( 🖙 )। शुक्रांशः – शुभ्रा उज्ज्वलाः कर्ममलकलक्क्युहिताः त्रंशवः केवलज्ञानकिरगा यस्य स शुभ्रांशुः । ऋयवा शुभ्राभण्डदीचितिसमाना दीप्तिमन्तः ऋंशवः सुद्भांशा श्रातमप्रदेशा यत्य स शुभ्रांगुः, लोकालोकप्रकाशकात्मप्रदेश इत्यर्थः। श्रथमा शुभ्रा उज्ज्वलाः पापरहिता श्रंशव इव श्रंशवः शिष्या यस्य स शुभ्राशुः। तत्र केचिद् गराघरदेवाः, केचित् श्रृतज्ञानिनः, केचित् पर्व-

१ यरास्ति० ६, ५० २६६ । † **व वै** । § **द** पाठोऽयं नास्ति ।

चराः, केवित् शिचकाः, केविद्यभिकानिनः, केवित् केवलकानिनः, केविदिक्रियाँदैवहिताः, केविन्मनः प्रयोकानिनः, केविद् वादिनः । एते वर्षेत्रपै मायक्तात्करस्य किर्माश्यक्ताः ग्रुप्रसंघ उच्यते (८५ )। स्रोप्तः—तृते उत्पादयति अमृतं मोतं होमः । तृष्ये मेक्मस्तके क्रिमिण्यते वा लोगः। क्षात्रै हु सु चिक् वीष्ट्रमायाद्व्यमे मः । अपवा चा लक्षाः सरकती न, तान्यां उमा क्रीतिरंख च होमः । अपवा चड्ड उमया कान्या वर्तते यः च होमः (८६ )। कुशुद्दवान्धवः—कुमुदानां मध्यकेत्वायां वान्यव उपकारकः मोद्याय्यकः कुमुद्दवान्यवः। अपवा कुन्न तिव्य प्रथ्योत्र मुद्दो हार्षे वेषां ते कुमुद्दा हम्न-तरेन्न-परयोक्ताः, तेषा वान्यव उपकारकः कुमुद्दान्यवः। अपवा कुलिले अप्रयोगादिहिनाकर्मीया तुद् हर्षो वेषां ते कुमुद्दः, तेषानवान्यवः, तन्मतो-खेदकः इमुद्दान्यवः। (८०)

# लेखर्षमोऽनिलः पुण्यजनः पुण्यजनेश्वरः। धर्मराजो मोगिराजः प्रचेता मुम्बिन्दमः॥१०८॥

से संबर्धम:—रिष-वार्षा गतौ तुरादी परसीपरी चाहाः, तेन म्हणति गण्डतीति म्हणमः। वार्षि-वार्षायम् पण्यत् इति उचारिद्वरेषा क्षत्र कारः मत्यतः। स च वण्यत्, तेन गुण्यो न मति । लेलेषु देषेषु अपूप्तः अश्चे लेळपंतः, देवानां मण्ये उत्तमो देव इत्यर्षः (८८)। अनिकाः – विषयते इत्या स्मित्येर च क्रमित्वः, रूक्तप्रवन्तात् कृष्णाव्यात् त्वाद्वात् तनुवात्वात्वत्वक्षेत्र निराधाः स्यास्तिति वा क्रमितः। अपया न विषयते इरा माग् यस्य छ क्रमित्वः। अपया न विषयते इरा मध्यं सन्त मते छ क्रमित्वः, रूक्तप्रवन्ताः अपया न विषयते इरा मध्यं सन्त मते छ क्रमित्वः, रक्तप्रवन्ताः विषयते इरा मध्यं सन्त मते छ क्रमित्वः, रक्तपर्यत्वितः वार्षायदेवः वार्षायदेवः व पुण्यवन्तः, पुण्यवन्तर्वातः विषयते इरा मध्यं प्रवन्तः व पुण्यवन्तः, पुण्यवन्तर्वातः विषयते इरा प्रवाद्यात् प्रवन्तः विषयः (६०)। पुण्यवन्तर्वातः व्याप्तविद्यात्वातः विषयते प्रवन्तर्वातः विषयते इत्यर्पत्वातः व प्रवन्तर्वातः व प्रवन्तर्वातः व प्रवन्तर्वातः व प्रवन्तर्वातः । इत्यत्वति व विषयते व वेद्यपति (६१)। उक्तव्यः

### सुरवण साहुक्कारो गंधोदग-स्वय-पुण्फविट्टीको । तह दुंदुर्हीखादोषो पंचच्छरिया मुखेयस्या ॥

धर्मराजः — धर्मस्य श्रद्दिश्वलच्चास्य चारित्रस्य ग्वत्रयस्य उत्तमञ्चमादेश्च राजा त्यामी धर्मराजः । श्रयजा वर्माणी ते श्रांत प्युद्दार्मार्नाम्चः गार्द्षप्ताङ्कनीयदिक्चामितंश्चो वेषां ते धर्मरा. ब्राह्मसात्वातवि विचर्षत निराकांतीति धर्मराजः (६१)। भौगियराजः ——भौगिनां नागेन्द्रादिदेशानां राजा भोगिराजः। । श्रयजा भौगिनां दशाङ्गभोगशुकानां चक्रवर्षिनां राजा भोगिराजः (६१)। के ते दशाङ्गभोगा इति चेदुच्यते —

#### सरका निषयो देव्यः पुरं शब्यःसने चसूः । भाजनं भोजनं नाट्यं भोगस्तस्य दर्शागकः ॥

प्रचेता:—प्रकृष्टं सर्वेषां दुःखदाविद्रचनावनगरं चेवो मनो यस्य स प्रचेताः । श्रथवा प्रगतं प्रवृष्टं चेतो मनोत्यापारो यस्य स प्रचेताः, सङ्कर-विक्रम्परिद स्वर्षः । (६४)। भूमिननदृतः—गूरीनां श्रथोमन्योभवेष्ववृत्तोषम्यक्तोक्षन्तः नन्यति स्पृष्टिदानंन वर्षयतीति भूमिनदृतः। वन्ति सप्ति सृष्टि-साधिशोवर्षित्य हुम्बन्तेस्यः संज्ञावां दुः, संवादेषुः। त्रिकादानस्वरूतः हृत्यदंः (६५)।

# सिहिकातनयश्क्षायानन्दनो बृह्तांपतिः। पूर्वदेषोपदेशा च क्रिजराजसमुद्भवः॥१०६॥

सिहिकातमयः—लिहिका त्रिज्ञाज्ञयनशीला लिहिका तीर्यकरजनती, तत्यास्तनयः पुत्रः विहिकातनयः। यहुवत्यापकार्येषु कृतिचत्तवाद्या लिहिकातनयः (६६)। क्वायाजनदृतः – क्वायां शोभां नन्दपति

वर्षयति खायानन्दनः । अध्या स्त्रायायां अशोकतरुक्कायायां त्रैलोक्यलोकं सेवायां मिलितं नन्दयति श्रानन्दितं शोकरहितं च करोति छायानन्दनः । श्रथवा छाया निजशरीरप्रतिविम्बं श्रनातपं च न नन्दयति, श्रक्षायत्वात् कायानन्दनः । ग्रायचा काया श्रक्तमार्याः तत्यभतिका सर्वापि श्री तत्दना पत्री यस्य स क्षायानन्दनः । श्रयंत्रा क्रायाप्रभतिकानां सर्वांसां स्त्रीताां नन्दनः पत्रश्रकायानन्दनः । श्रयंत्रा स्रायं सर्व-प्राणिप्रतिपालनं कान्ति च नन्दर्यति झायानन्दनः । श्रथवा झायां ग्रन्वकारं न नन्दति, न तिश्रति यस्मिन् स छायानन्दनः (६७) । तसञ्च-

# शोभा तमोऽर्कभावांचां प्रतिमार्वक्यनात्ते । कान्ती च पाळने चैवोत्कोचे छाया प्रवर्षते ॥

बंडतांपतिः— ब्रह्तां सरेन्द्र-नरेन्द्र सनीन्द्राखां पतिः स्वामी बृहतांपतिः । तत्र बृहस्पतेः किमुच्यते १ श्चत्र अलक समासः । क्वांचद विभक्तयो न खुप्यंत इति वचनात (६८) । पूर्वदेवोपदेष्टाः—पूर्वदेवा-नामसर्परीनानुपर्दद्या संक्रेशपरियामनिषेधकः पूर्वदेवोपदेष्टा । श्रयवा प्रवेश्चतर्दशपुर्वैः श्रतज्ञानार्यविशेष-देवानां सौधर्मेशान-सनत्क्रमारमाहेन्द्र ब्रह्मब्रह्माचर-लान्तवकापिष्ट-शक्रमहाशक-शतारसहस्रारानतप्रासातारसार-. व्यतान्तानां समवसरणस्थिताना भवनवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क कल्योपपन्नानां पूर्वदेवानामुपदेशा गुरः । तरि म्रहिन्द्राणां नवमे वेयक-नवानुर्दिश-पञ्चानुत्तराणां किसपदेष्टा न भवति ! भवत्येव, यतस्ते स्थानस्थिता एवं भगवद्वचनानि शृण्वन्ति, न समक्षरेखे समागच्छन्ति तेन कारखेन पूर्वेषामेबोपदेष्टा भगवान कथ्यते । ग्रयना पूर्व प्रथमतो देवानि पञ्चेन्द्रियाणि तेपानपदेष्टा पञ्चोन्द्रयन्वियन्यात्रत्तिनेपधकत्ती पूर्वदेवोपदेष्टा । श्रयवा पूर्वदेवा गर्गाधरदेवाः अतुशानधराश्चेत्यादयो निर्धन्यास्तेषामपदेष्टा धर्मकथकोऽधर्मनिपेधकश्च पूर्व-देवोपदेश । अथवा पूर्वामिमुखः स्थितः सन् देवस्वासान्यदेश पूर्वदेवोपदेश ( ६६ ) । द्विजराज-समद्भयः - दिजानां राष्ठा च समृत सहर्षः भवो जन्म यस्य स दिजराजसमुद्भवः । लौकिकःधुरपितस्येवं द्विजराजश्चनद्रस्तरमात्तमुद्भवो जन्म यस्य स द्विजराजसमुद्भवो बुधः । स्वमते तु द्विजेषु मुनिपु राजन्ते द्विज-राजानि सम्यव्हानशानचारित्राणि. तेम्यः समद्भवो जन्म यस्य स द्विजराजसमद्भवः, रत्नत्रययोनिः, श्रयो-निसम्भव इत्यर्थः (१००) ।

इति सुरिश्रीश्रुतसागरिवरिचतायां जिनसङ्खनामटीकायां ब्रह्मशतनामाष्टमोऽध्यायः समाप्तः । -:0;-

# अथ नवमो ५ध्यायः

जन्दरलेषप्रन्थिप्रभेदनो जैनसन्मते निष्याः। विद्वजनसान्यतमो जयति श्रतसागरो वीरः॥ विद्यानन्यकलक्ट-गौतम-महावीर-प्रभाचन्द्रवाक . सहमीचन्द्र-समन्तभद्र-जिनसेनाचार्यवर्याक्षः से र्श्रामन्महिम्नीन्द्रभृषस्यतिः श्रीकृत्दकुन्द्प्रम्: श्रीश्रीपाल-सुपात्रकेसरियुता: कुर्वन्तु से सङ्गलस् ॥ सथ बद्दशते टीको करोसि बीरं जिनेन्द्रसमिवल्य । मृण्यन्त मोक्सार्गे विवासको भश्यनस्वतरास् ॥

### बुद्धो दशक्तः शाक्यः वर्डामङ्कत्त्रशागतः । समन्तमद्रः सुगतः श्रीधनो भृतकोटिदिक ॥ ११० ॥

ॐ नमः । बुद्धः – बुद्धः केवलकानलक्षा विषते यस्य स बुद्धः । प्रकारिकाण्यः । ग्रायवा बुज्यते वानाति सर्वमिति बुद्धः । अनुकन्यमतिबुद्धिपुकार्षेन्यः कः । धर्तमाने कप्रत्यम् (१) । दशुक्षसः – बीद्धमतामिप्रायेषा दशः क्लानि यस्य स दश्चनतः । कानि तानि दशक्तानीति चेदज्यते—

# दानं शीर्त्व चार्नित वीर्यं ध्यानं च शान्तिसपि च बत्तस् । प्राहुरुपाय सुक्षियः प्रीवाधानं ज्ञानसिति च दश ॥

स्वमते उत्तमस्मामार्दवार्ववसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिचन्यवस्यांशि दश लक्षणानि धर्माणाम् । इत्युक्तानां दशानां वलं सामर्थ्य यस्य स दशवलः । ऋथधा दो दया बोधक्षः, साभ्यां सवलः समर्थौ दशवलः, श्लेषत्वात्व-शयोर्न भेदः (२)। शाक्षयः-परमते शकेषु जातः शाक्यः, बुद्धावतारः। बुद्धस्य किल एते-ऽवताराः—एकः शाक्यम्तिवृद्धावतारः । शाक्यश्चासौ मृतिः शाक्यमृतिः । शकोऽभिवतोऽस्य शाक्यः । शण्डिकादिस्यो न्यः । यथा शण्डिका अभिजनोऽस्य शाण्डिक्यः, तथा शकाभिजनोऽस्य शाक्यः । द्वितीयो-वतार: शाक्यसिंह:, सिंह हव शाक्य: शाक्यसिंह: । उपमितं व्याधाविभिनित सागस: । भीमसेनो यथा भीमः कथ्यते, सत्यभामा यथा भामा कथ्यते, तथा शाक्यमुनिः शाक्य उच्यते । तृतीयोऽवृतारः सर्वार्थितिहः-सर्वायेषु रिद्धां निष्पनः सर्वायंतिद्धः । चतुर्योऽवतारः शौद्धोदनिः । शुद्धोदनस्य राशोऽपत्यं शौद्धादनिः । इस्पतः । गीतमा गातमगोत्रावतारात पञ्चमोवऽतारः । वशोऽर्कबन्धरःतारः ऋर्कबन्धः, सर्थवर्यन्तातः । सप्त-मोऽवतारो मायादेवीसुतः । स्वमते शकातीति शकाः, तीर्थकृतियता । शकस्यापत्यं पुमान शाक्यः । स्रथवा अक अग ऋदिकार्या गती, भ्वादी परस्मेपदी । श्रकनं श्राकः केवलज्ञानम् , शं सखं ग्रनन्तसीरूपम् । शं च त्राकश्च शाकी, तयोर्नियुक्तः शाक्यः । यदुगवादितः (३) । वहश्मिष्ठः- बौद्धमते दिव्यं चतुर्दिव्यं श्रीत्रं पूर्वनिवासानुरसृतः पर्यचतज्ञानं श्रास्त्रबद्धयः श्रुद्धिश्चेति घट् श्रमिज्ञा यस्य स वर्डामज्ञः । स्वमते षट् जीव-पद्रलघर्माधर्मकालाकाशान् वडद्रव्यसंशन् पदार्थान् श्रमिसमन्तात् बानातीति वडिमशः (४)। तथाः गतः - तथेति सत्यभूतं गतं शनं यस्य स यथागतः (५)। समन्तमद्वः - समन्तात् सर्वत्र भद्रं कल्यासं यस्य स समन्तमद्रः । श्रयंश समन्तं सम्पूर्णे स्वभावं भद्रं श्रभं यस्य स समन्तमद्रः (६)। स्वगतः-शोभनं गतं भन्दगमनं यस्य स सुगतः । श्रयंश सुष्ट् शोभनं गतं केवलकानं यस्य स सुगतः । श्रयंश सुगा सुरामना श्राप्रेट प्रे गामिनी ता लक्ष्मीर्थस्य स सुरातः (७)। श्रीधनः- श्रिया लक्ष्या घनो मेघ , कनकव-र्पित्वात् श्रीधनः । श्रयवा श्रिया लद्म्या केवलशानादिलद्वयाया निर्वतः श्रीधनः (८)। भृतकोटि-दिक-भुतानां प्राशिनां कोटीरनन्तजीवान् दिशति कथयति मुक्तिं गतेष्विप अनन्तजीवेषु संसारे अनन्ता-नन्तजीवाः सन्तीति, न कदाचिदिप जीवराशिक्रयो भवतीति शिक्रयति भूतकोर्धिदक् । उक्तञ्च--

### जङ्या होहिसि विष्कृ जिखागमे प्रतिध उत्तरं तङ्या । एक निगोदसरीरे भागार्थतं स्तु सिद्धिगया॥

श्रयथा भूतानां श्रतीतानां भवानत्त्ययां कोटीरनन्तभवानत्त्यां दिशति कथवति भूतकोटित्क् । श्रयकां भूतान् बीचान् कोटपति कृटितान् कुपेन्ति मिन्यानं कारवन्ति भूतकोटिनो विमिन् करितः कयाचर-वार्वाक शाक्याः । तार् दिशति मेदान्तमेदार् कथवति भूतकोटिदेक् । श्रयबा भूतकोटीनां दिक् विश्वासत्यानं भूतकाटिदेक् । श्रयबा भूतानां बीचानां कोटि यस्प्रक्ष्यं झनन्तकानास्त्रियुवातियायं दिशति भूतकोटि-दिक् (2)।

# सिद्धार्थो मारजिब्द्धास्ता चणिकैकसुलस्याः। बोधिसस्यो निर्विकस्पद्रश्रेनोऽद्वयवाद्यपि ॥१२१॥

सिद्धार्थः — रिद्धाः प्राप्तिमागता श्रयां धर्मार्थकाममोज्ञाक्षत्वागे यस्य त विद्धार्थ । श्रयज्ञ विद्धार्थः प्रदेशका प्रस्ता व वर्तन हत्यर्थः । श्रयज्ञ विद्धार्थः प्रदेशका प्रस्ता व वर्तन हत्यर्थः । श्रयज्ञ विद्धार्थः । श्रयज्ञ व्याप्त्र विद्धार्थः । श्रयज्ञ विद्धार्थः विद्धार्थः । श्रयज्ञ विद्धारं । श्रयञ्च विद्धारं । श्रयज्ञ विद्धारं । श्रयं । श्रयं । श्रयं विद्धारं । श्रयं । श्रय

### स्थितिजनन्तिरोधस**च्यां** चरमचरं च जगस्प्रतिच्याम् । इति जिन सकसजन्तिकां वचनमितं बदतीवरस्य ते ॥

बोधिसत्स्यः स्क्रनपर्यस्मातिनोधिः । सन्तं विद्यमानस्य ब्रास्तत्वं सन्तरस्या सर्वेषु प्राचिषु शक्तिरूपतम् विद्यते वस्य मते च बोधिसन्यः । क्रथवा निक्रमण्यक्त्याणाक्तरे योधेवैराय्यस्य सन्तं समीचीनस्यं यस्य संबोधिसन्यः (१४) । विद्यविक्तपद्यन्तः निर्वेश्वस्य स्वर्णवन्तर्यस्यं निर्वेदातस्य रहीनं मते वस्य दुक्तस्य सन्तर्वे निर्वेश्वस्यस्येन । स्वमते तु निर्वेश्वस्यं श्रविद्योगं सत्तावनोकनमात्रं दर्शनं यस्य स विश्वस्यवस्याः । तस्य —

> सत्ताकोधनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दर्शनं साकारं च विशेषगोचर्रामति ज्ञानं प्रवादीच्छ्या । ते मेत्रे र कमवर्षिनां सरकसां प्रादेशिके सर्वतः, स्कूर्वनती युगपर्युनविं रखसी युस्माकमंगारिगाः रे ॥

श्चमवा निर्वेकल्पानि विचाररहितानि दर्शनानि श्चपरमतानि यस्य स निर्वेकल्पदर्शनः । तथा चोक्तं स्रोमदेवेन सुरिणा—

ध्यालदुर्गरसंभारं वर्षराकारसुन्दरस् । म सहप्यालुक्टर्गनां सर्विक्षमकरमिनास् ॥ मुनिशास्त्रप्रियालास्यः चीवमासावास्यः । स्वतन्ते सस्त्रमोजायं विश्वस्त्रौतद्वन्त्वयः ॥ ध्यानिस्तरस्तराजुद्योगारक्वरास्त्रस् । श्वेत्रसावस्त्रमायासः रिवृद्कामात्रावस्यः । श्वन्तराज्ञस्यायासः रिवृद्कामात्रावस्यः । श्वन्तराज्ञस्यविद्यानां प्रतिदेशानात्रावस्यः । श्वन्तराज्ञस्यविद्यानां प्रतिदेशानात्रावस्यः । को देशः किमिरं श्वानं कि तस्त्रं करायः स्वतः ।

र जा प्रतिरंति । र द नैत्रेते । स्र तेत्रैव । ३ प्रतिष्ठा सा० २,६० । ४ स दूरल० । ५ जा मस्मि । ६ व संबन्धः । ७ यगस्ति ६,२६६ ।

षासागमाविद्यस्त्वे क्रिया द्युदापि देहिषु । नाभिजातफक्षप्राप्त्ये । विज्ञातिष्यव जायते ॥ तत्त्वंत्ववं प्रशंसा वा न कुर्वीत कुर्वाद्वपुरे । ज्ञान-विज्ञानवोत्तेषां विपक्षित्व च विश्लमेतः ॥

श्रमवा निरिचतो विशिष्टः करूपः स्वर्गां मोहरूच रहीने खाईते मते यस्य स निर्विकरूपर्यातः । श्रमवा निर्मतो विशिष्टशाक्षविद्वेतो वीरपट्करूपश्चगमीपहरव्यमितवादकः करूपः प्राष्ट्रतशाक्षविद्योषे रहीने तते यस्य स निर्विकरूपर्यानः (१५) । अद्वयवादी—वीदनतामित्राचेषा श्रद्धं विश्वनादौतं वस्ती-स्वर्यं श्रद्धवादी । स्वर्यने त्रम्यने निर्मयनगमानित्व श्रात्मा च कर्म च एतद्वयं न हवं वदतीन्वस्वस्यं श्रद्धवादी । स्वर्यः

बन्धमोची रतिहूं वी कर्मात्मानी शुभाशुमी । इति वौताश्चिता बद्धिरसिद्धिरसिधीयने ॥

श्रयवा न द्वयं रागद्वेषद्वयं वदति मोत्त्रप्राप्तये श्रद्वयवादी । न सर्वया नित्यः, न सर्वया श्रानित्यः, एतद्वद्वयं न बदतीति श्रद्वयवादी (१६) ।

> महाकृषानुनै(तस्यवादी सन्तानशासकः। सामान्यतन्त्रगुचगुः पञ्चस्कन्धमयात्मदक॥११२॥

महाकृपालु कृषा विषते यस्त, त कृपालुः । महांश्वानी कृपालुः महाकृपालुः । तक्षिण आलुः । तथा व । शास्त्रायनवचनं -हांतीध्वतृष्ठमदस्य स्वानुः , इति व सहते हस्त्यं आलुः । शांतालुः उप्पालुः, तृतालुः । कृपायाश्व आलुः । इति पति पृष्टि स्पृष्टि स्वतः तन्त्रा निद्रमध्य स्वानुः । यथा दयालु-रत्तथा कृपालुः (१७) । नैरार-स्वान्दीः—वीदमते किल निर्तत आल्या निराला, स्वाविनरस्पतात् । निरालनो मानः नेरार-स्वा । नैरार-चं वदतीविश्वनस्परं नैरार-चवादी । तथा च सङ्गाहस्तानः ।

> नाष्ट्रास्वराक्तिन मनसा न द्वेषिका केवर्त नैरारम्यं प्रतिपच नरवित अने कारुम्यबुक्वा मवा ॥ राजः श्रीहिमशीतवस्य सदिस गायो विदश्यासनो बौद्योजान् सकलान् विजित्य सगतः पारेन विस्कालितः ॥

एष बारो वारायास्यां नभूव । स्वमंत नीरस्य बलस्य श्रव्कायिकस्य भावो नैरं नीरसमृद्धस्तपुपस्तस्य प्रवस्थायस्यां, तत्र श्रास्ता शक्तिरुक्तवपुषस्यां प्रवस्थायस्यां, तत्र श्रास्ता शक्तिरुक्तवपुषस्यां प्रवस्थायस्याः निरामना नीवस्यति किलासा स्थानिरुक्ष्याः । अत्यस्य महाक्ष्यानुर्धित पूर्यक्तास्य । १८० । सन्तानशास्त्रकः नीवस्यते किलासा स्थानिरुक्ष्याः स्थानिरुक्षयः स्थान् । अत्यस्य महास्यानिरुक्षयः स्थान् । अत्यस्य महास्यानिरुक्षयः स्थान् । अत्यस्य स्थानिरुक्षयः स्थानिरुक्यानिरुक्षयः स्थानिरुक्षयः स्थानिरुक्षयः स्थानिरुक्षयः स्थानिरुक्यः स्थानिरुक्षयः स्थानिरुक्ययः स्थानिरुक्षयः स्थानिरुक्षयः स्थानिरुक्षयः स्थानिरुक्ययः स्थानिरुक्ययः स्थानिरुक्ययः स्थानिरुक्षयः स्थानिरुक्ययः स्थानिरुक्ययः स्थानिरुक्यय

सोऽहं योऽभूवं बासवयसि निश्चित्वन् इशिक्सतं जहासि । सन्तानोऽप्यत्र न वासनापि यद्यत्वयसावस्त्रेन नापि ।

শ্বন্দ্র —

सन्तानो न निरन्वये विसद्ये सादरयमेतन्त हि, प्रत्यासन्तिहरे कृतः समुद्दयः का वासना वास्त्रिरे । तत्त्वे वाचि समस्तमानरिहेते ताथागते साम्प्रतं कर्मोकर्मनिकन्यनो विधिरपं कौतस्कृतो वर्ततास् । ॥

१ का फलप्राप्ते । १ का कुट्टियु जायते । ३ यसस्ति०६, २६६ । ४ अफलँकस्तो० १४ । ६ यसस्ति०६, १८८ । ६ यसस्ति०६,२६६ ।

> भूतर्थभावनासिदः चतुर्भूमिकशासनः । चतुरार्थसस्यवका निराभ्रयचिद्न्ययः ॥१९३॥

भूनार्थमावनासिद्ध:-- चार्वाकमते किलैर्र कथवन्ति भूतानं पृथिव्यतेबोवाय्नामर्थानां भावनायां र संयोगे सति क्रात्मा निद्ध उत्पन्नाः, पृथनात्मा न वर्तते । उक्तक्ष चार्वाकमतम्---

> परयन्ति ये जन्म सृतस्य जन्तोः परयन्ति ये धर्ममदृष्टसाध्यस् । परयन्ति येऽन्यं पुरुषं शरीरात्परयन्ति ने नीसक-पीतकानि ॥

प्रात्यापानसमानादान-यानव्यतिकीर्षेमः. कायाकारपरिवातिकीर्षेभये जलपबनावनिपयनस्वन्यः पिटोरकारुक्षातकीप्रमुस्तम्य इन मदशक्ति , पर्याचुर्षकमुक्तम्य इन रागसम्पानस्वरातम्बर्गसृत्यसमानस्वया र्वतः मामुख्यस्वे । तत्त्व गर्मादिमरस्वपर्यन्वर्यायमतीतं स्त् वादयान्यस्ति पत्रमित्र न पुनः प्रदाहि । "उक्तञ्च—

जजबुर्बुरस्वभावेषु जीवेषु मदशक्तिप्रतिकाने च विकाने किमथेऽयं नतु सोकस्थास्मसम्पन्नप्रयक्षस्तर-प्रधायासीया जीवन्त्रतमनीयाचा मनीयितमेतककासायाचैरामेयम् ।

> यावरजीवेरसुसं जीवेशास्ति सृत्योरगोचरम् । भस्मीभृतस्य कायस्य पुनरागमनं कृतः ॥

स्वनते तु भूतार्थमानगरिबः भूत. सत्यः सत्यक्ष्यो योऽमावर्यौ भूतार्थः, ग्रुबनिर चयनयस्तर मावना वाधना पुनः पुनिधन्तनं भूतार्थमानना । <sup>\*</sup>भूतार्थमावनवा \* इत्या स्वानी छिद्धो घारिसंघातघातनो वसूत्र, केरसञ्चानं प्राप्तवानित्यर्थः । उक्त**ञ्च कुन्यकुन्यस्वार्थः** समयनएप्रन्थे—

> ववहारोऽभूवत्यो भूदत्यो देसिदो हु सुद्याधो । भूदत्यमस्सिदो सञ्ज सम्मादिद्वी हवे जीवो ॥

ष्ठारी-प्रमेश परात्र्रारोक्तत्वव्यवस्त्राची दिशागिकद्वव्यन्ताव्यविष्कृत्यस्त्राहुत्वाच मुतार्थ-गावताथिद (२२)। खदुर्ग्युमिकद्यास्त्र- चरको पूर्मच स्व तबदुर्ग्युम्स्त्र- गावताक्राने वर्ष्युर्भिस्स् इधिक्रमेनोबव्युन्तन्त्रप्रकरप्रेय स्व बाहर्वेते। स्वन्ते द्व वर्ष्युम्स्त्र- ग्रन्कहित्येन्तुप्रवेद्यातितवस्यं शाकर्मे शिच्यवुन्तरेरो तत्त्व न चर्ज्युमिकद्यास्त्र । अंग-वृत्येन्त्रस्त्रच्यां शाकर्म प्रदेश वर्ष्य वर्ष्युर्भम्स्त्र-बदुर्भुम्स्त्र प्रथमानुत्रीय-स्वयाद्याय-वर्ष्याद्याया ह्व्यापुर्वेगस्त्रस्त्रच्याः । स्वत्याप्त्रस्य-वर्ष्याः व्याद्याया-शाक्याद्यायाः (२३)। चरुत्यायास्त्रप्यक्ताः - बीद्रम्यते क्रित्त इक्ष्यार्थेनस्त्रक्ष्याः । स्वति वर्षाद्याप्तिः ।

<sup>.</sup> श्रा स्वत्ये पंतरस्थ्यमं भौरारिकादिरंबरारीरामसमीदयनियन्त्रं वा माशरमायानस्तेतः कामेवार्वणानियान्त्रं वा राज्ञीतार्वभौज्यसम्बन्धारं वा मात्राम सहुत्यमेत ज्ञानास्त्रं स्वापाद्यं स्वती सम्बन्धानाति पंतरस्थमयास्यास-द्वा देवत् राष्ट्रः । र स्व.वे भावानां । स्व.वं १ अ.व.वं १ व्या च सरवेदिवानांत्रं रहित राष्ट्रः । स्व.वामं । ६ मृत्योनास्त्रास्वरंबर्यनाते वीणियान्त्र । नावति १, ११, । ७ स्व.वे ॥ मात्रवात दस्वात स्वापी होत् राष्ट्रः ।

हृति चेदुण्यते—विशान-वेदना-संवा संस्कार-रूपनामानः पंच संवारिष्यः स्कृत्याः दुःखरित्येकमार्यंत्रयम् । स्वर्यंतरस्त्रमाय्यं बु क्षेत्रमानानि तावरांचेत्रित्याचि, स्वर्यंतरस्त्रमायच्यु क्षेत्रमानानि तावरांचेत्रित्याचि, स्वर्यंतरस्त्रमंथव्यं श्रास्त्रमान्त्रस्त्रमं स्वर्यं भावंत्रस्त्रमं स्वर्यं भावंत्रस्त्रमं स्वर्यं भावंत्रस्त्रमं स्वर्यं मार्यंत्रस्त्रमं स्वर्यं मार्यंत्रस्त्रमं स्वर्यं मार्यंत्रस्त्रमं स्वर्यं मार्यंत्रस्त्रमं स्वर्यः स्वर्यं स्वरं स्वरं

दिशं न काञ्चिद्विदिशं न कञ्चित्व वाविनं सम्बाति नान्तरित्वस् । दीपो यथा निवृतिसम्युपेतः खोद्दबयात्केवस्तमेति झान्तिस् ॥ दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित्व वाविनं सम्बाति नान्तरित्वस् । अविदराया निर्वृतिसम्यपेतः कोञ्चयात्केवस्त्रोति झान्तिस् ॥

स्वमते तु श्रीमद्भगवद्द्रस्तर्यञ्चस् निराध्यवित्-निराधया राग्रहेषाम्हरामस्तर्यञ्चरपिञ्चर-पिजाल-रहिता चित् चेतना शुक्रप्यानैकतोलीमाव श्रातमा यस्य स निराधयित् (२५)। अन्वयः—श्रतु पृष्ठतो लग्नः श्रयः पर्यं यस्य रोज्ययः (२६)।

> योगो वैशेषिकस्तुच्छाभावभित् षट्पदार्थस्क् । नैयायिकः षोडशार्थमाती पञ्चार्थवर्णकः ॥ १४४ ॥

ोशः— योगो नेयाधिकः । सगवांस्त्र व्यानयोगाद् योगः, सनोवचनकाययोगाद् योगः । क्रयवा यः सूर्येश्वरकः, वा राग, वाः वाचका, ता गुक्तिः, यो यसार्यः, तो योगः, उः शंकरः, कः रही पेदो यं गच्छितः स योगः (२०)। वेशिषकः—वेशिषकः काष्ट्रायः रहेतां तते यद् द्वार्या सनितः । ते के १ हत्यं गुवाः कर्मे-सामान्यं विशेषः सम्वायस्वेति । तत्र हत्यं न्यस्थक्तरस्य । के ते नव प्रकाराः— मूस्त्रिक्तं तेवः पत्रन स्नाकाशः कालो दिक् साला मनस्वेति । च्युर्विशतिः गुवाः । के ते १ स्नार्योद्धनेत क्ष्यवारे—

> स्पर्यस्सानश्रवकाः शब्दाः संस्था विधोग-संबोगी । परिमावां च पृथक्तं तथा परत्वापरत्वे च ॥ इतिसुस्तदुःसेच्हाधर्मावर्मप्रसास्त्रारः । द्वेषः स्तेरपुरुत्वे प्रवत्वपोगी गुवा पृते ॥

कर्म पञ्ज प्रकारम---

उन्हेपाबह्नेपाबाडुंचनकं मसारखं गमनस् । पञ्चवित्रं कर्मेतररापरं द्वे च सामान्वे ॥ तत्र परं सत्तावयं इच्यवाब्यसम्य विशेषत् । क्रिश्चरतं सित्यइच्यक्तुरिस्त्यो विनिर्देशः ॥ च इहासुतसिद्धानामाबाराचेयनूरमावानाम् । सम्बन्ध इह मस्यवरोद्धाः स च मर्वात समवानः ॥

यथा तन्तव ब्राधार', तन्तुषु पट क्राधेयः । एषं क्ष्रिदिक्रिया क्राधारः, छेवः ब्राधेयः । ऋगुना प्रकारेख तन्तुपटयोः समनायः, क्षिदिक्रिया-क्षेत्रयोः समनायः। प्रत्यसमनुमानमागमरुचेति प्रमाखानि त्रीणि ।

१ अप्रसा। २ अप्रस्थ ।

नित्यानित्येश्वातो बादः । श्रीमद्भाषदर्श्वत्यंत्रस्य वैशेषिकः -हिन्दयनं शानं वामान्यं श्रतीन्द्रियशनं विशेषः, केवलशातित्यपंः । विशेष्या केवलशनेन वह दीन्यति वंद्यष्टः तरित, चरित वा वैशेषिकः (२०)। दुष्काभावित्रत्य-दुष्कुव युषादुष्कुतं श्रभावश्च श्रात्मनाशः, दुष्काभावौ तौ मिनचि दत्यापयित उच्छेद-यति दुष्काभावित्रत् (२१)। वक्षञ्च —

> तुष्ड्रोऽभावो न कस्यापि हानिर्दीपस्तमोऽन्वयी । श्वरादिषु श्रियो हानौ विश्वेषे सिद्धाध्यता ॥

तथा च पूज्यपादैः—

नाभावः सिद्धिरिष्टा व निज्ञगुबाइतिस्तवाचीभिन्नं युक्ते-रस्तवाक्षाआनादिबद्धः सङ्काजकात् कृ तत्त्ववान्मी हभागी । ज्ञाता बृष्टा स्वरहेप्रमितिकस्तमाद्यातिक्तारमार्गे-कृताता बृष्टा स्वरहेप्रमितिकस्तमाद्यातिक्तारमार्गे-

**यदपदार्थहक**—काणादमते द्रव्यगुण्कर्मसामान्यसमवायामावाः (सामान्यविशेपसमवायाः ) पट् पदार्थाः । स्वमते जीवपद्रलघर्माघर्मकालाकाशनामान पट् पदार्थाः । तान पश्यति जानाति च द्रव्यगुख-पर्योगतया सम्यग वेत्ति पट्पदार्थदक् (३०)। नैयायिकः - न्याये स्थादादं नियुक्तो नैयायिकः । अपन्ये त शैवादयः सर्वेऽपि श्रन्यायकारकाः श्रनेयायकाः नाममात्रेण नैयायकाः (३१)। षोडशार्थवादी-नैयायिकाले घोडणार्थाः । ते के १ प्रामण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन दृष्टान्त मिद्धान्तावयव तर्क निर्णय-वाद जल्प-वितण्डा हेत्वामास-जल जाति-निग्रहस्थानानि चेति । तेपां विवरगां त तकप्रिभाषादिष मिथ्याशास्त्रेष शातव्यम् । स्वमते त घोडश्—दर्शनविशुद्धिवनयसम्पन्नताशीलव्रतेष्वनित्वारोऽभीक्ष्यानोपयोगसंवेगी इक्तितस्यागतपसी सायुसमाधिवैयावृत्यकरखमध्दाचार्यबद्धत्रप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाशियमार्गप्रभावना प्रवचनवस्तत्तत्त्वस्ति तीर्धकरत्वस्य । इति सुत्रेण् सुचितानि पोटशकारणानि पोटशार्थाः, तान धटतीत्येव-शीलः पोडशार्यवादी (३२) । पञ्जाश्यक्तकः —पञ्जार्यवर्षकः कागादो वैशोपिकश्च कथते । स त पञ्जार्थ-वर्णकः हव्यगुणकर्मसामान्यसमयायान् पञ्च पदार्थान् वर्णयति । ग्रमावस्य तत्वं न वर्तते । श्रीमद्भगवदर्हसर्थ-क्षस्त पद्म ते अर्था पद्मार्थाः । ते के १ कुन्द चन्द्र हिमपटल-मौक्तिक-मालादय, एकः शाभोऽर्थः । इन्द्रनीलर्माणर्भिलाञ्चनं निरम्भमाकाशं उद्धर्तिततस्वारिश्चेत्यादिकः कृष्णोऽर्थः द्वितीयाऽर्थः । वन्धकपण्यं रक्त-कमलं पद्मरागमिणित्यादिको रक्तार्थवर्णपदार्थस्तृतीयोऽर्थः । प्रियंगुः परिस्तृतीसिक्ष्मीवा शालिपर्सा शक्तपत्ती मरकतानीगा वेत्यादिका नीलवर्णाश्चनार्थोऽर्थः । सन्तर्भकनकं चेत्यादिः पञ्चमोऽर्थः । पञ्चार्थः समानो वर्षाः पञ्चार्थवर्गः । पञ्चार्थवर्गं कः कायो यस्य तीर्थकरपरमदेवसम्दायस्य न पञ्चार्थवर्गकः । तथा चोक्तं-

जम्बुधातकिपुष्कर।धैवसधाक्षेत्रस्रये ये भवी-

सन्द्राम्मोजशिसण्डिकण्डकनकप्राष्ट्रद्यना भाजितः । सम्यन्त्रानचरित्रस्रक्षक्षकरा दृष्णाहकर्मेन्वनाः भूतानागतवर्तमानसमये तेम्यो जिनेस्यो नमः ॥

हि पञ्चार्थवर्षकः । श्रयंत्र पञ्चानां जीवपुद्रत्तवसमीवमांकाशलक्ष्मानां पञ्चारितकायानां स्वर्षकः । प्राप्त पञ्चानां नेवारिक नीव-वेरीयिक नीय-वीय संस्थांच्यांकः। अध्यत पञ्चानां नैवारिक नीव-वेरीयिक नीय-वीय संस्थांच्यांकः। अध्यत् पञ्चार्य-विकान्त्राकः। अध्यत् नेवारिकः। न्यायुग्ताः ज्ञटाव्य-विरोधाः नेवां दश्यां देश्याः दश्यान् निर्माणः अध्यत्यः । प्रमाणः प्रमेष-वंशय-प्रमाणः निर्माणः निर्माणः । प्रमाणः प्रमेष-वंशय-प्रमाणः निर्माणः । प्रमाणः प्रमेष-वंशय-प्रमाणः निर्माणः । विवारिक निर्माणः । विवारिक त्यारि प्रमाणामिक विवारिक विव

मोक्तमार्गः मोक्तः । पढिन्द्रियाणि पड् निषयाः पड् बुद्धयः सुखं दुःखं शरीरं चेत्येकविंशतिप्रभेदिमिकस्य द:लस्यात्यन्तोच्छेदो मोचः ।

बौद्धा-रक्तपटाः भित्नकाः, तेषां दर्शने बद्धो देवता । दखायतनसमदयनिरोधमोक्तमार्गरूपाणि चत्वारिं श्रार्यसत्यानि तत्थानि । प्रत्यज्ञमनमानं चेति हे प्रमागो । ज्ञिगक्षकान्तवादः । सर्वज्ञशिकत्व-सर्वनैरात्म्यवासना मोतामार्गः । वासनाक्रेशसमञ्जेदे प्रदीपस्येव ज्ञानसंतानस्य श्रत्यन्तोञ्जेदो मोत्तः ।

कासारं शेवदर्शनं वेशेपिकमिति । तत्र शिवो देवता । हव्यगुसकर्मसामान्यविशेषसमवायाः पट्पदा-र्थास्तत्त्वम् । प्रत्यसमनुमानमागमञ्चति त्रीशि प्रभागानि । नित्यानित्यादेकान्तवादः दःखजन्मप्रवृत्तिदोषिमय्या-हानानामत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायेऽभावो मोज्ञमार्गः । बद्धिसलदःखेन्द्राद्वेषप्रयक्षधर्माधर्मसंस्काररूपाणां नवानामात्वर्गवर्शेषराशानामत्वन्ते। ज्लेटो मोन्नः ।

जेमिनीयं भद्रदर्शनं-तत्र देवो नास्ति । नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्य एव तत्त्वनिश्चयः । तत्र चोदनालक्वणौ धर्मस्तत्वम् । प्रत्यत्तननुनाननपनाननागनं।ऽर्थार्पाचरभावश्चेति षटः प्रमाशानि । नित्यानित्याद्येकान्तवादः । वेदविद्वितान्यानं सान्नार्गः । नित्यनिर्गतशयसर्वाभव्यक्तिर्मोन्नः ।

संख्यदर्शनं मरीरंचदर्शनम् । तत्र केपाञ्चिदीश्वरो देवता, केवांचित् कपिल एव । पञ्चविंशतिस्तत्वानि । सन्तरकत्तमसं सम्यानस्था प्रकृति. । प्रकृतेमंद्दान् बुद्धिरित्यर्थः । महतोऽहक्कारः, ग्रहक्कारात पञ्चतन्मात्राणि एकादश चेन्द्रियांशि । तत्र शब्दतन्मात्रादाकाराम् , रूपतन्मात्रातेषः, गन्धतन्मात्रात्पृथ्वी, रसतन्मात्रादापः, स्पर्यतन्मात्राद्वायः । स्पर्यन-रसन-माण-चन्नुः-श्रोत्राणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । बाक्पाणिपादपायपस्थानि पञ्च कमेन्द्रियाणि, एकादशं मन इति । अमुत्तरचैतन्यरूपोऽकृती भोका च पुरुषः ।

### यसप्रकृतिरविकृतिर्महद्याद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । योदशक्य विकारो न प्रकृतिन विकृति: पुरुष: ॥

पंग्वन्धवस्त्रकृतिपुरुपयोगात । प्रत्यज्ञानुमानशन्दास्त्रीयि प्रमासानि । नित्यैकान्तवादः । पञ्चविंशति-तत्वज्ञानं मोद्धमार्गः । प्रकृति-प्रदर्शविकदरानािकद्वचाया प्रकृतौ प्रदूषस्य स्वरूपावस्थानं मोद्धः । अर्थाहो भगवान पद्मार्थानामेव वर्णको निजं जैनमय किं न वर्णयति ! सत्यम , वर्णयत्येव: पूर्वमेव त्वस्वरूपनिष्ठत्वात्स्व-यमेन तह पत्नात धरित एव सोऽर्थः । तथापि बडकनाना सम्बोधनार्ये वर्ष्यते ।

> जैनं नैयायिकं बौद्धं काणादं जैमिनीयकम । सांक्यं पढ दर्शनान्याहुर्नास्तिकीयं त सहसम् ॥ देवं तस्वं प्रमाखं च बादं मोचं च निवंति । तेषां वीरं प्रयास्यादी वचयेऽ६ं तत्त्वधाराज्ञम् ॥

जैनदर्शनेऽर्हन् देवता, तेन ते श्राहंता उच्यन्ते । बीवाबीवासवपुण्यपापवन्यसंवरीनर्बरामोत्तास्तत्वानि । प्रत्यत्तं पर्यत्तं चेर्रत द्वं प्रमार्ये । नित्यानित्याद्यनेकान्तवादः । सम्यन्दर्शनशानचारित्राश्चि मोद्धमार्गः । कृतकर्म-त्रयो नित्यनिर्धतशयसुखाविर्भावस्य मोद्धः । पञ्च मतानि त पूर्वमेवोक्तानि । तर्हि चार्वाकदर्शनं कीदशं भवति १ वार्वाका नास्तिका लाकायतिकारचेति तन्नामानि । तेवां दर्शने देवो नास्ति, पण्यं नास्ति, पापं नास्ति, बीवो जारितः नारित मोज इति । प्रथि अतेजोवायवश्रमत्वारि भूतानि चन्त्वारि तत्त्वानि । प्रत्यक्वमेर्वकं प्रमाणम् । प्रथि-व्यादेः समवायान्मदाराभ्यो मदशक्तिन्वचैतन्यशक्तिः । श्रद्धष्टसस्वपरित्यागेन दृष्टसस्वोपभोग एव पुरुषार्थः । वर्गावनलप्रभावितसत्ताका हि खल्वेते प्रवादाः । तथाहि-

नैगमनयानुसारियो नैयायिक-वैशेषिको । संब्रहनयानुसारियाः सर्वेऽपि मीमांसकविशेषाः श्रद्धैसवादाः साख्यदर्शनं च । व्यवहारतयानसारिषाः प्रायक्षार्वाकाः । ऋजसञ्जनयानसारिषो बौद्धाः । शब्दादिनयाव-

#### <del>जिल्लाहरू</del> नाम

225

लिम्बनो वैयाकरणादयः । ते एते नित्पानित्याद्यनन्तात्मके वस्त्रानि स्वाभिप्रेतैकथर्मसमर्थनप्रवर्णाः शेषअर्भ-तिरस्कारेख प्रवर्तमाना दुर्याया इत्युच्यन्ते । स्वाभिप्रवैकधर्मसमर्थनप्रवशाः शेषधर्मस्वीकार-तिरस्कारपरिहारेख प्रवर्तमाना नयाः । सर्वनयमतं त जिनमतं स्याद्वादरूपं प्रमाणमिति (३३)।

> ज्ञानान्तराध्यज्ञवोधः समवायवशार्थमित्। अन्द्रिकाध्यक्रमीनते निर्विशेषगुवासतः ॥११६॥

**बातान्तराध्यस्तवोधः**—कानान्तरेषु मतिश्रुताविधमनःपर्ययेषु श्रथ्यत्वः प्रत्यत्तीभूत उपरि मुक्ती १ नियक्तो बोधः केवल्हानं यस्य स ज्ञानान्तराध्यक्तवोधः (३४)। समवायवशार्थमित- समवायस्य वशा ये ग्रायीस्तन्तुपटवत् मिलितास्तान् भिनत्ति प्रथकतया जानाति यः च समवायवशार्यमित् ( ३५. )। तथा चोक्तम—

> चक्कोको पविसंता दिता धोसासमध्यामध्यास्य । मेळंटा कि य शिष्टं बगमस्भावं स विजरंति ॥

भक्त कसाध्यकर्मान्तः-- मुक्तेन श्रनुभवनेन एकेन श्रद्वितीयेन साध्यः कर्मणामन्तः स्वभावो यस्य स भक्तेकसाध्यकर्मान्तः । उक्तञ्च-

> क्रजंक्यशस्त्रिर्भवितस्यतेयं हेत्रह्याविष्कृतकार्यक्षिंगाः । अतीक्षते जन्तरहंकियार्चः संहत्य कार्येष्टिति साध्यवादीः ॥

श्रयवा श्रनादौ संसारे कर्मफलं मञ्जानो जीव श्रायातः कर्दाचित्सामग्रीविशेषं सम्प्राप्य कर्मसामन्त विनाशं करोति । ईदृशं मतं यस्य स भक्तेंकसाध्यकर्मान्तः (३६) । एवं च सतीदं प्रत्यक्तं भवति-

> कतकर्मं चयो नाम्त करुपकोटिशर्तर्गर । चवश्यमेव हि भोक्तब्यं कृतं कर्म शभाशभम ॥

निर्विशेषगुणासृतः-- निर्विशेषा विशेषरहितास्तीर्थकरपरमंद्रधानां श्रनगारकेवल्यादीनां च धाति-संघातघातने सति गुणा श्रनन्तशानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखादयो यस्य मते स निर्विशेपगुणामृत: । गुणा एवामृतं पीयपं जन्मजगमरणदुःखनिवारकत्वात् । निविशेषं गुणामृतं यस्य स निविशेषगुणामृतः । अथवा निर्विशेषेग योपलिततं ऋमृतं मोत्तो यस्य मंत स निर्विशेपगुसामृत: (३७)।

> सांस्यः समीक्यः कांपत्नः पञ्जविज्ञातितस्ववित । व्यक्ताव्यक्तश्रविश्वानी श्रानचैतन्यभेदरक ॥११६॥

सांख्य:-- सख्यानं संख्या, तस्यां नियक्तः साख्यः।

प्रथमोऽप्ययमेव संस्थाते मध्यमोऽप्ययमेव कथाते । बन्त्योऽप्यमेव मगवान् तेन सांस्यः स सांस्यवान् ॥

स संख्यो यः प्रसंख्यावान् इति तु निरुक्तः ( ३८ )। समीक्यः — सम्यक् इंद्वितुं दृष्टुं योग्यः मामीच्यः । श्रयंना समिनां योगिनामीच्यो दृश्यः समीच्यः । श्रन्ये त्वेनमवलोक्तयितुमसमर्याः, सुद्दमकेयलः शानदृष्टिरवितत्वादित्यर्थः । येनायं रहस्तेन सर्वं रहमिति वचनात् । अतएव वेदान्तवादिभिरप्युक्त—रहस्यो रेऽयमात्मा श्रोतन्यो निदिश्यासितन्यो मैन्ने स्याऽऽस्मनि वा बरे दष्टे भूतेऽनुमिते विज्ञातं हदं सर्वं विदितम् (३६)। काविता:-- कापिरिव काप:, मनोमर्कट:। कार्पे लाति विषय-क्यावेश गच्छन्तं लाति श्रात्मनि स्थापयति निश्चली-

<sup>°</sup> द नको ।

क्योति यो भगवान् वीर्थंकरस्टर्सदेवः स कपिल उच्यते । अन्यस्तु विषयकयायचितित्वचः शापेन यश्चित्सान् समरपुषान् भव्यक्तिति , स पारीपान् कपिलः उन्कुरः एव शानयः । अपवा कपिलः कं परमावस्यस्य-मात्मानस्यि निव्यंत्व लाति पृक्षाति आस्मा त्येक्कलोलीमायो भवति कपिलः । अवाध्योरस्कोषः इति व्याक-रावानिय अधिमन्दर्य आकालोषः ( ४० ) । उच्छा —

> वहि-भागुरिरस्कोपमदाप्योरुपसर्गयो: । भागं चैव हसन्तानां यथा वाचा निहा गिरा

पश्चिषश्चितस्यिष्यम् वांस्थानस्य पश्चिषशितस्याम् शत्यानस्य पश्चिषश्चितस्य । स्वाने पश्चिषः । स्वाने पश्चिषः शितानानानां तसं स्वस्यं वेशीतं पश्चिषितस्यामितः । श्विष्ठान्तस्य पश्चिमानानानं स्वस्य स्वस्य । स्वस्य स्वस्य स्वस्य । स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य । स्वस्य । स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य । स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य । स्वस्य । स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य । स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य । स्वस्य । स्वस्य स्य स्वस्य स्य स्वस

श्रथना त्रयोदश कियाः द्वादश तपांति चेति पञ्चविंशतिमावनाः । कास्तास्त्रयोदश क्रियाः ! पडा-वश्यकानि, पञ्चनमस्काराः, ग्रासही निस्तही चेति । ग्रायवा पंचविशतेः क्रियाणां तत्त्ववित स्वरूपशायकः । कारताः पंचविंशातः क्रियाः १ उच्यन्ते-श्रुभाशभकर्मादानहेतवो व्यापाराः पञ्चविंशतिकियाः । तयाहि-चेंत्यगमन-गुरुप्रवचनपुजादिलदासा सम्बन्धवर्धनी क्रिया सम्बन्द्वक्रिया ? । श्रुन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिष्यात्व-हेतका कर्मप्रवृत्तिः मिध्यात्विक्रिया २ । समनासम्मनदिग्रवर्तनं कायादिभिः प्रयोगिक्रिया ३ । संयतस्य सतः श्रुविरति प्रत्याभिमस्यं समादानिक्रिया 🗸 । ईर्यायधानिमित्ता ईर्यापधिक्रिया ५ । एताः पञ्च क्रियाः । क्रोधाः दिवशात् प्रादे। थिकी किया १ । प्रदृष्टस्य सतोऽस्यदामः कायिकी किया २ । हिंसोपकरखादानात् आविकर-णिकी क्रिया ३ । सत्बद्धः खोत्पचितन्त्रस्वात पारितापिकी क्रिया ४ । ऋायुरिन्दियवलप्रायानां वियोगकरणात् प्राणातिपातकी क्रिया ५ । एताः पश्च क्रियाः । रागाद्यधिकत्वात्प्रमादिनो रमणीयरूपावलोकनाभिप्रायो दर्शनिकया १ । प्रमादवशात् स्प्रष्टव्यक्षेचेतनानुबन्धः स्पर्शनिकया २ । ऋपूर्वाधिकरणीत्पादनात् प्रात्यियकी क्रिया ३ । स्त्रोपरुपपणपाचित्रसम्पातदेशे श्चन्तर्मलोत्सर्गकरणं समन्तानपातिकया ४ । श्रत्रम् शहरू समी कार्यादर वंगा अनाभोगिकया ५ । एता पञ्च कियाः । यां परेखा निर्वरको कियां स्वय करोति स स्वहस्तादान-किया १ । पापादानादिप्रवृत्तिविशेषाभ्यनज्ञानं निसर्गिकया २ । पराचरितसावद्यादिप्रकाशनं विदारसाक्रिया ३ । यथाक्तमावश्यकादिव चारित्रमोहोदयात कर्च मशक्तवतोऽत्यथाप्ररूपगात झाहाव्यापादिका क्रिया ४ । शास्त्राजस्याभ्या प्रवचनोपरिष्ट्रविधिकर्तस्यतामादरोऽनाकांचक्रिया ५ । एताः पञ्च क्रियाः । स्रदन-भेदन-विभा-सनादिकियादिपरत्वं ऋन्येन वाऽऽरम्भे क्रियमाखे प्रकर्षः प्रारम्भक्रिया १ । परिम्रहाद्यविनाशार्था पारिमाहिकी क्रिया २ । ज्ञानदर्शनादिष निकृतिवन्तनं मायाक्रिया ३ । ब्रान्यं मिथ्यादर्शनिक्रियाक्रश्यकारसाधिष्टं प्रशंसा-दिभिद्रदेयति यथा साध करोषीति सिध्यादर्शनिक्षया 😮 । संयमचातिकर्मोदयवशात अनिवक्तिग्रत्याख्यान-किया. ५ । एताः पञ्च कियाः । एतास पञ्चिविज्ञातिकियास मध्ये या प्रथमसका सम्यन्त्ववर्षनी सम्यन्त्विक्रया सा ग्रामा, अन्या अग्रामाः । इति पञ्चविंशतिकियासां तत्त्वं स्वरूपं वेतीति पञ्चविंशतितत्त्वित (४१)।

ब्यकाब्यकम्बविद्यानी--चांक्यमते फिल व्यक्तं विवेकवत् । ऋव्यकत्य प्रकृतेशंत्य श्रात्मनश्च विवेके सति विकानं शानपाइतत्वं मोद्यो मर्वात । तद्वक्तं ---

स यदा दुःस चयोत्यवस्रचेतःत्त्विद्वातकदेतुजिङ्गासोत्तेकितविचेकस्रोताः स्काटिकारमानमिवानन्त्राता-नमप्यात्मानं सुखदःसमोद्यायकपरिवर्तिसद्वदंकाराविधिवर्तेस कलवयनचाः सम्बरङ्गरामःसाम्यावस्थापर- नामकरवाः संनातनस्यापिगुवाधिकृतेः अकृतेः स्वरूपमवगण्यति तदाऽयोमयगोसकानवतुरूपवर्गस्य बोधवाद्यः धानकसंसगस्य सति विसये सकत्वज्ञानदेषसम्बन्धवैकस्य कैवस्यमवसम्बते । तदा मृद्यः स्वरूपेश्वस्थानमिति वचनातः । तत्रम्भ ---

> श्चनुभवत पिबत खादत वित्तसत मानयत कामितं लोका: । आसम्बर्गकविवेकान्मुक्तिनैतु कि वृथा तपत ॥

एवं सति तन्मतखंडनायायं स्ठोकः —

अध्यक्तनस्योर्निस्यं नित्यव्यापिस्वभावयोः । विवेकेन कथं स्थाति सौस्यमुख्याः प्रचन्नते ॥

श्रीमद्भागवर्द्दस्वर्भम् व्यक्तव्यक्तर्शवभानी । श्रत्यायमधंः - व्यक्त लोचनादीना गोचपाः संवारियां बीवाः, श्रव्यक्ताः केवलशानस्य गम्याः दिद्धर्भमंद्रितः व्यक्ताव्यक्ताः व्यक्तव्यक्ताः, ते च ते श्रा श्रीवाः व्यक्तव्यक्तशः तेषा विरादं शानं शक्तिया व्यक्तव्यक्ताः केवलशानं विरादे स्थ्य सेत व्यक्तव्यक्तश्रीवशानी । सर्वं बीवाः ग्रुडवर्षक्रस्यमाया इत्यनिम्मायवानित्यर्थः (१२) । श्रामवेतन्यमेद्रवर्षः — चेतना विषयाः शानवेतना कमंत्रेकता चर्मपत्रेवना चेति । तत्र केवलिना शानवेतना । त्रवानां कमंत्रेकता चर्मपत्रेकता चेति हो । श्रावत्यत्यां कमंत्रक्षवेतना चेति । तत्र केवलिना शानवेतना । श्रवत्यत्य च मेदं पर्यवीति शानवेत्यन्यस्वद्यः । श्रावयः शानं मित्रेश्वर्षयाम् भागंवाधितरः तत् कुमतिकृतित-कृत्विभात् विर्वयं कुशानमंत्रं शानविभात्याः भानमदिवभः । र्यानं चतुमंदमेव — चहुपत्वसुरकृतित-कृत्विभात् । तत्ववं द्वारद्याविभात्यं उपयोगाधितरान् बोवलकृत्यत्वात् शानमंत्र चेतन्यं द्व
सुद्भानव्यत्यावादी शालवारान्यं वत्वन्यव्यते सकृत्वव्यत्वात् । तत्वचं द्वार्क्त

विषयिकोदप्यज्जस्यस्य जादस्य प्रवस्तसम्बद्धिः । इति हु सन्वजहण्यां निष्ठुरवादं निरावरणं ॥

इति गायया पर्यायनाम्नो लम्ब्यस्यपरामिषेयस्य भावश्रुतभेदस्य लस्त्र्यं प्रोक्तम् । भावश्रुतस्य भेदा विश्वतिर्भवन्ति । ते के १

> पर्यायाचरपदसंशातप्रतिपत्तिकालुयोगविष्योत् । प्राम्टतकप्राम्हतकं प्राम्टतकं वस्तु पूर्वं च ॥ तेषां समासतोऽपि च विञ्चतिभेदात् समभुतवानं तत् । वंदे द्वादशयोक्तं गर्भारवरशास्त्रपदस्या॥

स्क्मिनल्यिनगोदबीवस्य श्रपर्याप्तस्य यन्त्रयमनमये प्रकृतं सर्वजधन्यशनं तत्स्यीय इत्युक्यते, तदेव सञ्च्यतस्युक्यते । तथा चोक्तम् --

> त्वं वञ्यवस्योषनेन भविनो नित्यवृ ताबीयस्-स्तत्तिच्यक्रवता पराश्चिशुवनानुमाहिनीः सर्गवा। विप्युक्तवाऽश्विववेदिनः परमया मञ्जीवयन्त्वा तया सुकानप्यनुगृहती भगवति ध्येवाऽसि कस्येह् न ॥

इत्यत्र पर्योक्स्य लञ्चादर्गमत्यस्ताम सुचितं भवति । ऋदरष्ठतानन्तभागयस्माश्रास्तात् सर्वोदिशाने-ध्यस्तज्ञबन्यं नित्योदार्टितं निरायस्यां च वर्तते । न हि भावतस्तस्य कदाचिदण्यमायो भवति । ऋतमनोद्रपे श्रमाथप्रसंतात्; उपयोगलस्वयस्यान्वीक्स । तदेव शतं ऋनन्तभागदृद्धवा ऋसंस्येयमागदृद्धवा संस्येयमाग इद्रषा संस्येवगुषपृद्रषा असंस्येवगुणपृद्रषा अनन्तगृणपृद्रषा व वर्धमानं असंस्येवलोकपरिमार्यं प्रागत्तर-श्रुतशानात् पर्यावसमाराः कप्यते । अन्तरभुतशानं तु एकात्तपमिषेवावगमरूतं श्रुतशानसंस्येयगागमात्रम् । तस्योवरिद्यातृद्वरसमारोऽद्यरुद्धया वर्धमानो हित्र्यायात्त्वयवश्रेषस्यमावः पदावश्रेषारुरुत्तात् । उक्तञ्च—

# बोदशरातं चतुस्त्रिंशस्कोदीनां व्यशीतिमेव छत्त्राशि । शतसंख्याष्टासप्ततिमद्दाशीतिं च पदवर्षान् ॥

पदारसतः बरसमारः श्रव्यादिष्ट्रबया वर्षमानात्माक् संधातात् । संस्थातपदत्वस्वपित्मायाः संधाते 
गारकायन्यतन्यतिप्रव्यास्म्यप्रमयाः प्रतिष्ठिकात् संस्थातस्यात्मयीमायाः प्रतिपत्नस्यस्यायात्म्याः प्रतिपत्तस्य । त्यात्मात्मयं । त्यात्मत्यस्य । प्रतिपत्तिः । त्यम्यत्यमय्यनेव दिशा स्थानस्य । प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिः । प्रतिपत्तिः । त्यम्यत्यमय्यनेव दिशा स्थानस्य । प्रतिपत्तिः । प्रतिपत्तिः । स्यत्यस्यत्यस्य । प्रतिपत्तिः । स्यत्यस्यत्यस्य । स्यत्यस्यस्य । त्यात्मत्यप्रस्यत् । त्यात्मत्यप्रस्यत्यः । यायत्यक्ष्यस्य । प्रायत्यक्ष्यस्य । प्रायत्यक्ष्यस्य । प्रायत्यक्ष्यस्य । प्रायत्यस्य । प्रायत्यक्ष्यस्य । प्रयत्यस्य । प्रत्यत्यस्य । प्रयत्यस्य । तदः पूर्वस्यस्य एव पूर्वसम् । प्रायत्यस्य । प्रतः प्रविष्यस्य एव पूर्वसम् । प्रयत्यस्य । तदः पूर्वसम् एव पूर्वसम् । प्रयत्यस्य । प्रतः । प्रतः पूर्वसम् एव पूर्वसम् । प्रयत्यस्य । प्रतः । प्रतः प्रविष्यस्य एव पूर्वसम् । प्रयत्यस्य । प्रयादान्तिः ।

श्रप के ते द्रप्यभुतभेदा इति चेतु-चन्ते— श्रष्टास्यण्यस्वस्त्रप्तिमाणं ग्रांतिमान्यादिरत्याचरण्यस्वक-माचांगम् १८००० (१)। पर्विचारत्वस्त्रप्तिमाणं श्रानिनन्यादिकं यावियोपप्रकालं त्यक्रुद्धतंगम् ६६००० (२)। दिन्नलारियण्यत्वस्त्रसंत्रणं बीचाद्विद्यकेषाचेश्वास्त्रपान्यत्रियादकं स्थानम् ४२००० (१)। चतुःपारिष्यस्त्रकल्यूप्रपतिमाणं द्रयत्यो धर्माप्रमंत्रोकाकारोक्त्रवाचानं चेत्रते व्यक्ष्ट्रपार्थाध्वाननाक-नदी-स्वस्त्रपत्ति स्वार्यानाम्यस्य १६४००० (४)। श्रावार्थात्राक्तं भावतः च्यायिकशान-स्रांनादिभावानं सम्यक्त्रप्तिस्त्रप्रसार्थाःपर्यस्त्रपत्तिमाण्यस्याप्ति स्वस्त्रप्ति १२८००० (१)। पर्वचाराव्यस्त्रप्ति प्रकारव्यक्तस्यस्त्रपत्तिमाणा तीपेकगण्या याव्यवग्रात्तां २ २८०००० (१)। पर्वचाराव्यस्त्रप्तिस्त्रपत्तिमाण्या तीपेकगण्या याव्यस्यात्ति २ २८०००० (७)। ग्रावार्थात्रपत्तिक्त्रपत्तिमाणां प्रकार्यस्त्रप्तिमाणां प्रकार्यस्ति स्वस्त्रप्रम् ११०००० (७)। ग्रावार्थित्तिः स्वस्त्रयार्थितात्वत्रपर्यस्त्राण्यां प्रकार्यस्ति स्वस्त्रपत्तिमाणां गिर्वतियः योग्यत्यांचा निकस्त्रमन्तकृद्दस्य १३८०००० (०)। चतुस्त्रनारियानस्त्रद्विद्वस्त्रव्यस्त्रपत्तिमाणं प्रतितीपं त्यान्तिद्वरेगस्त्राणं सामान्यस्ति । त्यंचानुत्रयोगस्त्रानं दर रस्युनीनां प्रक्षकान्यस्त्रप्तिस्यस्त्रम् ६४४००० (१)। चतुस्त्रपत्तिक्त्रपत्तिम्त्रस्य ६११०००। (११)। प्रकारद्वानामाणं परस्त्रम्

द्वारमान्त्रं पञ्चमकारं । के ते पञ्च प्रकाराः—एकं परिकर्म द्वितीयं वर्ष तृतीयः प्रधमानुयोगः चतुर्षे पूर्वगतं पंतमी चूलिका चेति । तत्र परिकर्मयः पंत भेदाः । ते के १ चन्द्रप्रकृतिः १ स्वंप्रकृतिः १ कान्य् द्वीपप्रकृतिः १ द्वाप्रकृतिः १ दे०५००० । त्र त्वस्त्रस्यक्ष्यव्यप्रप्रतिभाषा वर्षायुर्गतिभ्रभवित् प्रतिभ्रमतिः १ दे०५००० । प्रवृत्तिः वर्षे प्रकृतिः प्रतिभ्रमतिः वर्षे प्रतिभ्रमतिः वर्षे प्रतिभ्रमतिः । व द्वप्रति

प्र-०००००। पञ्चावहरूपदप्रिमाण्डिविष्टश्वलाकापुरुपपुण्यानां प्ररुपकः प्रथमानुयोगः ५,०००। पंचनविरकीरिनंवाप्रक्कवंचयदप्रिमाण्डिनिविक्तायांनं द्रवाद्वयध्योत्पात्तिभावत्वं पूर्वणतम् ६५५,००००५ । जलयात् रथलायता मायायता रूपाता आक्षाश्चमता चेति पंचित्रच चूर्वणका । तर्वक्रियत्वव्यक्तियाव्यक्तिक्ष्यवित्वव्यक्तः
याद्वयपरिमाण् जलगमन-सम्मनादिद्वतां मन-रून तप्त्रस्थानां मित्यादिकः जलगता २०६८६२००।
रथलगताप्रेतावत्यदपरिमाण्ये भूमिगमनकारणमन्त नत्वादिद्विषकः प्रधियीतम्बन्धिवाद्विष्यातिप्रतियादिकः
य । मायायताप्रेतावत्यदपरिमाण्ये भूमिगमनकारणमन्त्र नत्वादिद्विषकः प्रधियीतम्बन्धित्याद्विष्यातिप्रतियादिकः
य । मायायताप्रतावत्ववस्यपरिमाण्ये इट्डबालादिकियानियेपमर्थकः । रूपाताप्रताव्यवस्यपरिमाण्येव स्वयस्याप्तिकः । आकारायताप्त्रवावाव्यवस्यस्यस्याप्त्रवावाव्यवस्यस्यस्याप्त्रवावाव्यवस्यस्यस्यस्यस्य

ग्रथ चतर्द्र शपर्वस्वरूपं निरूप्यते-जीवादेरुत्पादव्ययुत्रीव्यप्रतिपादकं कोटिपदमत्पादपर्वम १००००००। षणावितलचपदमंगानामग्रभतार्थस्य प्रधानभतार्थस्य प्रतिपादकमग्रायसीयम् ६६०००००। सप्ततिलचपद चक्रधर-सुरपति धरगोन्द्र-केवल्यादीनां वीर्यमाहात्म्यव्यावर्णकं वीर्यान्त्रप्रवादम् ७०००००। पश्चिलचपटं षटपदार्थानामनेकप्रकारेंगरितत्व-नास्तित्वधर्मसूचकं ऋस्तिनास्तिप्रवादम् ६०००००। एकोनकोटिपदं श्रष्ट-शानप्रकारां तददयहेतनां तदाधाराणां च प्ररूपकं शानप्रवादम् ६६६६६६ । पडिपकंककोटिपटं वासाप्ति-वाकसंस्कारासां कण्ठादिस्थानानां श्राविष्कृतवक्तत्वपूर्यायदीन्द्रियादिवकसा शभाशभरूपवचः प्रयोगस्य च सूचकं मत्यप्रवादम् १०००००६ । पडविंशतिकोटिपदं जीयस्य शानसंशादिमयत्व-कर्तत्व-भोक्तत्वादि-धर्मप्रतिपादकं श्रात्मप्रवादम् २६०००००० । श्रशीति तुर्वेककोटिपदं कर्मगां बन्धोदयोदीरगोपश्राम-निर्जरादिप्ररूपकं कर्मप्रवादम् १८००००० । चतुरशीतिलद्भपटं द्रव्यपर्यायाणां प्रत्याख्यानस्य निवस्त्रेव्या-वर्णकं प्रत्याख्याननामभेयम् ८४०००० । दशलचैककोटिपद् चुद्रविद्यासप्तशती महाविद्यापश्चशती-मष्टांगिनिमित्तानि च प्ररूपयत्प्रथ् विद्यानुप्रवादम् ११००००० । पडविंशतिकोटिपदं ग्रहेटचलदेव-यासदेव-चक्रवर्त्यादीनां कल्यास्प्रातिपादकं कल्यासनामधेयम् २६०००००० । त्रयोदशकोटिपदं प्रासापान-विभागायुर्वेद-मन्त्रवाद गारुडादीनां प्ररूपकं प्रासावायम् १३०००००। नवकोटिपदं द्वासप्ततिकलानां छंदीऽलंकागर्दानां च प्ररूपकं क्रियाविशालम् ६००००००। पञ्चाशल्लचद्वादशकोटिपदं लोकविन्दसारं मोजसलमाधनानष्टानप्रतिपादकम् १२५०००००। पूर्वासामनुक्रमेसा वरतसंख्या दशः १ चतुर्दशः २, अष्ट ऋशदश ४. द्वादश ५. द्वादश ६. पोडश ७, विंशतिः ८, त्रिंशत ६, पञ्चदश १०, दश ११, दश १२, दश १३, दश १४ । एवमेकत्र वस्तुसंख्या १६५ । एकैकस्मिन् वस्तुनि प्राभृतानि २० । एवं प्राभृ-तानि ३६०० । द्वादशानामंगानां समदितपदसंख्या --११२८३५८००५ ।

# कोडीशतं द्वादश चैत्र कोट्यो खचारयशीतिरूपधिकानि चैत्र । पञ्चाशदर्शे च महस्त्रसंख्यमेतच्युतं पञ्चपदं नमामि ॥

त्रिविषं हि परं-ग्रायंपरं प्रमाणपरं मध्यमपरं चेति । तत्र श्रानियताचरं श्रायंपरं समात्मातमतमातमातमति कितपरं श्रायंपरं श्रायंपरं ता श्रामाणपरं तु श्रायं क्षायंपरं तु श्रामाणपरं तु श्रायं क्षायंपरं तु श्रायं श्रायं क्षायंपरं तु श्रायं श्रायं श्रायं क्षायंपरं तु श्रायं श

# अस्वसंविदितज्ञानवादी सत्कार्यवादसान् । त्रिप्रमाखोऽसप्रमाखः स्याद्वाहंकारिकाश्वदिक ॥११७॥

अस्यसंचिदितज्ञानवादी-सांख्यमते किलात्मा मुक्तः सन् स्वं श्रात्मानं न वेति, ईदृशं शानं बहतीति ग्रास्थमंबिदितभातवादी । स्वमते त निर्विकल्पसमाधौ स्थित श्चातमा सरादेशमोहादिसंकल्प-विकल्प-रहित्वाच स्वो विदितो येन ज्ञानेन तत अस्वसंविदितज्ञानम् । ईदृशं ज्ञानं वदतीत्येवंज्ञीलः अस्वसंविदितज्ञानवादी (४४)। सन्द्रार्यचाद्रसात - सत्कार्यः सांख्यः । सत्कार्ये सांख्यकवित्ती इति वचनात । सत्कार्यस्य सांख्यस्य धादः सत्कार्यवादः । श्रमत्कार्यवादः सन् सत्कार्यवादो भवति सत्कार्यवादः, श्रभततज्ञावे सातिर्वा सात् । सत्कार्यवादसात । तस घटते । किं तर्हि संगच्छते ? सत्समीचीनं कार्ये संवर-निर्वरादिलक्क्यं कार्ये कर्तव्यं करसीयं कर्त्वं सत्कार्यम् । तस्य बादः शास्त्रं सत्कार्यवादः । श्रम्भत्कार्यवादः सन् भगवान सत्कार्यवादो भवतिसत्कार्य-वादसात । श्रामिच्यामी संपद्यती सातिवां इत्यनेन सुत्रेण साद्यत्ययः, सादन्तमव्ययं शातव्यम् । श्रथवा सत्सार्य-वादस्य सा शोभा लक्ष्मीस्तां ऋति भन्नयति चर्यात चर्याकरोति निराकरोतीति सत्कार्यवादसाद । एवं स्रति दकारान्तोऽयं शब्दः (४५) । त्रिप्रमाणः - सांस्यमते त्रीणि प्रमाणानि प्रत्यसमनुमानं शब्दरचेति । तानि त्रीशि प्रमाशानि न संगञ्जले न्यायक्र**मदचन्द्रोदये प्रभावन्द्रे**श भगवता शतखण्डीकृतत्वात । भगवान त्रिप्रमासो घटते । तत्क्रथम् १ त्रीसि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रासि प्रमासं मोद्धमार्गतयाऽभ्यपसतं यस्य स त्रिप्रमासः । ऋथवा त्रिष् लोकेष इन्द्र-घरसोन्द्र सुनीन्द्रादीनां प्रमासत्तवाऽभ्यूपगतः त्रिप्रमासः । ऋथवा तिखः प्रमाः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि ग्रानिति जीवयति त्रिप्रमाणः (४६) । श्रास्त्रप्रमाणः - सांख्यादिमते श्रुत्तेश्रद्धरादीन्द्रियेवन्नव्धं तत्प्रत्यत्तप्रमासम्, तेन श्रुत्तप्रमासः सांख्यादिकः। भगवांस्तु श्रुत्त श्रात्मा प्रमार्गं यस्य सोऽक्रप्रमार्गः (४७)। स्याद्वाहंकारिकाचिक-स्याद्वा इत्यस्य शब्दस्य श्रहंकारो वादः स्याद्वाहंकारः । स्यादाहंकारे नियुक्तः स्यादाहंकारिकः श्रव श्रात्मा स्यादाहंकारिकात्तः, ईदशमद्भागत्मानं दिशाति उपदेशयति स्याद्वाइंकारिकार्जादक , स्यान्छव्दपूर्वकवाद्विधायीत्यर्थः (४८) । उक्तज्ञ समन्त्रभद्वाचार्यः-

> सर्वया नियमत्यागी वयादृष्टमपेषकः। स्याच्युद्यस्तावकं न्याये नान्येयामात्मविद्वियाम् ॥ क्षेत्रक आत्मा पुरुषो नरो ना खेतनः पुमान् । अकत्तां निगुणोऽमुणों भोका सर्वयातोऽक्रियः॥११८॥

क्षेत्रकः—दिवनित ऋषिवसनित तदिति दोत्रम् । सर्वधातुम्मष्ट्न् । दोत्रं ऋषोमभ्योभ्यंतोकतत्त्व्यं त्रैतोक्पं ऋलोकाकारां च बानाति दोत्रकः । नाम्युरधात्रीकृत्वत्रां कः । बाखोपोऽसार्वधातुके । ऋपवा दोत्रं सर्गं मगस्यरुपं बानातीति दोत्रकः । उक्तक्ष मगस्यरुपं द्वामचन्द्रीया मनिना—

१ स्वयम्भूस्तोव श्लोव १०२ ।

मैधुनावरयो मृड म्नियन्ते जन्तुकोटयः। योनिरन्ध्रसमुखन्नाः खिंगसंबद्दपीडिताः॥

एकैक्स्मिन् पति प्रतंत्व्याः पंचित्रियादयो बीचा प्रियन्त इत्यरैः । वाण् वाण् व्यस्तित्रमा इति चय-नात् । क्षयमा देशायि देशपत्र-कृतीन्तत-शंवाचनेयोनीर्वानातीति दोवकः । वंदापत्रयोगिः वर्षलोकोत्यस्ति-व्यानाया । कृतीक्रतयोगी शताकाशुरुषा उत्यन्ते । शंवावत्योगी न कश्चितुत्यते । क्षयमा दोवं क्षी, तस्य-रूपं बानतीति हो त्रणः । उत्तक्षः —

> एतासुक्तमनाथिकामभिजनावन्याँ सुनिष्ठेवसीं सुक्तिस्त्रीललमां गुश्चप्रवायिनीं गम्तु तवेच्छा यदि । तां त्वं संस्कृत वर्जवान्यवनितावार्ल्सपीह स्कूटं तस्थासेव रतिं तनुत्व नितरां प्रायेख संप्याः स्नियः'॥

प्रभाव के वे रागैरं यगैरप्रमाणमानमानं जानातीति हो वकः । न हि रयामाकक्ष्यमात्रा, न चांगुड-प्रमायाः, न च परिस्तवन्त्रकृदेव्हारिश्वाः, न च सर्ववायी जीववरागेः । किन्दु निक्षयन्त्रेन लोकप्रमा-योऽपि व्यवहार्षः यगैरप्रमाया द्वांत जानातीति क्षेत्रकः (४६)। आरम्माः—कत सातव्यामने, क्षति सर्वतं मञ्जूति लोक्सलोक्स्वरकः जानातीति क्षात्मा। सर्ववायुम्या मन्, घोषवयात्र कृतिः, स्ट्रुनियेषः (५०)। पुरुषः—पुष्पी महित हमारीनां पृथ्वित परे रोते तिव्रसीति पुष्पः (५१)। नरः— नृत्याति नर्व कंगोतीति नरः। । ह नरे। खन्व वाहित्यक्ष। अपवा न ग्रांत न किमपि ग्रह्मांत नरः। वोध्वेत्रायामपि। प्रमानिक्रेण हम्यपे। उक्तक्ष समस्तमुद्देश मुगवान

> प्रातिहार्यविभवेः परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानभूत् । मोचमार्गमशिपन्नरामराज्ञापि शासनफलेपवातुरः १॥

स्रथवा न विद्यतेऽरः कामो यस्य स नरः । उक्तञ्च--

कन्दर्पस्योद्धुरो दर्पश्चेलोक्यविजयाजितः । हे पयामास्य तं धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः ॥

श्रन्यच--प्रसंख्यानपविपावकःनुष्टानुत्थानमन्त्रथमदद्दरिविनरुदस्मरविदयः । श्रयया न विद्यते रा रम्थी यस्य स नरः (५२) । उक्तञ्च--

> यो न च याति विकारं युवतिजनकटाचवाणविद्धोऽपि । स स्वेव शूरशूरो रखशूरो नो भवेच्छ्रः ॥

तथा चाह भोजराजः--

कन्तोः सकान्तमपि मन्त्रमर्गति कश्चि-न्युपोषो सुकृत्यमरविन्यज्ञमिन्दुमीविम् । मोघीकृतत्रिदशयोपित्पांतपात-स्तस्य त्यमेच विजयी जिनस्रजमल्बः ॥

ना नयति छमर्थतया भव्यतीयं मोद्यमिति ना । नयतेर्ष्टिच्चेति तृत्मृत्ययः (५३)। **खेतनः— चेत**ति लोकालोकस्वरूपं वानाति वापयति वा चेतनः । नन्वादेषु<sup>\*</sup>ः (५४)। पुषानः—पुनाति पुनीते वा पवित्रवति

१ बाह्मानुरा० को० १२८। २ स्वयम्पूस्तो० को० ७१। १ स्वयम्पूस्तो० स्तो०१४। ४ भूपासचतुर्वि०स्तो०१२।

श्रातमानं निजानुगं त्रिमुक्तिस्थतमञ्जनतमूरं च पुनान्। एसो इस्तश्र सिर्ममन्त्रश्र पुनन्त । पातीति पुनानिति स्वित्त (१११)। अकत्तां — करोति पायमिति श्रक्तां । श्रयना श्रं रिवं परमकत्वायां करोतीति श्रक्तां । श्रयना श्रस्य एरमत्रस्याः करोति त्रिक्तां श्रयना श्रस्य एरमत्रस्याः करो श्रकां वेतारियं वीवं मोनियता विद्यपानंत्रस्य कारक इत्यरं । यः रिवं केशवे वायौ महत्त्रस्यामानुन् इति विश्वयकारे (१६)। तिर्मुषाः—निक्षिताः केपलकाता-त्या ग्रस्य पत्य व निर्मुषाः । श्रयना निर्मात ग्रुषा रामदेषमोक्कोचारयोऽग्रुद्धगुषा वस्तारिति निर्मुषाः । त्रत्वस्य

चुत्विपासाजरातंकजनमान्तकभयसमयाः । न रागद्वे पमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते <sup>१</sup> ॥

चकाराबिन्तारितिमहाविधार्त्वेद्वेदियाया सम्यन्ते । ऋषारशदोषपदित इत्वर्धः । ऋषवा निर्गता समुद्रिता गुणास्तत्ववे बस्त्राचि यस्मादिति, निर्मुं खो दिगम्बर इत्वर्धः । ऋषवा निर्मीन्दैः रिषतान् पादपक्षवेवा-तस्यान् भव्यवीवान् गुण्यनीति आत्मसमानगुणयुक्तान् करोतीति निर्मुं खा ( ५७ ) । उक्तञ्च

> द्यात्मा मनीपिभिरषं त्वद्मेदबुद्ध्या प्यातो जिनेग्द्र भवतीहि भवत्प्रभावः । पानीयमप्यस्रुतिभित्यनुविन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमणकरीति ॥

इति कुमुदचन्द्रैः । तथा च मानतुङ्गैरपि-

नात्वद्भुतं भुवनभूष्य भूतनाथ, भूतर्गुर्वेभु वि सवन्त्रसभिष्टुबन्तः । तुरुषा भवन्ति भवतो नतु तेन कि वा भूत्याऽऽश्रितं य हह नात्ससमं करोति ।॥

अमूर्यः — मृष्कां मोह-समुच्छापयोः । मृष्कुर्यते समृर्यः । निद्या सः । नामिनोवेरिकुर्द्वतेष्यं अने इत्यनेन मृच्छः, राक्कोप्यौ इत्यनेन स्कारलोपः । निमित्तासाथं निमित्तिकस्यायमायः इत्यनेन चकारलोपः । राविद्यातो नोव्यूपर्रिस्त्रमिदिक्यायमध्यः इत्यनेन निश्चतकारस्य तकार एव, न द्व नकारः । धादतुक्त्याच निष्ठा-वेद् , नूर्यं इति निय्यकम् । कोऽर्यः ! नूर्यो मोई प्राप्तः, न नूर्यो न मोई प्राप्तः स्रमूर्यः । स्रयवा स्रमूर्यो सृर्दै-रहितः दिक्षप्यांने प्राप्तः । नतु

> भतान्ननयमात्यसं सकतकोपवद्वेत्रयात् कटाधरारमोष्ट्रशिनमनिकारितोष्ट्रेकतः । विषादमरद्दानितः मद्दितायमानं सद्। सुखं कथवतीय ते दृदयद्यद्विमात्यन्तिकीम् ।

हत्यादि शौतसेम मगयता जिनरूपवर्षानात् । असूर्गः कर्यामिते चेका, आविन मूतवहुपचारा, हति परिभाषादुवक्तेन मगवान् मृतौऽपि अमूर्ने उच्चते । अमूर्चभावित्यात् । अपवा न विचते मूर्पिः प्रतिनासकारो वत्य च असूर्यः । प्रकारिदायाकः । अयवा न विचते मूर्पिः काठिन्यं यस्य च असूर्यः, मादंशेयसच्योधेत-स्वात । वर्षच्यनते द्र--

१ रसक्क स्तो ०६। २ कस्यास्तर्म ० स्तो ०१७। ३ मस्ताम ० स्तो ०१४। ४ वैस्पर्मक्ति० स्ती ०३१।

श्रकतां निर्मुखः शुद्धो नित्यः सर्वगतोऽक्रियः । श्रमुण रचेतनो भोका पुमान् कपिलशासने । ॥

एतम जाघटिति । करमात् ! सोमदेवेन स्रिका खण्डितलात् (५८) ।

स्रक्तांपि पुसान् भोका क्रियाशून्योऽश्वुदासिता । जित्योऽतं जातसंसमों सर्वगोऽपि वियोगभाक् ॥ श्रुद्धोऽपि दंइसम्बद्धो निर्मुखोऽपि स सुच्यते । इत्यन्योन्यविरुद्धोक्तं न युक्तं कापिसं नदारे ॥

भोका — मुंके परमानन्द्रक्षमित भोका ( ५६ )। सर्वगतः — वर्ष दित्व् गतं केवलशनं यस्य स वर्षमाः । श्रप्या श्रानिक्या, न तु प्रदेशपेचया, वर्षोस्फः, लोकेटलोके च गतः प्राप्तः सर्वगतः । श्रप्या लोकपुरवानतस्युद्धातपेचया निवासप्रदेशिक्षमुंचनव्याकः सर्वगतः ( ६० )। अन्नियः — भगवान् सलु प्रमान्दरिक्तम् प्रक्रिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाच्याकिकाचित्रकाच्याकिकाच्याकिकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रकाचित्रका

द्रष्टा तटस्थः कूटस्थो झाता निर्वन्धनोऽभवः। बर्हिविकारो निर्मोज्ञः प्रधानं बहुधानकम् ॥ ११६॥

द्वद्या-केवलदर्शनेन सर्व लोकालोकं पश्यतीत्येवंशीलः द्वष्टा । तून् (६२)। तटस्थः--तटे संसार-पर्यन्ते मोर्चानकटे तिप्रतीति तटस्थः । नाम्न स्थश्च कप्रत्ययः ( ६३ ) । कुटस्थः - ग्रप्रच्युतानुत्पनस्थिरंकः स्वभावत्वात्कटस्यः, त्रैलोक्यशिखरात्रे त्थित इत्यर्थः । तदपि भाविनयापद्मया शातव्यम् । ६४ ) । झाता-बानातीत्येवशीलो शाता, केवलशानवानित्यर्थः (६५)। नियम्धनः-निर्गतानि वन्धनानि मोहशानायरणः दर्शनावरखान्तरायकर्माख् यस्य स निर्वन्धनः (६६ )। अभवः न विद्यंत मनः संगरा यस्य गोऽभवः (६७) बहिसिकार:--बिर्वाहा विकास विकृतिर्यस्य स बहिर्विकारः । अनग्रत्यर्रहता नम्र इत्यर्थः । बस्तादिकस्वीकारो विकारः, तस्माद रहितो बहिर्विकारः । ग्रथवा विरूपिकाकार्य वन्दीगृहं विकास प्राणिनां शरीरम् । बहुर्गता श्रात्मना भिन्ना विकास यस्य मते स वीहर्विकारः । श्रयंथा विशिष्टपरनौदारिकशरीरं कर्म च बहियरेयेति बहिर्विकारः । ऋथवा वयः पाँचणः, वय एव पिका दिव्यपाँचणः तहः श्रीमंदपादाश्चे अशोकः वृत्तांपरिस्थितः विका दिव्यपित्तस्य ग्रारात् समीपं यस्य स विहर्विकारः । याजनंकप्रमासाश्रीमण्डपापरिस्थित-योजनैककटमनाखरोकदृद्धोपरिनानादिःयपद्मिशोमितनमीप इत्यर्थः, ब्राहर्विकारः । अथवा ब्राहर्गता विकारी-ऽखिमादिविकिया यस्य त बीहर्विकारः । ऋशिमा-महिमादया विकिया विकृतयः पटंट गुरास्थान भवन्ति, भग-बांस्तु त्रवादरी गुस्थाने वर्तते (६८)। निर्मोक्तः निश्चतो नियमेन मोज्ञो यर्त्यात निर्मोज्ञः, तद्भव एव मोच यास्पतीति नियमोऽस्ति भगवतं निर्मोहस्तनोच्यते (६६)। प्रधानम् वाख्यमते प्रधानं चतुर्वि-शतिप्रकृतिसमुदाय उच्यते, अव्यक्तं बहुधानकं च कथ्यते । स्वमंत दुधान् दुभून् धारस्यायेषस्यायोशितं ताव-बातुर्वर्तते । प्रचीयते एकामतया अप्रत्मान आत्मा घायते इति प्रधानं परमशुक्कथ्यानम् , तद्योगाद्भगवानिप प्रधानमित्या विलिंगतयोच्यतं (७०)। बहुधानकम् - बहु प्रचुरा निर्जरा, तयोपलक्तिं धानकं पूर्वोक्तः लक्तर्य परम्शुक्रव्यानं बहुधानकम् , तद्योगाद् मगवार्नापं बहुधानकं ऋबहित्तंगतया तथोच्यत । ऋथवा बहुधा बहुमकारा श्रानकाः पटहानि यस्मिन् समवशस्यं तत्समवशस्यां बहुधानकम् ; द्वादशकोटिपञ्चाशहास्त्रवादिः न्नोपलिन्ततं समयशस्यां बहुधानकमुन्यते; तद्यागाद् भगवानप्यात्रिष्टलिंगतया बहुधानकमुन्यते । उक्तञ्च —

भ्रम्बरचरकुमारदेवास्थातितवेशुवस्त्रकीपद्यवानकः भृदंगर्यस्काहत्रविविज्ञतालभक्तिमेरीमेमा प्रभुत्पनविधयनग्रुप्तिततावनद्ववाद्यनादः निवेदितनिस्त्रविद्याधियोपासनावसस्य । श्रभवा श्रमनं श्रानो जीवितव्यम् । बहुभा बहुमकारेग्रोपलिहर्त कं सुखं बहुधानकम् । तदुपलद्यवं बहुभा जीवितेनोपलिहर्त दुःखं चेति लम्यते तेन ताबद् दुःखमेव जीवितव्यं निरूप्तते । निगोतमप्येऽन्तर्महूर्नेन पट्पष्टिकहृक्षत्रिशतसर्वित्रहारान् जीवा भ्रियन्ते, तन्मरणापेन्नवाऽन्यजीवितं ज्ञातव्यम् । उक्तञ्च-

> कुत्तीसा तिथिय सया झावट्टिसहस्सवारमरयाहं। श्रंतोसुहुत्तमत्रके पत्तो सि निगोदसञ्क्राम्मि ॥ विथर्जिदिए भ्रसीदी सट्टी चाजीस एव जायेह। एंक्स्से चठवीसं सहस्यतीसहत्तस<sup>्</sup> ॥

एवं नारकाणां दशवर्षवहस्ताणि प्रथमात्राम् । प्रथमनरके वागरोपमेनैकम् । द्वितीयं त्रयः वागराः, दितीयं त्रयः वागराः, पद्मे वानरम् वागराः, यद्मे वानरम् वागराः, यद्मे वानरम् त्राविक्षम्त्राः, वामे त्रविक्षपुद्धः व्यन्तः । व्रवायंविक्षम्त्राः, वामे त्रविक्षपुद्धः व्यन्तः । व्रवायंविक्षम्त्राः । व्यायंविक्षम्त्राः । व्यायंविक्षम्त्राः । व्यायंविक्षम्त्राः । व्यायंविक्षम्त्रायां क्षायः । व्यायंविक्षम्त्रायां क्षायः वार्वेक्ष्यः । व्यायंविक्षम्पायां क्षायः । व्यायंविक्षम्पायां क्षायः वार्वेक्षम्यः । व्यायंविक्षम्यायांविक्षम्पायांविक्षम्पायांविक्षम्पायांविक्षम्पायांविक्षम्पायांविक्षम् । व्यायंविक्षम् । व्यायं व्यायः । व्यायंविक्षम् । व्यायं व्यायः । व्यायंविक्षम् । व्यायंविक्षम् । व्यायं व्यायः । व्यायंविक्षम् । व्यायं व्यायः । व्यायंविक्षम् । व्यायं व्यायः । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम्यः । व्यायंविक्षम् । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम्यः । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम्यः । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम्यः । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम्यः । व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम् व्यायंविक्षम्यः । व्या

प्रकृतिः स्यातिशस्ट्रप्रकृतिः प्रकृतिप्रियः । प्रधानभोज्यो प्रकृतिर्विरस्यो विकृतिः कृती ॥१२०॥

प्रकृति: —संख्यमते प्रकृतिः सन्दर्यस्तमधान्यायस्याऽपरनाग्नी चतुर्विद्यातप्रकार । स किल नित्यस्यरूपा । पंचिक्शितितमः त्रात्मा । स किल व्यापित्यभावः । त्योमेंदशने ख्यातिर्श्वकर्मवित । साप्रकृतिः पंगुसदशी, त्रातमा तु ऋत्यस्दशः । तन्मतीनरासार्यमयं स्क्रीकः—

> ग्रम्यक्तनस्योनिस्यं नित्यन्यापिस्वभावयोः । विवेकन कथं स्थातिं सस्यग्रस्याः प्रचक्तिरे ॥

प्रकृतिनित्या, श्वालमा द्वः व्यापी तथोर्विवकोऽपि न भवति, कयं मुक्तिः स्वात् ? श्रीमद्भागवदर्शत्यंकस्तु प्रकृतिः । कृतिः कर्त्यं क्तंव्यं तीर्यप्रवर्तनम्, प्रष्टुटा त्रैलोक्यहितकारित्यी कृतिस्तीर्यप्रवर्ते न यस्य दप्रकृतिः । श्वयवा आधिव्यित्यमिदं नाम चेत् तदा प्रकृतिस्वभावाद्मगवानिष प्रकृतिः । श्वयवा तीर्यकरनामप्रकृतिशुक्त-त्वात् प्रकृतिः । श्वयवा प्रकृतिः स्वमावः, धर्मोपदेशादिस्थमावयुक्तवात् प्रकृतिः (७२)। उक्तञ्च—

> न कापि बांका बहुते च बाक्ते काले किसकोऽपि तथा नियोगः । न पुरवाम्यम्बुधिमित्युदंग्रः स्वयं हि शीतव तिरम्युदेति ।।

चयातिः—चांक्यमते क्यातिर्धिकरूपते । क्यानं प्रष्ट्र्वं कथनं ययावत्तत्त्वरूपिकरूप्यं क्यातिः तचोगाद्रगनानपि क्यातिरित्याविद्दत्तिगर्मिदं नाम । चकततत्त्वरूपप्रकथक इत्वर्षः (७३)। झांकड-प्रकृतिः—श्रा वमन्ताद् रुदा त्रिमुननप्रविद्वा प्रकृतिरतीर्येकरनामकर्मं यस्येति स झारुद्रप्रकृतिः (७४)। प्रकृतिप्रिय:—प्रकृता स्वभावेन प्रिय: सर्वजाहरूनमः प्रकृतिप्रयः। श्रमवा प्रकृतीनां लोकानां प्रियः प्रकृति-प्रियः सर्वलोकवरूनमः इत्यर्थ (७५)। प्रधानभोज्यः—चारुयमते प्रधानं प्रकृतिरूच्यते, तन्मते प्रधानं प्रकृतिर्मोज्यमात्वादनीयम् । तदुकः —

> कृतकर्मंचयो नास्ति कल्पकोटिशतैरपि । श्रवस्यमेव हि भोक्तम्यं कृतं कर्म श्रुमाशुभम् ॥

एवं च सति मुक्तेरमावो मसति । मगबांत्य प्रधानमोज्यः । प्रकृष्टं धानं सावधानं झालन एकाप्रधिन्तनं झप्यात्मस्तः तद्भोव्यं झालायं यस्य स प्रधानमोज्यः, झात्मस्वरूपमृतिक्षस्यवर्षेष इत्यर्षः ( ७६ )। अप्रकृतिः— वृष्टप्रकृतीनां विषयेः कृतस्यत्वत्त् रोगा श्र्यातिपकृतयः सत्योऽपि झत्ममर्यत्वाचायां सत्यमपि अत्यत्वं स्वर्तस्य निर्मक्तवं स्वर्तस्य मित्रस्य स्वर्तस्य स्वरत्य स्वरत्य स्वर्तस्य स्वर्तस्य स्वर्तस्य स्वरत्य स्वर्तस्य स्वर्तस्य स्वरत्य स्वर्तस्य स्वर्तस्य स्वरत्य स्वरत्य स्वर्तस्य स्वरत्य स्वर्तस्य स्वरत्य स्वर

तव रूपस्य सीन्दर्यं दृष्ट्वा तृक्षिमनापिवान् । द्वयदः शकः सहस्राचो बभूव बहुविस्मयः । ॥

श्चायवा विगतं निनष्टं श्चात्मस्यरूपस्वादन्यनमनोहरं वस्तु इष्टसम्बनिताचन्दनादिकं यस्य च विषम्यः । श्चात्मस्वरूपं विना भगवतोऽन्यद्वस्तु रम्यं मनोहरं न वर्तत इत्यर्थः (७८) । तथा चोक्तम्—

> शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यदामस्तियकपरं तदेव नः । स प्रमाद इह मोहजः कचित्कलपते यदपरेऽपि रम्यता ॥

> मोमांसकोऽस्तसर्वद्यः श्रुतिपूतः सदोन्सवः । परोक्षद्वानवादीष्टपावकः सिद्धकर्मकः॥१२१॥

मीमांसकः — मान यूनावाम् इति तावदर्यं चाद्रः, मान्-रुष्-रान्-राग्-राग्-रोवं दीयंबाध्यासस्य प्रमेन स्वेत्यं सम् प्रस्यः । व्यवस्यावेष्यं अन्तर्भवः सम् प्रस्यः । व्यवस्यावेष्यं अन्तर्भवः स्वेत्यं सम् प्रस्यः । व्यवस्यावेष्यं अन्तर्भवः व्यवस्य । व्य

१ स्वयम्भू० स्लो० ६२ ।

षोडवा नैवाविकासतत्वानि । दुःख-गर्गुद्द-निरोध-मोदामार्गक्षावि चलारि श्रायंवयनामानि बौद्धमते स्वानि । द्वा-ग्रुव-कार्य-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिरोध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिपध-सामान्य-रिराध-सामान्य-रिपध-सामान्य-रिपध-सामान्य-रिपध-सामान्य-रिपध-सामान्य-रिपध-सा

सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलो नेति प्रमा । तावभौ यदि सर्वज्ञौ सतसेदः कर्यं तयोः॥

एवं स्द्रोऽपि मर्वज्ञो न भवति, एकेन कवलेन बहुपायिगयभक्तकतात् । तदुक्तं **पात्रकेसरिया** महाप<sup>ि</sup>डतेन —

पिशाचपरिवारितः पितृवने नरीमृत्यते,
चुन्दुभिरसीपचाद्विरतृकृतिदेखोपटः ।
हरो हसति चायनं कडकहाहहासोण्वय्यं
कर्य परंदृकेति परियुज्यते परिडतैः ॥
सस्येन किन्न उचित्रोणे प्रभागीसकार्यायार्ग

मुलेन किल दक्षिणेन पृथुनाऽसिल्हासायना समत्ति रावपूनिमजरुथिरांत्रमांसानि च । गर्थे: स्वसहर्रार्जुरं रतिमुपेति रात्रिंदिवं

पिबल्यपि च यः सुरां कथमाप्तताभाजनम् ॥ कमंद्रल-रुगाजिनाचवलयादिभिष<sup>®</sup>द्यायः

शुचित्वविरहादिदोषकसुषत्वमध्यूद्वाते । भयं विष्रसता च विष्यु-हरसोः सहास्तवतः

ता च ।वप्यु-हरयाः सशस्त्रत्वतः स्वतो न रससीयतः परिसदता भषवातः॥

्यं सर्वेऽपि लोकदेवताः सर्वक्षेत्र निराकृता भवन्तीति मात्रः । श्चतप्त श्चस्तवर्वक्षे मगबांठुच्यते (८२) । श्चित्पुत्रः—मीमांरकानां मते ऋग्वेद-सब्वेद-सामवेद-श्चवर्वेददाः बलारियार्व्यायलक्ष्या विहिता व मन्त्रः सर्वोऽपि प्रन्यः भुतिरच्यते, तेन पूतः पवित्रो वेदधर्मः । स्वमते भुतिः सर्वेकस्य प्रथमववनम् । ठकश्च-

> सर्वः प्रेत्वति सस्युत्त्वाहिमध्यानसा सर्वकर्मचयात् सर्वृत्तास्य व तव बोधांचवतं सोऽप्यागमास्य श्रुतेः । सा चाहास्य च सर्वदोचरहितो शगावयस्तेऽप्यत-रेतु कृत्या स्विचार्यं वर्षस्यक्षं सम्यः अवन्त व्रिवे ।

श्रुतिराज्येन सर्वेष्ठवीतरागण्यिनः, तथा पृतः पवित्रः सर्वेऽपि पूर्वेशवेष्ठसूरवा<sup>1</sup> तीर्येष्ठरतामगोत्रं वष्या पवित्रो मृत्वा दर्वेष्ठः संवाततेन श्रुतिर्तृत उच्यते । स्रथया श्रुतिर्तातः पृष्ठतो समनेन पृतः पवित्रो यस्य स श्रुतिरतः, स्नतप्य लोकानां व्याप्यादिकं दुःखं निवारयति (८३) । तथा चोत्तं —

> हवः प्राप्तो मरुद्रि भवन्मूर्तिशैलोपवाही सवः पुंसां निरविषद्ता पृलिबन्धं पुनीते । प्यानाहृतो हुद्यकमलं यस्य तु लं प्रविष्ट-सनस्यातास्यः क इह भवने देव लोकोपकारः ॥

सन्दोत्सवः—सदा सर्वकालं उत्तवो महो महार्चा यस्य स सदोत्सवः । श्रमवा सदा सर्वकालं उत् उत्क्रद्धः सदो यज्ञो यस्य स सदोत्सवः (८४)। उक्तञ्च —

> ग्रन्यापनं व्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पसम् । होमो देवो बलिमोतो नृयज्ञोऽतिथिपुजनम् ॥

तथा सामग्रसिकः---

पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पसं बिल: । एते पंच महायज्ञा बद्धयज्ञादिनामकाः॥

परोत्तक्कानवादी--नैवारिकमते इन्द्रियकीतं चतुरारिक्षानोत्र शानं प्रमाणं वदितः । स्वपते । स्वपते अञ्चाणानिद्रियाणां परं परोच् केवलशनम्, तदात्मनः वदतीत्वेवंशांतः परोक्षानवादी । उक्तश्च सण्डेन महास्विता-

स॰वरहु श्रक्षिदिउ खाखमउ जो मयमृदु न पत्तियइ। सो खिदियउ पॅचिंदिय खिरड वहतरखिहिं पाखिउ पियह॥

श्रांतिद्रवं परम्केवलकानं यां न मन्यते स नरके पततीति भावः (८५) । इष्टपावकः —नैयायिकः मते व्यक्तिस्त्रवा वं देवाः इति वेदवार-यदमावेव जुङ्गति । त्यनते इष्टा श्रामीष्टा पावकः पवित्रकारका गण्यप्र-देवारमें यत्य इष्टपावकः । श्रामा पावकः पवित्रकारका गण्यप्र-देवारमें यत्य इष्टपावकः । श्रामा पावकः पवित्रकारका गण्यप्र-देवारमें यत्य ६ इष्टपावकः । श्रामा पावकः प्रवित्रकः पवित्रकारका । पर्वादा प्रति । दिस्त । विक्रम्य कर्तिकः मामाक्रप्रते यागारिक कर्म विद्रमेव वरित द्वारम्यायं वरित प्रामाक्रप्रः पूर्विनेयो कुर्वित व्यक्तिस्त यात्रकार्यः । महान्त चीर्दिन वाक्यप्रं वर्दिन । वेदान्यादिनत्त श्रामा एवद्रो वरित त्यापि उर्वाद्याति आत्रकारमः । महान्त चीर्द्यात्रकार्यः । विद्रकार्यः वर्दिन । वेदान्यादिनत्त श्रामा एवद्रवे वरित त्यापि उर्वाद्याति आत्रमात्रप्त वर्ष्ट्या अध्यान्त । महान्य वर्ष्ट्यात्रकार्यः । प्रामाक्ष्यः । प्रामाक्ष्यः वर्ष्ट्यात्रकार्यः । विद्रकार्यः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । प्रामाक्षः वर्षः । प्रामाक्षः वर्षः । वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः व

चार्वाको भौतिकञ्चानो भूताभिव्यक्तचेतनः। प्रत्यचैकप्रमाणोऽस्तपरलोको गुरुश्रुतिः॥१२२॥

१ इद पूर्वे हमुखा। २ एकी मा०१०।

चार्काकः---चवाकस्थापत्यं शिष्यो वा चार्वाको नारितकाचार्यः । तन्तरे जीवो नारित, पुष्यं नारित, पापं नास्ति, परलोको नास्ति, प्रथिव्यप्तेजोवायुक्तंयोगे चैतन्यमुत्पद्यते । गर्भादिमरग्रापर्यन्तं तद्भवति । प्रत्यज्ञमेकं प्रमास्प्र । एवंविधो लोकयतिकनामा चार्वाक उच्यते । भगवांस्तु चार्वाक इत्यस्य नाम्नो निवक्तिः क्रियते - सक सग क्रुटिसायां गतौ इति तायदातुः भ्यादिगरो घटादिमध्ये परस्मैमापः । श्रकनं श्राकः, कुटिला श्रकुटिला च गतिरुव्यते । यावन्तो गत्यभाः भातवस्तावन्तो ज्ञानार्थाः इति वचनादाकः केवलशानं चार्बित विशेषग्रसात् चार्कानोहरीस्त्रमुक्निरियतमञ्ज्यबीवचित्तानन्दकारकः स्नाकः केवलञ्चानं यस्येति चार्याकः (দে)। भौतिकज्ञानः - चार्वाकमते चतुर्षु भूतेषु पृथिव्यतेबोवायुषु मत्रं मौतिकं शानं यस्पेति भौतिकशानः। स्वमते मूर्विविभृतिरैश्वपीमिति वचनात भृतिः समवसरखलद्मगोपलद्मिता लद्मगिरही प्रातिहार्याणि चतुन्निः शद्दितशायादिकं देवेन्द्रादिसेवा च भृतिरुव्यते । भृत्या चरति विद्वारं करोति भौतिकम् । भौतिकं समवसरसादि-लच्मीविराजितशानं केवलशानं यस्पेति भौतिकशानः । श्रयवा भतेभ्यो जीवेभ्य उत्पन्तं भौतिकं शानं यस्य मते स भौतिकशानः, इत्यनेन पृथिव्यादिभूतसंयोगे शानं भवतीति निरस्तम् (८६)। **भूताभिव्यक्तचेतनः**-चार्वाकमते भृतैः बृथिव्यतेजोवायुभिर्यभव्यका चेतना यस्येति भृताभिव्यक्तचेतनः । तद्युक्तम् । स्वमते भूतेषु जीवेषु ग्रामित्यक्ता प्रकटीकृता चेतना शानं येनेति भूताभित्यक्तचेतनः (६०) । प्रत्य**क्तैकप्रमा**खः---वार्वाक-मते प्रत्यद्मोकं प्रमाणं यस्येति प्रत्यद्धैकप्रमाणः। स्वमते प्रत्यद्धं केवलशानमेव एकमद्वितीयं न परोद्धं प्रमाणं ग्रभुतादिकत्वात्केवितनः स प्रत्यद्यैकप्रमागः ( ६१ ) । अस्तपरस्रोकः-चार्वाकमते परलोको नरकस्वर्ग-मोद्गादिकं जीवस्य नार्स्ताति ग्रम्युपगत्वादस्तपरलोकः । स्वमते ग्रस्ता नियक्कतास्तत्तन्मतखण्डनेन चूर्णीकृत्वा श्रधः पातिताः परे लोकाः जिमिनि-कपिल-कराचर-चार्वाक-शाक्यादयो जैनबहिर्भूता स्ननाईता येनेति स्रस्तपर-लोकः । श्रथवा भगवान् मुक्तिं विना मोद्धमन्तरेखान्यां गतिं न गच्छतीति श्रस्तपरलोकः ( ६२ ) । गुरू-श्रतिः - चार्वाकमते गुरुणां बृहस्पतिनाम्ना दुराचारेणा कृता श्रुतिः शास्त्रान्तरं येनेति गुरुश्रुतिः । स्वमते गुर्वी केवलञ्चानसमाना श्रुतिः शास्त्रं यस्येति गुक्श्रुतिः । तया चोक्तम्-

> स्वाद्वाद-केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । भेदः सावादसावाच झवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥

श्रयवा गुरुवोंबनैकव्यापिका समलनलघरवद्गर्यनंत्रशीला चुमितससुद्रवेलेव गंभीररवा ध्रृतिर्व्वनि-र्यस्थित गुरुश्तिः । उक्तञ्च देवनन्दिना मधारकेन—

> ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोत्रहृद्यहारिगर्भीरः । ससन्नित्रज्ञासरपदन्नश्वनितमिव प्रविततान्तराशावनयम् ॥

श्रयवा गुरुषु गराधरदेवेषु श्रुतिर्द्वादशांगग्रन्थो यस्वेति गुरुश्रुतिः । उक्तञ्च-

बोकाबोकदशः सदस्यसुकृतेरास्याद्यदर्धश्रुतं

निर्वातं प्रधितं गखेश्वरवृषेखान्तम् हुसँ न यत् ।

आरातीयमुनिप्रवाहपतितं यसुस्तकेष्वपितं तज्जीनेन्द्रमिहापंयामि विधिना यष्ट्रं भूतं कामतम् ॥

श्रयवा गुरुर्दुर्जरा मिथ्यादृष्टीनाममव्यानां श्रुतिर्वाग्यस्य स गुरुश्रुति: (६३) ।

पुरन्दरविद्धकर्षो वेदान्ती संविद्द्वयी। शब्दाद्वेती स्फोटवादी पाखण्डक्नो नयौष्ठयुक् ॥१२३॥

पुरन्द्रविद्यकर्णः — पुरन्दरेश विद्धौ वक्रसूचिकया कर्णों यस्य स पुरन्द्रविद्यकर्णः । मगवान् सलु छिद्रसहितकर्णे एव बायते । परं जन्माभिषेकावसरे कोलिकपटलेनेव त्वचा अनेतनया मुद्रितकर्णिच्छितो मबति । शकत्तु वक्रमुत्ती करे इस्ता तरप्टलं दूरीकाति, तेन भगवान पुरन्दपिश्वक्तां कप्पते (६४) । वेदास्ती - वेदस्यानस्वादुर्दशः कांद्रः उपनिषद् । मिम्बादर्शनाम-प्यास्पदाकं द्यानं एकवायी क्राध्यप्तद्व क्षाप्ट-प्रस्तानिक स्वादं प्राप्ति क्षाप्ट-प्रस्तानिक स्वादं प्राप्ति उपनिषद् वृतुर्दशः काण्ट-प्रस्तानिक स्वादं काण्ट-प्रस्तानिक स्वादं काण्ट-प्रस्तानिक स्वादं काण्ट-प्रस्तानिक स्वादं काण्ट-प्रस्तानिक स्वादं काण्य-प्रस्तानिक स्वादं काण्य-प्

श्रद्वेतं तत्तं बदित कोऽपि सुधियी धियमावतुते न सोऽपि यत्तवहेतुष्टान्तवचनसंस्था कुतेऽत्र शिवशमसदन-हेतावनेकबमंत्रसिद्धि शस्याति जिमेबरतत्त्वसिद्धि-मन्यापुबर्गस्रकान<sup>2</sup> स्वतितसुद्वाति सर्वसुरु 'नयनिकेठ " ॥

संविद् समीचीनं शानं केवलशानम्, तस्य न द्वितीयं शानं संविदद्वयम् । उक्तञ्च--

दायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वार्थयुगपदवभासम् । सकलसुख्याम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम <sup>१</sup>॥

संबद्धयं विचते बस्य च संविद्धयो । केबलशानिनः खलु मतिशानार्यव्युष्टयं न योजनीयम्, सर्व मिर्प तदन्तर्गर्भितत्वात् । तेन संविद्धयो भगवानुच्यते (६६) । शुष्टाद्धैती – मिष्यादृष्टयः किलीवं बदत्ति—स्वाद्ध्यः किलीवं बदत्ति—स्वाद्ध्यः विद्यात्वे त्राव्यात्वे त्यात्वे त्राव्यात्वे त्राव्यात्यात्वे त्राव्यात्वे त्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्वे त्राव्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्

बोकेऽन्योत्यमनुप्रविश्य परितो याः सन्ति वाभ्यगंषाः श्रम्पारमञ्ज्ञमविर्धयर्षपरता ता बोक्यात्राकृते । मेतुं संविभजस्युरःप्रशृतिषु स्थानेषु बन्मारुतं तत्रालुप्मति ज्ञम्भतं तव ततो श्रीबोयुरानौमि तत् ॥

स्फोटचादी—भद्दमते स्ट्रप्यां यस्मादिति स्होटः शब्दर्ग वदतीत्वेवनवस्यं स्होटवादी । शब्दं विना संदो क्रिमी नात्त्वीत्यर्थः । त्यस्ते स्ट्रप्यंत प्रकटीमवति केवलवानं वस्मादिति स्होटः निक्शुद्धव्यद्धैकः त्यमाव ब्रात्मा, तं वदति मोचहेतुत्वा प्रतिवादयति स्होटवार्धः । उक्तञ्च कुन्यकुन्याचार्यवेदैः समय-वास्त्रम्यं—

> काकम्म भावका सहु काद्व्या दंसके चरित्रे य । ते पुद्य तिक्या वि आदा तम्हा कुक्य भावकां आदे ।॥

स्थोदमालमानं मोद्दर्य हेतुत्वा बदतीत्वेदंशीलः स्थोदवादी । वाल्यस्येटस्य क्रियास्पोदवत् तस्वार्यः ऋोकवार्षिकार्वकारं निप्छत्वात् (६नः) । वाल्यबद्धाः—सार्व पायक्यनं लय्यतीति पायद्याः। वाल्यवाः सर्वेतिमिनः, पाप्यवान् हर्मिन युद्धान् कर्षु पायद्विताप्यस्यः। प्रमाव पायवाः सर्विवतन्तातात् वृत्तिवि योगम्पास् भिनेन योगनस्येन तात्रयीत करन्तु-महाकरञ्चादिकानिय वृत्यमनाययस्य पापयस्यः। अमन्त्रककर्ते केशि

१ वरा० प्रवृद्धि, । २ वरास्ति० मति । ३ वरास्ति० नवर्गास्ति । ४ वरास्ति० ८, ३८८ । १ अ तमकि स्ली०२६ । ६ समय० गा० ११ ।

चण्ड् प्रत्यवः । भगवान् देक्त्वादमनुष्यः । गम-इत-बन-स्वन-स्वस्तुप्रधावाः स्वराव।वनण्यास्ये उपधा-तीपः । तृतीप्रथयः च इत्य सदयः (६६) । वयीषयुष्ट्- न्यानानीयः श्रवहत्ते वुन्ततीति नवीयवृष्ट् । स्वम समारक्ष्यावारुद्धावान् वुक्तस्त्रसासे द्वष्टुं देशि वचनान् त्वागमो न भवति, स्वरवृत्तापिकत् । स्वयः के ते नवाः, यान् भगवान् युनति, इति वेदुन्यते - स्वनिताकृत्रातिष्यं वस्त्वेत्रसाद्दी स्वर्त्तप्रायो तयः । स द्विभा, द्व्यार्थिक-पर्यावार्थिकमोदात् । तत्र द्व्यार्थिकसिविदः, नैगम-संबद-व्यवहार्भदात् सामान्य-प्राह्मः । पर्यावार्थिकमोदीयः, स्वरुद्धस्यस्वरामिकवैवस्त्यत्विद्धाः विशेषमाङ्कः । तत्रानित्यार्थकस्त्य-मान्वमादी नैगमः । यथा कश्चित्तुस्य परिवर्द्धात्वुद्धारो वने गण्ड्यन् केनचित्तुवयेष १९८ किमर्यं भवान् वन्द्वाति । अस्य इति क्षेप्रयान्तिकति

# शायां पाणितलं मुद्धि कुडलं प्रस्थमाडकम् । द्रोषां वदं च क्रमशो विज्ञानीयास्तर्गेयाम् ॥

हादशबक्को भवेत शाखाः इति गणितशास्त्रवचनात् चतः सरमात्रो मापविशेषः प्रत्य उच्यते । नासी प्रस्थपर्यायो निष्पन्नो वर्तते. तिन्धपत्तये संकल्पमात्रे कार्ड प्रस्थव्यवद्वार इति । एवं मञ्जकपाटकेपाइला-दिष्विप शातव्यः १ । स्वजात्यविरोधेनैकथ्यमपनीय स्वर्धान स्वाकान्तमेदान स्वविशेषेण समस्तप्रहणं संप्रहः । स च परापरभेदाद द्विविध: । तत्र सदातमना एकत्वमिमप्रैति सर्वमेकं सद्विशेषादिति पर: । द्रव्यत्वेन सर्वेद्रव्यासामिकत्वर्माभग्नेति. कालत्रयवर्त्तिद्वव्यमेकं द्वव्यत्वदित्यपरः २ । संग्रहग्रहीतार्थानां विविपूर्वक-मवहरूषां विभाजनं भेदेन प्ररूपशं व्यवहारः। संप्रहार्थं विभागमभिप्रीति—यत् सत्, तद् हत्यं पर्यायो वेति । यद द्रव्यं तज्जीवादिपडविधं । यः पर्यायः, स द्विविधः—सहमावी क्रमभावी चेति ३ । ऋषु प्राजलं वर्तमानलद्द्यमात्रं सूत्रयतीति ऋषुसूत्रः । सुलद्वरां सम्प्रत्यस्तीत्यादि ४ । कालकारक-रांख्यासाधनोपप्रहमेदाद्भिन्नमय शपति गच्छताति शब्द ५। नानार्थान् समेत्यामिसुख्येन रूढः समिरुदः। इन्द्रः शकः परन्दर इति ६। एवमित्थं विवक्तितिकयापरिशामप्रकारेश भतं परिशतमर्थ योऽभिप्रीति स नय एवम्भतः । शक्तांक्रयापरिकातिलक्ष एव शक्रमभिप्रेति, इन्दनिक्रयापरिकातिलक्ष एवेन्द्रमः भिमंति, पुरदारस्कियापरिसातिक्वस एव पुरन्दरमभिमंति ७। इति नयाः स्नागमभापया कथिताः । स्रभ्यात्म-भाषया त नयविभागः कण्यते सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धैकस्वभावा इति शुद्धनिश्चयलच्चाम् । सगादय एव जीवा इत्यशुद्धनिश्चयलक्षणम् । गुणगुणिनोरभेदेऽपि भेदोपचार इति सद्भतव्यवहारलक्षणम् । भेदेपि सत्यभेदोपचार इत्यसद्भतव्यवहारलन्नण चेति । तथाहि जीवस्य केवलक्षानादयो गुणा इत्यनपचरितसंज्ञशद्भसद्भतव्यवहारलन्नणम् । जीवस्य मतिशानादयो विभावगुणा इत्युपचरितवंशगुद्धसद्भवः यवहारलच्चगम् । मदीयो देह इत्यादिसंरलेषस-म्बन्धसहितपदार्थं पुनरनुपचरितसंशासद्भत यवहारलज्ञगाम् । यत्र त संश्लेषसम्बन्धो नारित तत्र मदीयो गेह इत्याद्युपचरिताभिधानासद्भवःयवहारलच्चामिति नयचक्रमूलभूतं संदेपेण नयपट्कं शतव्यमिति । तथा स्यात् नित्यमेव स्पादनित्यमेव स्पादभयमेव स्पादकक्तव्यमेव स्पान्नित्यावक्तव्यमेव स्पादनित्यावक्तव्यमेव स्पादनित्यावक वक्तव्यमेवेर्त्याप योजनीयम् । एवं सत् असत् , एकं अनेकं, आपेजिकमनापेजिकं हेत्रसिद्धमागमसिद्धं आन्त-मञ्चान्तं देव पौरुषं पापं पण्यमित्यादौ सप्तमंगनया योजनीयाः । एवं नयानामसंस्थत्वात् तत्त्वरूपप्ररूपकृत्वा-द्भगवान्नयौधयक् कथ्यते (१००)।

> इतीह बुद्दादिशतं निदर्शनं स शुक्तमप्यार्हतदर्शनेऽर्घितस् । प्रचीयते येन स्वभावनाधिंना स मंख्र मोक्रोत्यसुक्तं समर्वते ॥

इत्याचार्यभ्रीभ्रतसागरविरचितायां जिनसङ्खनामस्तुतिटीकायां बुद्धशतविवरस्रो नाम नवमोऽप्यायः समाप्तः ।

# अथ दशमोऽध्यायः

ष्ट्रयं जिनवरचरस्युयां प्रयान्य अक्त्या विजीतनतशिवदस्य । ष्ट्रन्तकुदारिशतस्य क्रियते विवरस्यमनावरस्यम् ॥ जिङ्काप्रे वस्तुः सदा सरस्यती विश्वविद्युप्यनजननी । सम् भुजयुगो च विधानंशकर्जकी भराज्ञवतास् ॥

श्चन्तकृत्पारकृत्तीरप्राप्तः पारेतमःस्थितः । त्रिदण्डी दण्डितारातिर्ज्ञानकर्मसमुखयी ॥ १२४ ॥

श्चनकृत्- अर्न संवारत्यावयानं इत्वान् अन्तवृत् । अथवा अर्न दिनार्यं मस्यो वृन्ततीति अन्त-कृत् । अथवा अर्न आस्ताः स्वरूपं करोतीति अन्तकृत् । अथवा अर्न मोहस्य सामीप्यं करोतीति अन्तकृत् । अथवा व्यवहार परित्यव अर्ना सिक्षं करोतीति अन्तकृत् । अथवा अर्न मुक्तेरवयवभूतमात्मानं करोति मुक्तिरवानस्थिकार्यं तिव्रतीति अन्तकृत् ( १ ) । उक्तअ —

> निश्चयेऽवयवे प्रान्ते विनाशे निकटे तथा । स्वरूपे पट्सु चार्थेषु अन्तराज्दोऽत्र मण्यते ॥

पारक्रम् — पारं धंनास्त्व प्रान्तं वंवास्त्वप्रस्य पारतं कृतवान् पारकृत् (२)। तीरप्राप्तः — तिर्माप्तः पारकृत् (२)। तीरप्राप्तः । पारकृत् (२)। तीरप्राप्तः । पारकृत् । पारकृत । पारकृत् । पारकृत् । पारकृत् । पारकृत् । पारकृत् । पारकृत् ।

सेवंबरो य बासंबरो य दुदो य तह य बच्चो य । समभावभावियपा खहेडू मोक्खं या संदेडो ॥

श्रय के ते पञ्चविधा जैनामासा ये सर्वश्चवीतरागेगा दाण्डता इति चेदुच्यते---

गोपुष्टिकः रवेतवासा दाविद्धो वापनीयकः । निष्पच्छरचेति पञ्जैते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः॥

तथा च---

इत्यीवां पुख दिक्सा सुरुसयलोकस्स वीस्वस्थितं । क्ष्मसकेसगाहर्वे छुटुं च गुक्कदं याम ॥

> संद्वतध्वनिरुत्सन्नयोगः धुन्नार्णवोपमः । योगस्रोहापहो योगसिङ्गिर्लेवनोद्यतः ॥ १२५ ॥

संद्वतथ्वनि:- संद्वतः संकोचितो मोद्यगमनकातिकटे ध्वनिर्वाणी येन स संद्वतध्वनिः । यथाऽस्या-मवसर्पिण्यां वृषमाद्यस्तीर्यकरा नियतकाले ध्वनि संद्यन्ति इति नियमः (८) । उक्तक्क पूज्यपादेन मगक्ता-

> षाध्यस्तुर्वशिवितेष्ठितवृत्त्योगः बच्छेन निष्ठितकृतिर्धिनवर्षसानः । शेषा विभूतवनकर्मेनिबद्धाशा सासेन ते जिनवरास्त्यभवन् वियोगाः । ॥

डस्सखयोगः. जन्म विनाशं प्राप्ता मनोवचनकायानां योगा श्रातमप्रवेशयरिरम्दनहेतक्षे यस्येति उत्सवयोगः। श्रयमा उच्छको विचिद्धति गतो योगो विश्वातमाती पुमान् यसिन् वर्गोपदेशिति स उच्छक्त योगः। यस्प्रेक्यरे धर्मोपदेशक स्ति कव्विविधि पुमान् विश्वातमाती नामूत्, विकथ्यातिनो महापातकप्रोधक्तात् (६) तदुर्कः—

उपाये मेषजे सन्धतामे युक्ती च कार्मबो । सङ्गाहे संगती ज्याने धने विश्वन्धपातिनि ॥ विष्करमाती तनस्यैर्वप्रवोगे योग उच्यते ।

तथां---

न सन्ति पर्वता भारा नात्र सर्वेऽपि सागराः । कृतक्षो मे महाभारो भारो विश्वासवातक; ॥

स्वसार्णकोषसः—द्वाः श्रक्कोलर्णको योज्यावर्णवः समुद्रः तस्य उपमा सहस्यं यस्प्रेति क्ष्मार्थ-योपमः, मनोवाकार्यन्यापारर्णहत इत्यमंः (१०)। योगार्थ्वाः —योगानां मनोवाकार्यन्यापारायां स्पेहं मीहित्यपहत्तीति योगार्काणुदः। सप्ताकुंक-सम्बोतियनेन हनोपार्वादेश्वयः (११)। योगार्षितृः निर्मेणनोष्याः—योगानां मनोवाकायन्यापार्यायां या इता विद्विष्टपूर्णं मण्डूपारिहलानिवत्, तस्या निर्मेणने निवास्त्रप्रदेशेन्यो दर्गकृत्यं तत्र उद्यत्ते स्वयस्यः योगार्किष्टिनिर्माप्तेष्ठः (१२)।

> स्यितस्यूलवपुर्योगो गीर्मनोयोगकार्श्यकः । सुदमवाक्षिचरोगस्थः सुदमीकृतवपुःक्रियः॥१२६॥

स्थितस्यूलयपुर्वोगः- स्थितस्तावद्गतिनिष्ट्विमागतः स्यूलवपुर्वोगो बादरपरमीदारिककाययोगो यस्य स स्थितस्यूलयुर्योगः (१६)। सीर्मनोयोगकाम्येकः--गोश्च वाक् मनश्च वित्तं तयोगोग श्रात्सप्र-

१ निर्वांश भ० २६ । २ 'उच्छन्नयोगः' इस्वपि पाठः ।

देशपरिस्परहेहाः, तस्य कार्यकः इशकारकः स्वस्थारकः श्वस्याविधायकः गीर्मनीयोगकारर्यकः (१४)। स्वस्यावाक्षित्रपर्यापस्यः—पश्चाद्रभवान्, स्वस्याव्यापस्यः (१५)। स्वस्याव्याप्यः (१५)। स्वस्याव्याप्यः - अवस्या स्वस्या इता स्वसीइता वयुगः किया कारयोगो येन स स्वसीइतवयुः- क्षियः (१६)।

# स्हमकार्याकयास्थायी स्हमयाक्चित्तयोगहा । एकदण्डी च परमहंसः परमसंबरः ॥१५७॥

स्वमकायिकयास्यायी - युक्तकः यकियाया वृक्तकाययोगे तिवातियंद्रणीलः युक्तकायकियास्यायी । व्यवस्थायत् किरकालययंनां युक्तकाययोगं तिवति (१७)। युक्तमा कृषिण्य योगद्वा वाक् विश्वं ते वाक्षिण्यं, त्यायोगे वाक्षिण्ययोगं विश्वं (१७)। युक्तमा कृषिण्ययोगं वाक्ष् विश्वं वाक्ष्यियं, त्यायोगे वाक्ष्यियं । युक्तमा वाक्ष्यियं । युक्तमा वाक्ष्यियं । युक्तमा विश्वं विश्वं । युक्तमा विश्वं । युक्तमा विश्वं विश्वं विश्वं विश्वं विश्वं विश्वं विश्वं विश्वं । युक्तमा विश्वं विश्व

### कर्मात्मनी विवेक्ता यः चीर-नीरसमानयीः । भवेत्परमहंसोऽसी नाष्ट्रिवत्मर्वभक्तः । ॥

किनुरुकुकामिदं समन्तो नाम, तेनावमर्थः – परस उन्हृष्टस्य महस्य यूजायाः वा लक्सीयंस्य स परमहतः (२०)। परमसंबरः – परम उन्हृष्टः वेवचे निर्वचहेरुवंस्य व परमसंबरः । आखानिरोषः संबरः <sup>२</sup> इति क्वनात् ( २१)।

# नैःकर्म्यसिद्धः परमनिर्जेरः प्रज्वलस्प्रभः । मोघकर्मा भुटस्कर्मपाशः शैलेश्वलंकृतः ॥१२८॥

नैःकर्म्यसिद्धः—िर्मर्गतिन कर्माचि श्रानादरणार्शनि यस्पेति निःकर्मा । निःकर्मयो भावः कर्म वा नै-कम्प्य, नैक्म्यं िव्हः मिंव्ह्यं नैंःकर्म्यसिद्धः । परमते वेऽत्रवमेधारिकं हिनायकक्षमे न कुर्वन्ति ते वेदान्त-वादिन उपनिर्गाद पाठका नैःकर्म्यसिद्धा उच्यन्ते । ते दृष्टक्योऽप्रधासमा श्रीतक्ष्योऽप्रमानक्ष्ये निर्मृत्यासिक्यः हत्यादि उपनिरम् एत पर्वन्ति , एरं परमान्तानं न लमन्ते । तेषा वावन्यायं नाम्ति, निर्मेगा 'बार्ट्यम्बिवद् । मगर्याद्ध प्रत्यक्षतान्तानं त्रव्या कर्माय् मुक्त्वा लोकामे गःव तिव्रति साम्राक्षिकर्याद्वयः च्यापे (२२) । परमिक्तर्यरः—परमा उक्षण श्रर्मव्यसमुद्या कर्मनिर्वरा क्रयंति परमित्वरः । तथा चोत्तम्—

सम्बर्गाष्ट्रश्चावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोह् चणकोपशामकोपशान्तमोह् चणकचीयमोह्रजिता: क्रमशो-ऽसंक्षेपगुण्यानिर्जतः ।

श्रस्तायमर्थः — सम्पर्धाध्य आवक्ष्य विराज्य श्रमन्त्र्वियोजक्ष्य रहीनभोहन्त्रपक्ष्य उपरामक्षय उप ग्रान्तम्ब्रस्य नृष्क्य हीन्द्रमाहस्य जिन्नस्य सम्पर्धाध्याक्ष्यरस्तानन्त्रियोजक्षर्यानमोहन्त्रपक्षिपरामक्षेपरामन्त्रियान्त्र भावत्रपक्षियानार्वन्ताः । एतं रद्यविषयुक्याः अनुक्रमेख्य अर्थक्यस्युक्तिर्वेया मानि । तथावि — एकेन्द्रियेषु क्षिक्वत्रये य प्रमुत्तात्वार्वं अस्त्रसं स्विद्यस्य वित कालादिन्तिव्यवित्यस्य वित्यस्य स्विद्यान्त्रस्य स्वित्यस्य स्वितः । स्वयः इत्रीयमानक्ष्यस्यानिकस्यय्वनेकस्य स्वितः । स्वयः इत्रीयमानक्ष्यस्यमानिकस्यय्वनेकस्य स्वतः । सम्पर्दाद्वाः स्वर् अर्थवेयस्युवानिकयः समति । सः एतः इत्यस्यस्यन्त्रस्यानिकस्यवित्यस्य सम्पर्दादः स्वर् अर्थवेयस्युवानिकयः समितः । सः एतः इत्यस्यस्यन्त्रस्य

१ यहास्ति० =, ४१२ । २ तस्त्रारं० द्या० ६, स्०१ । ३ दुनि । ४ तस्त्रार्थसूत्र द्या० ६, स्०४ ४ ।

पश्चमहेतुपरिग्रामप्राप्त्यवसरे प्रकृष्टविश्चद्धः श्रावकः सन् तस्मादसंख्येयगुण्यनिर्वसं प्राप्नोति । स एव तु प्रत्या-ख्यानावरसाक्ष्यायत्त्रवोपशमहेत्भृतपरिसामैविशको विरतः सन् श्रावकादसंख्येयगसानिर्वरा विन्दति । स एव त श्चानन्तानुबन्धिकषायचतुष्ट्यस्य यदा वियोजो वियोजनपरो विषटनपरो भवति तदा प्रकृष्टपरिशामविश्चादः सन् विरतादिप ऋतंख्येयगुर्वानर्वयमासादयति । स एव तु दर्शनमोहप्रकृतित्रयशुष्कतशारशि यदा निर्देशसि-च्छन् मवति तदा प्रकृष्टपरिखामविश्रद्धः सन् दर्शनमोहत्तपकनामा श्रनन्तवियोजकादसंख्येयगुर्खानर्जसं प्रप-द्यते । एवं स पुमान् ज्ञायिकसदृदृष्टिः सन् श्रेण्यारोहणामिच्छन् चारित्रमोहोपशमे प्रवर्तमानः प्रकृष्टविश्चद्धः सन् उपशमकनामा सन् इपकनामकादसंख्येयगुण्निर्वयर्माधगञ्जति । स एव तु समस्तचारित्रमोद्दोपशमकारण्नै-कट्ये सति संप्राप्तोपशान्तमोहनामक, संप्राप्तोपशान्तकपायापरनामक, दर्शनमोहन्नपकादसंख्येयगस्तिर्नयं प्रति-पद्मते । स एव त चारित्रमोहत्तपयो सन्मुखो भवन् प्रवर्धमानपरियामविश्चाद्धिः सन् चपकनाम द्रधत् उपशान्त-मोहात्-उपशान्तकथायापरनामकात् असंख्येयगुर्वानर्जरामश्तुते । स प्रमान् यरिमन् काले समग्रचारित्रमोहन्न-पर्यापरिशामेय समुखः क्षीशकायामियानं ग्रहमाशो भवति तदा त्तपकनामकादसंख्येयग्रशानिर्जशमासीदति । स एव चैकत्ववितर्काविचारनामग्राह्रभ्यानाप्रिमरमसात्कृतघातिकर्मसमुद्दः सन् जिननामघेयो भवन जीसमोहादसं-ख्येयगुर्गिनर्जरामादत्ते तेन जिनो भगवान् परमनिर्जर इत्युच्यते (२३)। प्रज्यसस्प्रभः- प्रज्यलन्ती लोका-लोकं प्रकाशयन्त्री प्रभा केवलशानतेजो यस्य स प्रज्वलत्प्रभः (२४)। मोघकर्मा-मोघानि निःफलानि कर्माणि श्रवह द्यादीनि यस्पेति मोघकर्मा, फलदानासमर्याचातिकर्मेत्पर्यः, वेदनीयायुर्नामयोत्रसंज्ञकानामचाति-कर्मणामनुदय इत्यर्थः । (२५.) । **बटस्कर्मणाशः** – त्रटन्ति स्वयमेव छिद्यन्ते कर्माण्येव पाशा यस्येति त्रुटत्कर्मपाशः, उत्कृष्टनिर्वरावानित्यर्थः । ( २६ ) । शैलेश्यलंकतः - शीलानामधादशसहस्रतंस्थानामीशः रिलिश: । शिलेशस्य भाव: शैलेशी । यस च चीनपंसकास्या । शैलेश्या शीलप्रभत्वेन श्रलंकत: शैलेश्य-लंकुतः।(२७)।

### एकाकाररसास्वादो विश्वाकाररसाकुतः । अजीवक्रस्तोऽज्ञावदस्तरः ग्रन्थतास्यः ॥१२६॥

पकाकाररसास्वादः— एकभास्वाकारः एकाकारः, एकं विदोपकानं केवलजानमित्वर्यः । एका-कार एव तडः परमानन्तपुर्व तत्यासावोऽनुभन्नं सत्य च एकाकारसास्वादः, निवशुद्धकुद्धकेवसमावास-ज्ञानामुतरसानुभननवानित्वर्यः (२८) । विश्वाकाररसाकुतः - विश्वस्य लोकालोकस्य श्राकार्ये विशेष-कानं च एव ततः श्रननमीक्योत्पादनं तत्र आकुतो स्थापृतः विभाकारसाकुतः (२६) । अजीवन्—श्रान-प्राणवास्त्रित्वतात् श्रवीवन् (३०) । उक्तञ्च—

> यास-विधिगाउ सासडा श्रंबरि जल्लु विलाह । तुद्धर मोडु तडिन् तहि मसु अत्थवसहं जार् ॥

असुतः — न मृतः श्रमृतः, जीवन्तुकत्वात् ( ११ )। अ**जाश्र**्—न जागर्तीति श्रजाशत्, योगनिहारियतत्वात् (१२)। श्रसुदाः श्रात्मत्वरूपे स्वयानत्वात् न मोहनिद्रां प्राप्तः (११)। श्रूत्यता-स्रयः—श्रूपतया मनोवचनकायव्यापारपहितत्वात् श्रूत्यताम्यः (१४)। उक्तश्र—

> मववयव्हायसुच्हा ज्ञयसुच्हा समुद्रस्तमावे । ससहावे जो सुच्हा हवह सो गयबङ्गसमिहा ॥ प्रेयानयोगी चतुरशीतिस्तन्तुगुर्कोऽगुर्कः । निग्पीतानन्तपर्यायोऽविद्यासंस्कारनागृकः ॥१३०॥

प्रेयान्—ऋतिश्येन प्रियः प्रेयान् (३५)। अयोगीं—ंन विचन्ते योगा मनोवाकायव्यापारा यस्येति ऋयोगी (३६)। **चतुरशीतिलक्ष्युणः**—चतुरशीतिलच्चा गुणा यस्येति चतुरशीतिलच्चगुणः।

१ परमास्मप्रकाश २,१६२।

के ते चतुरसीतिलक्युकाः १ हिसादतस्तेवाजकपरिम्हर्यर्जनाति पञ्च । क्षोपमानमायालोमवर्जनिति नव । खुगुलामयरत्यरिवर्षनीमिति त्रयोदरा । मनोयाकायदुष्टत्वर्यर्जनीमिति योषद्य । मिष्यात्वममायिद्युत्त्वाक्षान्यर्वनिमिति विश्वतिः । इत्त्रियनिम्हर्यन्तेकविक्षतिः । ख्रातिकमायित्वायानायावर्षनेन्यदुर्मैगुँ यित्वस्यदुरसीतिः ८५ दश्युद्धि-दशक्षप्ययम्यु चित्वकपुरसोतियानीन ८५००। ते खाक्रिमतादिमिर्दैस्माम्यु वितासदुरसीतिकवृद्धायि ८५०००। ते च दश्यमैयु चित्ता चतुरसीतिकवृद्धायि ८५००००।
के ते दश्य कायर्वयमाः १ पक्षेत्रियादिग्वेद्धयर्यन्तवीयर्व्यविनित पञ्च। निवयक्षद्भियविषय्यवर्जनं वेति
पञ्च इति दश्य कायर्वयमाः ।

# मार्क पिथ ब्राग्रुमाशिय जं दिहं बायरं च सुहुमं च । सन्नं सहाउलयं बहुजग्मन्वत्त तस्सेवी ।।

इत्याकियतादयो दश । धर्मास्त दश प्रसिद्धाः सन्ति (३७)। श्रागुराः--न विद्यन्ते गुरा गगादयो यस्य सोऽगगा. (३८) । निःपीतानन्तपर्यायः—निःपीताः श्रविविद्यता केवलञानमध्ये प्रविशिक्ता श्चनत्वा पूर्वाया सर्वद्वव्यामां येन स निःपीतानन्तपूर्याय (३६)। **अधिद्यासंस्कारनाशकः**—श्चविद्या श्रकानं तस्याः संस्कार श्रावंसारमभ्यासोऽनुभवनं तस्य नाशकः म्लादुन्मलकः निर्मूलकापंकशकः । श्रथया श्चविद्यां ग्रभानं संस्कारेंग्रहचत्वारिशता नाशयतीति अविद्यासंस्कारनाशकः । अर्थ के ते अष्टचत्वारिशत संस्कार इति चेदच्यते – १ सहर्शनसंस्कारः, २ सम्यशानसंस्कारः, ३ सञ्चारित्रसंस्कारः, ४ सत्तपःसंस्कारः, ५ वीर्यचतप्यतंस्कारः. ६ म्रहमातप्रवेशसंस्कारः. ७ म्रहशाद्धिसंस्कारः. ८ परीपहनयसंस्कारः. ६ त्रियोगा-संयम्ब्यातशीलनसंस्कारः, १० त्रिकरणासंयमार्गतसंस्कारः, ११ दशासंयमोपरमसंस्कारः, १२ अज्ञानिर्जय-संस्कार: १३ संशानिग्रहसंस्कार:, १४ दशधर्मधतिसंस्कार, १५ ग्रहादशशीलसहस्रसंस्कार:, १६ चतर-श्रीतिलक्तगणसंस्कारः. १७ विशिष्टधर्मच्यानसंस्कारः. १८ ग्रातशयसंस्कारः. १६ ग्राप्रमत्तसंयमसंस्कारः. २० दृदश्यतेचोऽकंप्रकरण्श्रेण्यारोहण्यंस्कारः, २१ अनन्तगुणश्चित्रंस्कारः, २२ अप्रवृत्तिव्स्कारः, २३ प्रथक्तवितर्कवीचारभ्यानसंस्कारः. २४ श्रपवंकरणसंस्कारः. २५ श्रानिविक्तरणसंस्कारः. २६ बादर-कपार्याकांक्रिकरणसंस्कारः. २७ सद्यक्तवार्याकांक्रिकरणसंस्कारः. २ : बादरक्तवार्याकोद्विनिर्लेपनसंस्कारः, २६ सुद्धम कपायिकद्विनिलेपनसंस्कारः, ३० सद्दानकपायचरणसंस्कारः, ३१ प्रतीयामोहत्वसंस्कारः, ३२ यथाख्यात-चारित्रसंरकारः, ३३ एकत्ववितर्काविचारध्यानसंस्कारः, ३४ घातिघातनसंस्कारः, ३५ केवलशानदर्शनोद्गम-संस्कारः. ३६ तीर्थप्रवर्तनसंस्कारः, ३७ सद्धमित्रयाच्यानसंस्कारः, ३८ शलेशीकरखसंस्कारः, ३६ परससंवर-वर्तिसंरकारः, ४० योगांकदिकरणसंरकारः, ४१ योगांकदिनिलंपनसंस्कार , ४२ समुच्छिन्नक्रियसंस्कारः, ४३ परमानर्जपश्रयस्मारः, ४४ सर्वकर्मचयसंस्कारः, ४५ श्रनादिभवपर्ययविनाशसंस्कारः, ४६ श्रनन्त-सिद्धत्वादिगतिसंश्कारः, ४७ ग्रदेहसहजञ्जानोपयोगेश्वर्यसंस्थारः, ४८ ग्रदेहसहोत्थात्त्रयोपयोगेश्वर्य-संस्कारः (४०)।

# वृद्धो निर्वचनीयोऽणुरसीयाननजुप्रियः । ष्रेष्ठः स्थेयान् स्थिरो निष्ठः श्रेष्ठो ज्येष्टः सुनिष्ठितः ॥१३१॥

१ मुला०, १०३० ।

परमाखोः परं नाल्पं नभसो न परं महत् । इति बुधन् किमदाचीन्नेमौ दीनासिमानिनौ ॥

इति वचनात्पद्रलपरमासारितसूचमा भवति । स उपमानभूतो नो भगवान् , तदसासदृशस्वात् , योगि-नामप्यगम्योऽण्युरुव्यते (४३)। असीयान-अस्पोरप्यतिस्वमत्वादतिस्येन अस्यः स्वमः श्रसीयान् । अक्रहेऽथं गुवादिक्वेयन्सी वा इति सत्रेण ईयन्स प्रत्ययस्तदितम् । पद्गलपरमाग्रास्तावस्तक्मो वर्तते, सोऽपि श्चविच-मन,पर्ययशानवतां सम्योऽस्ति । परं भगवान तेषां योगिनामप्यसम्बद्धेन सः श्रामीयानुन्यते ( ४४ ) । **अक्रणप्रिय:**—न श्रगाव: न श्रल्पा: श्रनगावी महान्त:, इन्द्र-घरगोन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्र-चन्द्रादय: । तेषां प्रियः, श्रतीवामीष्टः श्रानगप्रियः, चरगानेवकत्रिकात्सतीनामाराध्य इत्यर्थः । श्रयवा न श्रयावः पद्रलपरमा-शवः प्रिया यस्येति ऋतराप्रियः। भगवतः समयं समयं प्रति ऋतन्यसामान्याः पद्गलपरमाखवः समाग-च्छन्ति. स्वामिन: शरीरं संस्क्रिप्यन्ति । तै: किल भगवत: शरीरं तिष्ठति । ते परमाखवो नोष्ठाहार उच्यते । योगनिरोधे सति न त्रसावः प्रिया यस्येति अनुसूप्त्रियः (४५)। प्रेष्ठः —श्वतिरायेन इन्द्र-धरसोन्द्र-नरेन्द्र-मनीन्द्र-चन्द्रादीनां प्रियः प्रेषः । गुगादिष्ठेयन्सौ वा इष्टप्रत्ययः । इष्टप्रत्यये सति प्रियशब्दस्य प्रश्रादेशः । तहृदिष्ठेमेयस्य बहुलमिति वचनात् । विवस्थिरस्पितोस्युरबहुजतुप्रदीर्वहस्ववृद्धवृन्दारकाणां प्रस्थर्फुबरगर-वंहत्रपद्माधह सवर्षवन्ताः । प्रियमञ्दरस्य प्रकारमः । अस्मिन सत्रे तप्रशब्दः तप्यन्ति पितरोऽनेनेति तप्रः. पुरोडाश: यश्रभाजिमस्यर्थ: । स्फावि-तंचि-वंचि-शकि-चिप-श्ववि-सहि-सदि-संदि-वंदि-तुंदादिश्यो रक् । इत्य-विकारेषु सुधाल गृधिश्चिति वृति व्रिदि सुदि तृषि दृषि वृतिम्यम इति सुत्रेण रक् प्रत्ययः (४६)। स्थेयान् — ग्रतिशयेन रिथरः स्थेयान् । गुबाविष्ठेयन्सौ वा इति सत्रेश ईयन्सप्रत्ययः । तद्वविष्ठेमेयःस बहत्त मित्यनंन मृत्रेण दियरशब्दस्य स्थ आदेश: । प्रियस्थिरस्फिरोस्मृदबहत्ततृप्रदीर्घहस्ववृज्ञवृन्दारकाशा प्रस्थरफुवरगरवंहत्रपदाधह सवर्षवृन्दाः इति वचनात् स्थिरशब्दस्य स्थन्नादेशः, श्रवर्ण-इवर्णे ए स्थेयञ जातम् । प्रथमैकवचनं सि: । सान्तमहत्तोनौपधायाः दीर्घः, व्यक्षनाच सिलोपः, संयोगान्तस्य स्रोपः. स्थेयान ( ४७ ) । क्रिश्चर:--योगानिरोधे सति उद्धासनेन पद्मासनेन वा तिष्ठति निश्चलो भवतीति स्थिर: । तिमि-रुधि-मवि-मंदि-वंदि-बधि-रुचि-स्विभ्यः किरः इत्यधिकारे श्राजिरादयः स्रजिर-शिक्षिर-शिक्षिर-स्विराः इत्यनेन सुत्रेश किरप्रत्ययान्तो निपातः ( ४८ )। निष्ठः—न्यतिशयेन तिष्ठतीति निष्ठः । आतम्रोपसर्गे ग्राङ् प्रत्ययः (४६)। श्रेष्ठः - अतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः । गुवादिष्टेयन्सौ वा । प्रशस्यस्य श्रः (५०)। ज्येष्ठः---श्रतिशयेन वृद्धः प्रशस्यो व ज्येष्ठः । गुगादिष्ठेयन्सौ वा । वृद्धस्य च ज्यः । चकारातः प्रशस्यस्य च ज्यः (५१)। सनिष्ठितः सन्द शोभनं यथा भवति न्यतिशयेन स्थितः सनिष्ठितः । बति-स्यति-मास्थान्त्यगुर्वो इत्वम् । अथवा शोभना निष्ठा योगनिरोधः संवातोऽस्येति सुनिष्ठितः । सार्विसादिदर्शनात् संजातेऽर्थे इतच प्रत्ययः (५२)।

> भूतार्थग्रूरो भूतार्थद्दुरः परमनिर्गुखः । व्यवहारसुबुप्तोऽतिजागरूकोऽतिसुस्थितः॥ १३२॥

भूतार्थग्ररः-भृतार्थन परमार्थेन सत्यार्थेन शूरो भूतार्थश्ररः, पापकार्यस्नाविष्यंसनसमर्थस्वात् । उक्तक्र-

यो न च याति विकारं युवतिजनकटाचवायविद्योऽपि। सः त्वेव शूरसूरी रवासूरी नी भवेच्छूरः॥ भ्यो न च याति विकारं कर्मसमितिवज्ञवायविद्योऽपि। सः त्वेव शूरसूरी रवासूरी नो अवेच्छूरः॥

१ द दमिशुमि० । २ द प्रतावयं श्लोको नास्ति ।

स्रथम भूतानी प्राधिनाम् झर्षे प्रयोजने स्वर्ग-मोझलपने ग्ररः हुमटः भूतार्थग्रहः । झपना भूताः मातः झर्षः झालपदायो केन व भूतारं। । च चाली ग्रहः कांच्यवन्तर्यः भूतार्थग्रहः । झपना भूतार्थो कुम्मार्थन्त ग्रहः । क्ष्यवारः । भूतार्थग्रहः (१३) । भूतार्थाद्वरः—भूतार्थं व्यावार्था हुपः केवलक्षानं विना कुम्मार्थाल्या विमुद्धः । झपना भूत झरीता देश्याः 'ख्रोत्रित्वविष्याः मुक्तमुक्तः, तेन्यो तूर्वे विमुद्धः वर्षेत्रियविष्या मुक्तमुक्तः, तेन्यो तूर्वे विमुद्धः वर्षेत्रियविष्या मुक्तमुक्तः, तेन्यो तूर्वे विमुद्धः वर्षेत्रियविष्या मात्रिया निर्माण्यान्तः वर्षेत्रा । अयवा भूताः विष्याचनायाः स्वमन्यवीया, वे चन्योपिता झपिन वन्युच्यन्ते, तेषा- मार्याद प्रयोकनात वृद्धे दर्वायव्यतः भूतार्थवृद्धः, मत्र्यानामर्थवायः, व वर्ष्यां । तथा चोक्तम् झारा- मीमांचावायाः —

#### इतीयमासमीमांसा विहिता हितमिच्छतास् । सम्यग्मिथ्योगदेशार्थविशेषश्रतिपत्तये ।

#### बोधो वा यदि वाऽऽनन्दो नास्ति मुक्तौ भवोज्ञव: । सिञ्जसाध्यं तद्दाऽस्माकं न काचित्कतिशक्ष्यते:॥

श्रधना परा उल्ह्या मा लद्ग्मीमोंचलच्चोपलच्चित कर्मच्योद्ध्या यत्येति परमः, पुंतद्राधिक-पुंत्कादनुष्ट्रास्थारेषु क्रियौ तुल्याधिकस्ये इति यचनात्पराग्यस्य पुंतद्रावः । निक्षिताः परमार्थभूताः परमिकानीयीपपरेवार्धिमीनियोरिता गुला अनन्ताः केष्यत्रानात्ये यत्येति निगुं यः । परमाधानौ निगुं यः परमित्युः (५५) । ध्यवद्वारसुषुतः—व्यवहार विहारकर्मीय धर्मोर्वस्थातिक्षेत्रालः च सुद्ध अतिश्चेत्र सुक्षो निक्षित्यः, अव्यापुतः व्यवहारसुपुतः (५६) । अनिजागासुकः—वागतीय्वंत्रालः व्यापकाः आत्मत्यक्षे पद्ध वाववानः । अतिश्चेन वालकः अतिवारकः । वात्मकः इति वचनात् वायधातो क्ष्मत्ययः (५७) । अतिसुन्धियतः—अत्रियोन वृत्यतः सुन्धीयृतः अतिसुर्वियतः (५६) ।

#### उदितोदितमाहात्म्यो निरुपाधिरकृत्रिमः । अमेयमहिमात्यन्तशुद्धः सिद्धिस्वयंवरः ॥१३३॥

उदितोदितमाद्वास्त्यः — जदितारः पुरित एतप्रकरं मागतं माहात्यं प्रमाशे यस व जिदेतोदितमाहात्यः (५६) । निरुपाधिः — निर्गत उपाधिर्धर्मीचता धर्मोपरेशविहारकार्मादिको सस्त्रेति निरुपाधिः ।
अथवा निर्गतं उप धर्मीपात आधिः मानती पीडा सस्त्रेति निरुपाधिः, कन्त्रवर्धमस्याव्याधित्रवर्धादित्वात्
निश्चित् हत्यःं । अपवा निश्चित उपाधिरात्मधर्मस्यात्मस्यस्य चित्ता परमञ्जूक्रव्यानं सस्त्रेति निरुपाधिः
(६६) । अक्र्मुब्रमः — अक्रस्तेन अविधानेन धर्मोपरेशारं कृतिमः । इष्युवधानिक्षम् केत निष्कृते इति
स्रेय त्रिमात्रयाः । कन्नारो गुवाधः । उष्टित-अधीनती स्रावुक्याः इति वरिमायवात् कन्नारावाद्यः
(६१) । अमेरमहिमा — महतो माथो महिमा । प्रविव्यादित्य इमन् । वा स्रमेदीप्रमार्थीन् तोकालोकव्यापी महिमा केवलशानव्यातिर्परमायान्यस्यस्थित (६१) । अस्यस्तरुप्रः — अस्यस्तरित्यनेन सुक्रः

कर्ममलक्तांकरितः ब्रत्यन्तपुदः, रागद्वे पमोहारिरहितो वा हव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरहितो वा, सक्रिकटतर-विदयर्पायन्तात् ब्रत्यन्तसुदः (६३) । सिद्धस्ययंषरः— सिद्धेरान्गोपलच्येः कृत्यावाः स्वयंवरः परियोता विदिस्तयंवरः (६४) ।

> सिद्धानुजः सिद्धपुरीपान्धः सिद्धगणातिथिः। सिद्धसंगोन्मुसः सिद्धालिन्यः सिद्धोपगृहकः॥१३४॥

सिक्षानुषः —िरुद्धानां युकारमनां श्रमुको लघुआता, पश्चान्वातलात् विद्यानुवः (६६) । सिद्धपुरीषान्धः —विद्धानां युकारमनां पुरी नगरी युक्तिः, ईपत्याग्मारसवं एकनम्, तस्याः पान्यः पिषकः
विद्धपुरीपान्यः (६६) । सिद्धाणातिधिः —विद्धानां युक्तवीवानां गयाः समूहः श्रनत्विद्धस्यद्धायः
विद्धार्याः, तस्य श्रातिषः प्राप्त्येकः विद्धान्यार्तिषः (६७) । सिद्धसंयोनसुश्चाः—विद्धानां मन्नविन्युवानां संगो मेनलतं मति उन्युको बद्धोत्कण्डः विद्धशेगनुष्ठाः (६८) । सिद्धानियः—विद्धौः क्रमीविन्युवैः
वर्षुवर्षः महापुरुपरार्तिर्गितुं योग्यः श्रारलेषोत्विदः विद्धानित्यः (६६) । सिद्धोरमृष्ट्कः—विद्धानां
गुक्तिक्तवानां उपराष्ट्कः श्रातिगतदानकः श्रीकपातिवायकः विद्धोरमृष्ट्कः (७०)।

पुष्टोऽष्टादशसहस्रशीलाश्वः पुण्यशंवलः । वृत्तात्रयुग्यः परमशुक्कतेश्योऽपचारकृत्॥१३५॥

पुष्टः—पुण्याति रम पुष्टः, पूर्वसिद्धसमानशनदर्शनसुखवीर्याद्यनन्तगुर्योः सबलः ( ७१ )। उक्तञ्च-

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलस् । तयोरेंग्री विवाहश्च न तु पुष्ट-विपुष्टयो; ॥

अष्टादशसहस्त्रशीलाश्य:— अरत्वेत वर्णेन अमीष्टस्थानं प्राप्तुवन्ति बातिगुद्धत्वात् स्वस्यामिन-मिमतत्व्यानं नम्त्रतीति अर्थनः। अष्टमिर्पण्या दर्ग अष्टार्द्य । अष्टार्द्य च तानि यह्नाचि अष्टार्द्यण्यान्त्र स्वाणि । अष्टार्द्रयावृद्धाणि च तानि योज्ञानि अष्टार्द्ययहरूयोज्ञानि, तान्येव अर्था वाजिनो यस्य वोऽङ्गा-दरायस्वर्यालाग्यः। भ्रानि तानि अष्टार्द्ययस्वर्षाणि योजानोति वेदत्यते—

> शोजं व्रवपरिरचय्युपैतु द्वभयोगङ्क्तिमवरहतिस् । संज्ञाचिरतिरोधौ क्षादियसमकात्ययं चमादींख ॥ गुयाः संयमवीकवपाः द्वद्यः कायसंयमाः। सेम्या हिंसाकस्यतातिकमाद्यवद्यवर्जनाः । ॥

१ भनगारधर्मा० भ० ४, १७२-१७३।

> वर्षांगमो वर्षावर्षपश्च हो वापरी वर्षेविकास्नारी । भारोस्तद्यांगद्ययेन योगस्तदुच्यते पञ्चवित्रं निरुक्तम् ॥ वर्षांगमो गवन्द्रावी सिंहे वर्षेविपर्ययः । योदशादी विकासस्त वर्षेवाद्यः प्रणेतर ॥

परमशुक्का लेश्या यस्य स परमशुक्रलेश्यः ( ७५ ) । उक्तञ्च नेमिचन्द्रेस् गुनिना गोम्मटसारप्रन्थे लेश्यानां पोडशाधिकारप्रस्तावे शुक्रलेश्यस्य लच्चां—

> या कुर्याइ पक्खवायं स्ताविष विद्यासां समीय सन्वेसि । यात्य व राथं दोसं योहो वि य सुक्कलेस्सस्स<sup>ी</sup> ॥

अपचारकृत्—अपचरवागचार्य मारवाम्, क्रमेशृज्यामेश्वाप्याये धातिकमंत्रां विश्वेद्यतीनः 
तर्षः । अपचारं धातिकधारतं यूर्वम्य इतवात् भागवानित्यमः । यद्या क्रांश्विद्यतीयः इत्युत्तां मन्त्रवित्यस्वर्षाः । अपचारं धातिकधारतं यूर्वम्य इतवात् भागवानिक्यमः । यद्या क्रांश्विद्यत्याये इतवातित्यपेः । इत्यत्नानिक्यत्यकृष्युः भगवती व्यावतीष्टरक्यानिक्यमानि नामानिः त्यस्योपार्यवत्यात्रीयः ।
अपवा अपचारं मारायं इत्यति उच्छेदमतीति अपचारकृत् । यद्यरम्भच्छाः व्यस्य मार्व्यवसावभेतः 
अपवारकन्तं, मक्त्यो वैदयं, तपसं सुद्धं, त्यस्य विद्याद्याः विद्यापार्यस्य व्यस्ति 
अपवारकन्तं, मक्त्यो वैदयं, तपसं सुद्धं, तपसं सुद्धं, मारवायं वीद्ययं पाप्यते च्यावायाः विद्यापार्यस्य व्यस्ति 
अपवारक्तं, मक्त्यो वैदयं, तपसं सुद्धं, तपसं सुद्धं, मारवायं वीद्ययं पाप्यते विद्यापार्यस्य व्यस्ति 
प्राव्यतित् तथां मतसुरुखेदित्यान् भावान् युत्यमारिक्याचित्रवादितं आत्यस्य ( ५६ ) ।

क्षेपिष्ठोऽन्त्यत्त्रग्यस्या पंचलव्यत्तरस्थितः। द्वासप्ततिप्रकृत्यासो त्रयोदशकालप्रणुत् ॥१३६॥

• क्षेपिष्ठ:-- आतिरापेन दिमः शीमतरः होप्डः। स्यूजर्युविषमञ्जमान्त्रम्भावेत्रांने गुब्ब इप्पनेन प्रमान्ये रक्तालांप इकार प्रकारक होप्डः, आतिशयेन ग्रीमः एकेन हयेन नैलोक्यशिखरणानि-लात् (७७)। अन्त्यक्रसम्भा-अन्त्रकृत्यस्य छला अन्त्यक्ष्यस्या, संसारस्य प्रक्षिमः समयः, तेन वह गामुको मिनमित्यर्थः। उद्यक्तन

> सर्वा सम्रपर्द मैंग्यं सत्सर्वा च पदत्रयम् । सत्सर्वामपि ये सन्तरतेषां मैंग्यं पदे पदे ॥

श्रभवा श्रत्यव्यास्य रश्चानकल्याचास्य सला मित्रं श्रत्यव्याच्या । श्रभवा श्रत्यव्याच्याः इति याठे श्रत्यव्याः सला मित्रं वस्येति श्रत्यव्याच्याः । समासान्यगतानां वा राजादीनामदन्तवा इत्यविकारे राजव् श्रद्य सर्वि इत्यनेन श्रत्यस्यः (७८) । पश्चत्वच्यव्यास्थितः—यञ्च च तानि लण्वचायि पश्चत्यव्यायि , श्र इ उ श्र्वः त्रस्येरस्यायि , क च टात दि स्यायि , क सा प क स्यायि । स्यायि वा । यावस्थाते पश्चत्यस्यप्रायाम् वात्रकात्यस्यं चतुर्दे गुवास्याने व्यायिकस्यप्यानामि । स्यायिकस्यप्यानामि । स्यायिकस्यप्यानामि । स्यायास्यायास्यानिकस्यप्यानामि ।

> आवित असंस्थमया संसेन्जावित होइ उस्मासो । सनुस्सासो धावो सन्तयोको त्ववो मिक्को ॥ अहन्तरसद्ववा नातो दो नात्विया मुहुन्ते तु । समक्ष्ये पं भिन्न' इत्योदक्ष इत्योवितः ॥

एकावलि-उपरि एकः समयो वर्षते स जघन्योऽन्तर्महर्नः उच्यते । एवं द्विःत्रि-चतुरादिसमया वर्षन्ते यावत तावत घटिकाद्वयमध्ये समयद्वयं हीनं तावदन्तर्महत्त् उच्यते । एकेन समयेनोनं नालीद्वयं भिन्नमहत्तेः कथ्यते । एकस्यापि श्रदारस्य ( उच्चारसे ) ग्रसंख्येयाः समया भवन्ति ( ७६ ) । ज्ञासमनिप्रकत्यासी-पञ्चानामक्तराणां मध्ये श्चन्याक्तस्य येऽसंख्याताः समयाः भवन्ति तेषां समयानां मध्ये ही ही समयी, तयो-र्द्वयोः समययोर्मध्ये यः पूर्वः समयः, स समयो द्विचरमः समयः कथ्यते, उपान्त्यसमयं चामिषीयते । तस्मिन्न-पान्यसमये द्विसप्ततिप्रकृतीर्भगवान् चिपति । द्विसप्ततिप्रकृतीरस्यति चिपते इत्येवंशीलो द्वासप्ततिप्रकृत्यासी । कास्ता द्वासप्ततिप्रकृतयो या भगवानुपान्त्यसमये चतुर्दशे गुग्रस्थाने चिपयतीति चेद्रस्थते द्वौ गन्धौ सुर्राभ-दरमी २। मधुराम्लकद्रतिक्तकथायाः पञ्च स्ताः ७। श्वेतपीतहरितारुणक्रम्णपञ्चवर्णाः १२। स्रौदारिकवैक्रियिकाः हारकतेजसकार्यगाशारीराणि पञ्च १७ । श्रौदारिकश्रेक्रियिकाहारकतेजसकार्यगाशारीरवन्धनानि पञ्च २२ । श्रौदारिक-. वैक्रियिकाहारकतैजसकार्मग्राशारीरसंघाता पद्म २७ । वज्रवप्रभनाराच वज्रनाराच नाराच-ऋर्षनाराच-कीलिका-ऽसंप्राप्तास्पर्शाटका पर संहनानि ३३ । समचतन्छ न्यग्रोधपरिमंडल-शलमीक<sup>२</sup> कुञ्जक वामन-हंडकसंस्थानानि घट ३६ । देवगतिः ४० देवगत्यान् पर्व्य ४१ प्रशस्तविहायोगतिः ४२ श्रप्रशस्तविहायोगतिः ४३ परघातकः ४४ श्चगरलय ४% उच्छनासं४६ उपघात:४७ श्चयश:४८ श्चनादेवं४६ शमं५० श्चशमं५२ सस्वरं५२ द्रःस्वरं ५३ स्थिरं ५४ ऋस्थिरं ५५ स्निग्धव्हकर्कशकोमलागुव्लव्वशीतोष्णस्पर्शाष्टकं ६३ निर्माणं ६४ स्त्रीदा-. रिकवैकियिकाहारकांगोपांगत्रयं ६७ श्रपर्याप्तं ६८ दुर्भगं ६९ प्रत्येकं ७० नीचैगोंत्रं ७१ द्वयोर्वेद्ययोर्मध्ये एकं वेशं ७२ इति द्वासप्ततिप्रकृत्यासी (८०)। **त्रयोदशकालप्रणत**—त्रयोदशकलीन त्रयोदशकर्मप्रकृती तुद्ति द्विपते त्रयोदशक्तिप्रसात् । के ते त्रयोदश कलय इत्याह-श्रादेयं १ मनुष्यगतिः २ मनुष्यगत्यानुपूर्व्य ३ पञ्चोन्द्रयजातिः ४ यशः ५ पर्याप्तः ६ त्रसः ७ बादरं ८ समगं ६ मनुष्यायः १० उच्चैगीत्रं ११ द्वयोर्वेध-योर्मध्ये एकं वेद्यं १२ तीर्थकरत्वं च १३ इति त्रयोदशकतिप्रगात ( ८१ )।

> अवेदोऽयाजकोऽयज्योऽयाज्योऽनन्निपरिप्रदः। अनुधिद्योत्रो परमनिःस्पृद्योऽस्यन्तनिर्वयः॥१३७॥

अवेद:—न विचते वेदः स्त्रीपुंत्रपुंत्कत्वं यस्येति ऋवेदः, तिंगत्रयरित इत्वर्षः । किं स्त्रीत्वं किं वा पुंस्तं किं च नपुंत्कत्वमिति चेदुच्यते—

> क्रोबिमार्वयमीरूबमुग्धलक्रीबतास्त्रनाः । पुंस्कामेन समं सम् सिंगानि स्वैवस्चने ॥ सरलं मेहनं स्वाल्यं श्रीण्डार्वरमभुष्टता । स्वालंमेन समं सम् विज्ञानि मन्वेटने ॥

१ गो० जीवकांड ५७३, ५७४। २ ज स्वाति ।

यानि स्नी-पुंसिंसगानि पूर्वांगीति चतुर्देश । उक्तानि तानि मिश्राणि यण्डसावनिवेदने ॥

श्रभवा प्रवेद: न विधन्ते श्रु-वेदरबुर्वेदसानवेदायर्थंयानामानः कासास्रादिधिहता हिंसासाकािष्य वैद्या सस्येति क्रवेद: । तर्हि कर्षश्रः कथं यदि पापशाकािषा न बानातीित चेक, बानात्मेत, पर हेयतयाऽयेति । नभा निर्देहस्यानियस्यादेद उच्यते । श्रम्यश्र कामन्तात् है स्वर्गापवर्गतस्याप्याचित्तां सक्यीं दर्दातीति क्षवेद:, श्रभुदय-निःभेयरकंपीचप्रदायक हत्यथं: । श्रथा क्रस्य श्रिक्त्य देशानस्य केद्रावस्य वायुवेदस्य अक्षयाक्रमस्य मानोक्ष वस्य परवास्य दर्दे ' पापं चति सङ्वति क्रवेद: । व्यावमानः स्त्यमानः सूक्यमानः पूर्वमानः स्त्रेतपा देशानां तदस्याना उपलादचात्वयां पापिवधंतक हत्यथं: । तथा चोक्तं विस्त्यकारग्राक्तं —

#### भ्रः शिवे; केशवे वायौ ब्रह्मचन्द्राग्निभानुषु ।

वो बरुगो । ई कुत्सायां पापे च । अवेट इति गतं सिद्धमित्यर्थः (८२) । अध्यक्तकः---न याजयति, न निजां पूजा कारयति, श्रांतिनिःस्प्रहत्यात श्रयाजकः । तर्हि पूर्व कि सस्प्रह इदानीमेव निःस्प्रहः संजातः ? इति चेत्र, पूर्वमपि निःस्प्रहः, इदानीमपि भगवान्निःस्पृह् एव । परं पूर्वे समक्शरसास्थितः हन्द्रादिकतामर्चना लोचनाभ्यां स्वभावेन विलोकते, तदा भव्यानामानन्द उत्पद्यते—स्वाम्यस्मत्कृतां पूजा स्वीकरोतीति याजकवत्प्रतिभासते । इदानीं त योगनिरोधकत्वात साम्रादयाजक इव भव्यात्मनां प्रज्यमानोऽपि चेतिस प्रतिभासते, तेन भगवानयाजक उच्यते । श्रयवा श्रयते श्रयः श्रम्पचाहिभ्यरचेति श्रचा सिद्धत्वात । क्रचेरि करिति यचनात अप डांत गांतरूच्यते । सा त तीर्थप्रवर्तनकाले भवति, सस्मिक्रियत्यादिप इदानीं त व्यपस्तकियो भगवान बोभवीति स्म । तेनायमर्थः – श्रयस्य ग्रामनस्य तीर्धप्रदर्तनपर्यटनस्य दिशास्त्रायातान श्रयाजकः परिहारकः श्रयाजकः । श्रयजमानो वा (८३)। अयज्यः यण्टं शक्यो यज्यः, न यज्यः श्रयज्यः । इकि-सिंह पवर्गान्तः व यप्रत्ययः । शकि प्रह्णात शक्यार्था ग्राहः, स्वामिनोऽलक्यस्वरूपत्यात केनापि यष्टं न शक्यते तेन 'श्रयज्य' इत्युच्यते (८४) । अयाज्यः- इज्यते याज्यः, न यप्टं शक्यते श्चराज्यः । ऋवर्षं न्यंजनान्तावु ध्वरा । शन्यार्थं विना यो न भवति । कि शामान्येन ध्यराव भवति. श्रयाच्योऽपि श्रलक्षरक्षपत्वात् ( ८५ )। अनद्भिपरिग्रहः- कर्मसमिधा भरमीकरशेन ग्राग्ने ग्राहिपत्याह-वनीयदिविशामिनामत्रयवैश्वानरस्य न परिप्रहः स्वीकारा यस्यासी ऋनिभपरिग्रहः । ऋथवा ऋमिश्च परि-महभ पत्री अमिपरिमही, न अमिपरिमही यस्य संऽनीमपरिमहः। मान्यपीसा त अमे भायांश्च परिमहो मवति, भगवांस्तु ध्यानाभिनिर्दश्वकर्मेन्धनत्वात् ग्रानीभपरिग्रहः (८६)। उक्तञ्च--

#### प्रसंख्यानपृथिपावकपुष्टानुःथानसन्ध्यसदद्दिदितरुद्धस्मर्गवजयः ।

**अनग्रिदोणी**—ऋभिहोत्रो यहाँतरोपः। ऋमिहोत्रो विद्यतं सर्व लोऽभिहोत्री ब्राह्मस्वियोषः। न ऋमिहोत्री ब्रन्निहोत्री, ऋमि क्रिनापं कमेन्यनदहनकारित्वात्। नतु त्रान्तं सम्दरूपं नपुं सके प्रोक्तत्वान्तव्यानत्र पुर्वतं सुचितम् १

सामान्यशास्त्रो नृतं विद्येषो स्ववतात् भवेत् । परेख प्रवेषात्रे वा प्रावद्यो स्वयताम् ॥ विद्येषेय् यकामानः पुंत्वम् । त्या चोक्तं दुर्गसिद्धेन कविना—स्वयादिकमानदेवस्यक्रमानद्वः । व्यरिगिरिववद्वविविद्यस्यात्राः 'युव्यक्षेत्रा ॥ व्यरिगिरिववद्वविविद्यस्यात्राः 'युव्यक्षेत्रा ॥ व्यर्गसिद्ववद्वविविद्यस्यात्राः 'युव्यक्ष्यं । व्यर्गसिद्ववद्वविविद्यक्षात्राः 'व्यव्यक्ष्यस्यात्रे । व्यर्गस्यक्षात्रे । व्यर्गस्यक्षः वाव्यक्ष्यस्य व्यव्यक्षः । व्यर्गस्य व्यव्यक्षः वाव्यक्ष्यः वाव्यक्ष्यः वाव्यक्ष्यः । व्यर्गस्य व्यवस्थान्यक्षः वाव्यक्ष्यः वाव्यक्ष्यः व्यवस्थान्यः ।

१ संस्कृत पञ्चसंग्रह १६७--१६८ । २ ज स्वरूपं । ३ इ स्थारमज० । ४ इ रत्रमानीलाः ।

> ग्रन्तकः क्रन्दको नृषां जन्मज्वरससः सदा। लामनाकातकं प्राप्य भ्यावतः कामकारतः ।॥

श्रयचा श्रावनता श्रातिरायेन विनाशं प्राप्ता निर्देश श्रद्धस्त्रेनञ्जादयो यस्मादिति श्राव्यन्तनिर्देशः । तीर्येकरपरमदेवे सति मिध्यादृष्टीनां निस्तेबस्कता मक्तीति भावः । तथा चोक्तं तेनैव मगक्ता **समन्तमन्न**-स्वाद्यानार्योगा—

> त्वया धीमन् मद्धाप्रशिक्षिमनसा जन्मनिगतं समूर्व निर्मिषं त्वमसि विदुषां मोषपद्वी । त्वियं ज्ञानव्योतिर्विभविष्टत्वीर्गाति भगव-ष्टायय स्वाता दव शचिरवादन्यसवः ।

श्रयवा श्रतिशयेन श्रन्ते मोद्यगमनकाले निश्चिता द्वा स्वपत्वीवरत्त्व्यलत्त्व्या यस्येति श्रत्कत-निर्दयः । तदप्यक्तं तेनैव देखागमस्तृतिकारिया समन्तमद्वेख-

> श्चन्तः क्रियाधिकरणं तपः फर्ज सकलदर्शिनः स्तुवते । तस्माधार्वाद्वभवं समाधिमरणे प्रयतितन्यम् १ ॥

त्रलमतिविस्तरेख ( **८**६ ) ।

श्रशिष्योऽशासकोऽदीक्योऽदीक्षकोऽदीक्षितोऽक्षयः । श्रगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको ज्ञाननिर्मरः ॥ १३८ ॥

अशिष्यः — न केनापि शिष्यते अशिष्यः । अथवा मोक्गमनकाले मुनिशिष्यसहस्वादिगयानैवेष्टि । तोऽपि पदमनिःस्पृहत्वात् निरीहत्वाच अशिष्यः (६०)। अग्रासकः — न सारित न शिष्यात् धर्म द्वेत् अशासकः, गोगनिरोषत्वात् (६१)। अविध्यः — न केनापि शैक्षते अश्रीक्षः, स्व्यंबुद्धत्वात् (६२)। अविधितः — अनीष्ठाः — न कापि शौचते वतं माइयति अश्रीक्षः, वाषुचरित्वार्यवात् (६१)। अविधितः — केनापि मर्त माहितः अश्रीवितः, स्वयमेव स्वत्य गुरुवात् । (६५)। अस्त्वाः — नास्ति वयो विनाशो यस्य सोऽव्यः। अथवा न अचायि इन्द्रियाचि याति प्रामोति अच्यः। अग्रोक्शस्यक्ताः (६५)। अग्रम्यः— न गन्तु शक्याः प्राप्यः। इकि-सिदः प्रवानित्वाच यप्तयः, अश्रिकेशस्यक्त इत्यर्थः (६६)। अग्रम्यः— किमपि एसं मनोहरं वदा स्थेति अस्तरः (६८)। उक्तञ्च—

> शुद्धकोषमयमस्ति वस्तु यदामवीयकपदं तदेव नः । स प्रमाद इह मोहजः क्वचित्कस्पते यदपरेऽपि रम्यता ॥

अरमकः--श्रात्मस्वकःमन्तरेख न क्वापि रमति श्ररमकः ( ६६ )। श्रात्रविर्भरः--शानेन केव-सत्रानेन निर्मरः परिपूर्वो शाननिर्मरः, श्राकण्डममृतसत्यसुवर्षणस्यवित्यर्थः ( १०० )।

#### इत्यन्तकुष्कृतम् ।

#### महायोगीश्वरो द्रव्यसिखोऽदेहोऽपुनर्भवः। बानैकचिज्जीवधनः सिद्धो लोकाप्रगासुकः॥ १३६॥

सहायोगीश्वर:—महायोगिनां गण्यरदेवादीनामीश्वरः स्वामी महायोगीश्वरः (१०१)। इटबर-सिक्क:—प्रध्यक्षेण विक्रो हव्यविक्षः, याचात्विक्ष इत्यर्थः (१०१)। अवेष्कः—न विक्रते देहः शरीरं यस्येति अदेहः, प्रमीवारिकतेवकामायाग्यरिक्याहित इत्यर्थः (१०६) अपुनर्भवः— न पुनः वंवारे वंय-रतीति अपुनर्भवः। अथवा न विक्रते पुनर्भवः वंवारो यस्येति अपुनर्भवः। अथवा न पुनः भवे तर वर्षकः क्वाद ब्रह्मिक्यादिको देवः वंवारेऽस्ति, अपमेन श्रीमद्भगवदहंत्वर्थक एव देव हत्यर्थः (१०४)। आवैष्यः— क्वाव्य — शामोय केवतशानीय एक ब्रह्मिया विद्यत् वेतना यस्येति शानैश्वित्य (१०६)। जीवष्यनः— अवैत श्वारमा निर्वती नियन्तो जीवपनः जीवमय इत्यर्थः। ब्रुवती विस्ता (१०६)। उक्तञ्च—

#### श्वसरीरा जीवश्वका उवजुत्ता दंसखे य कार्ये य । सायारमकायारो सन्सक्षमेयं तु सिद्धार्यं ॥

सिद्ध:—सिद्धिः खात्मीपलब्धिः संवाता यस्पेति सिद्धः (१०७) । लोकाप्रगासुकः—लोकस्य वैलोक्यस्य प्राप्ते शिवले ततुवातवलये सुकिशिलाचा उपरि मनागूनैकाव्य्तिप्रदेशे गञ्चतियित्वर्धालः लोकाम-ग्रासुकः। म्रकक्तममहत्त्रवस्यावययनपद्दसुकक् इति प्रशेषा उक्तप्रस्यवः। अकारः सिद्धिरुवद्वस्यावयवन्यद् हिति विद्योपस्यार्थतेन क्षस्योपधाला दीचीं बृद्धिनीमिनमि च चटलु (१०८)। इत्यन्ताष्टकम्। एय-मेक्षप्त १००८।

#### इदमष्टोत्तर नाम्नां सहस्रं भक्तितोऽईताम् । योऽनन्तानामधीतेऽसौ मुक्त्यन्तां सुक्तिमक्षते ॥ १४० ॥

ह्दं प्रलचीम्तं अनन्तानां अतीतानागतवर्तामानकातपेवाण अन्तरांक्ष्यानां अर्हतां श्रीमद्भागवद्दं-स्वर्षत्रानां अष्टोत्तरं अष्टापिक सद्दं दरायतप्रमाणं यः पुमान आनक्तमञ्जवीयः प्रक्तितः परमध्यानुग्रीया विनयतः अपीते पठि असी भव्यवीयः मुक्त्यन्तां गुक्तित्वं पत्याः सः मुक्त्यन्ता, तां मुक्ति अप्युद्धः स्वर्मामोगं अस्त्रते भक्तः, संतरं उज्यदेशोचामञ्जयवद्यं अन्यद्वर्त्योधः मस्त्र मोदविष्यं प्राप्तीतीत्यर्थः ।

> इदं लोकोत्तमं पुंसामिदं श्ररणमुख्यणम् । इदं मंगलमग्रीयमिदं परमपावनम् ॥ १४१ ॥ इदमेव परं तीर्यमिदमेवेधसाधनम् । इदमेवाखिलक्केशसक्केशस्यकारणम् ॥ १४२ ॥

हर्ष प्रवादी-पूर्व विनवहस्ता-मस्तवनं स्रोको च मं श्रहेल्लोकोचम-गिउद लोकोचम-गाउलोकोचम-केबलि-प्रस्तवमंत्रीकोचनवत् । दर्द विनवहस्ता-मस्तवनमेव लोकोचम शातव्य श्रहेतिव्यवानुष्मानेकोच्यावत् स्तत्तरस्वीयमित्वयां । पुंता । अव्यवीचानां इर्ष श्रराच्याः निव्यवस्य नाष्ट्रश्यत्व नाष्ट्रश्यत्व निव्यवस्य । श्राव्यवत् । दर्द विनवहस्ता-मस्तवनमेव शात्यं श्रीतेन्यननमयं शात्यव्य । श्रहेतिस्तत्वापुम्मोग्राव्यव्य स्त्रीयमित्वयां । श्राव्यं कंप्यंत्र वस्त्रवस्त्राच्यां विक्रवस्त्राच्यां । श्राव्यं मंत्रवं मंत्रवं मंत्रवं मंत्रवं मंत्रवं निव्यवस्त्राच्यां विक्रवस्त्रवाच्यां । श्राव्यं मंत्रवं मंत्रवं मंत्रवं प्रवाद्यां निव्यवस्त्रवाच्यां । श्रदं मंत्रवन्त्रवाच्यां । श्रव्या मंत्रवं स्त्रव्यत्विद्यां मंत्रवं मंत्रवं स्त्रवाचित्रवाच्यां । श्रदं मंत्रवन्त्रवाच्यां । श्रव्यां मंत्रवं स्त्रविव्यवस्त्रवाच्यां । श्रदं मंत्रवन्त्रवाच्यां । श्रव्यां निव्यवस्त्रवाच्यां भीवाव्ययं । श्रव्यं मंत्रवन्त्रवाच्यां मंत्रवं स्त्रविव्ययं । श्रव्यं मंत्रवन्त्रव्ययं । श्रव्यं मंत्रवन्त्रव्ययं । श्रव्यं मंत्रवन्त्रव्ययं । श्रव्यं मंत्रवन्त्रव्ययं । स्त्रीयं मुख्यं मंगलामिल्ययं: । इदं परमयास्वमम्-द्रं प्रत्यवीम्तं जिनवहस्त्रामस्त्रमं स्प्रमायनं स्प्रम्विभं, तीर्येक्तप्रस्त्रेमरंकौ मानुषमात्रस्तापि स्यापकमिल्ययं: । इदमेव परं तीर्थम्-द्रस्य जिनवहस्त्रामस्त्रवनमेव प्रयुक्तस्त्रं तीर्यं त्वासस्त्रप्रीयत्वोषायम्तं — सद्दापद्-गिरातार-स्वमापुरी-पावापुरी-अवोष्या-प्रशुक्तस्य द्विक्तीयारि-राजाष्यज्ञापस्ताम-नामेयस्त्रीमापस्ताम-गाजपंय-सुक्तियिर-तिवृद्यकृद्धः प्रदेशित् तरार-गिरि-पावामिरि-गोमहस्त्रामि-माणिक्यदेव जीराविल -रेवातट -रक्कपुर-द्वास्त्रवपुर-सारा-स्वसी-राजगृह्वादिवर्वतीर्यकर्मव्यस्यानातिग्रयक्तेत्रस्यान-यात्राकरस्यप्रमुप्यदानम्बादिव्यकृत्वस्त्रुद्धत्रत्वस्या-विरायक्रेत्रस्य । विश्वस्य स्वसिक्तस्य स्वस्यान्यस्य स्वस्यान्यस्य । इत्यस्य स्वस्यानस्य स्वस्य स्वस्यानस्य स्वस्यानस्य स्वस्यानस्य स्वस्यविक्तस्य स्वस्यानस्य स्वस्य । १९४१-१९४२। ।

#### एतेषामेकमप्यर्दकाम्नामुखारयक्रवैः। मुख्यते कि पुनः सर्वाण्यर्थक्रस्तु जिनायते ॥१४३॥

पतेषां पूर्योकानां श्रद्धाषिकशहससंख्यानां ऋष्क्षास्मां श्रीमद्भगवदहँ स्ववंद्धतीर्यकरणस्परेवानां मध्ये प्रकारिय नाम उच्चारयव विद्याने दुर्गत् पुनान स्ववेद अन्तवन्तेपार्वितवार्य मुंच्यते परिवृत्वेत विरुक्तस्ये । कि पुनाः सर्वाशि —यः वर्षाशि कृष्ट्रमानी श्रद्धाष्ट्रमञ्ज्ञादस्य क्षार्यक्षात्र विद्यान स्वतं क्षार्यक्षात्र महापार्वकर्षात्र महापार्वकर्षात्र महापार्वकर्षात्र मुन्तत्र एवत् व प्रवाह कर्तव्यः । अर्थक्षम् ज्ञालायते —प्रवन्दे निकामको । अद्याष्ट्रम स्वतावित्र प्रवाह कर्तव्यः । अर्थक्षम् सामार्वे निवाह निवाह स्वतावित्र स्वतं व प्रवाह स्वतित्र स्वतं स्वतावित्र स्वतं । व प्रमान् वर्षक्षात्र स्वतं ।

#### इति सूरिश्रीश्रुतिसागरविरचितायां जिनसङ्खनामटीकायामन्तकुञ्छत-विवरणो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥



#### टीकाकारस्य प्रशस्तिः

मर्हेन्त; सिद्धनाथासिविधमुनिजना भारती चाहेती**ट**या

सङ्खः कुन्दकुन्दो विवुधजनहृदानन्दनः प्रवपादः ।

विद्यानन्दोऽकलंकः कलिमलहरयः श्रीसमन्तादिभद्रो

भूयान्से मद्भवाहुर्भवभयमधनी संगर्क गौतमाविः ॥ १ ॥

श्रीपञ्चनन्दिपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीर्त्तरथ साधुजनाभिवन्त्य. । विद्यादिनन्दिवस्पृरिरनरपबोधः श्रीसिक्षमुष्या इतोऽस्तु च मंगर्त्त मे ॥ २ ॥

श्रदः पष्टे भद्वाविकमतघटाघट्टनपटुः

घटसमैध्यानः स्फुटपरमभद्दारकपदः ।

प्रभापुरुजः संबद्घिजितवरवीरस्मरनरः सुर्धार्वेदमीचन्द्रश्चरवाचतुरोऽसौ विजयते ॥ ३ ॥

श्रासम्बनं सुविदुर्वा हृदयाम्बुजानामानन्दनं सुनिजनस्य विसुक्तिहेतोः । सहीकनं विविधशास्त्रिवारवारुवेतसमस्त्रितं कृतं श्रुवसागरेया ॥ ४ ॥

श्रीश्रुतसागरकृतिवरवचनासृतपानसत्र यैर्विहितस् ।

जन्मजरामस्याहरं निरन्तरं तै: द्वावं खञ्चम् ॥ ४ ॥

ग्रस्ति स्वस्तिसमस्तसंघतिलके श्रीमृलसंघेऽनधं

वृत्तं यत्र सुसुधुवर्गशिवदं संसेवितं साधुभिः।

विद्यानन्दिगुरुस्विहास्ति गुखवहु छो गिरः साम्प्रतं

तच्छिष्मभूतसागरेण रचिता टीका चिरं नन्दतु ॥६॥

॥ इति श्रीश्रुतसागरी टीका समाप्ता ॥

---<del>9 || ---</del>

# परिशिष्ट

पं॰ बाह्यापरजीके प्रस्तुत जिनसद्कानामका नवां शतक दार्शनिक दृष्टिसे बहुत महत्वपूर्य है, यह बात प्रस्तावनामें बतला आये हैं। इस शतकके सी नामोंमें से केवल तीन नाम होइकर होष सत्तानवे नाम बीड, सांस्य, योग, नैयायिक, येशेषिक, मोमांसक, चार्वाक और वेदानियों बैसे प्रसिद्ध मार्ताय दांशनिकाँके ही हैं। पं॰ आशापरजीने इन नामोंकी निक्षिक करते किस पाणिवरकों साथ उनका क्ये बदल कर जिनेन्द्र-सरक अयंका इद्रावन किया है, यह उनकी स्वोध बृष्टिक और श्रुतसागरी टांकाके देखनेसे हां मली-मांति ज्ञात हो सकेगा। श्रुतसागरस्रिने अपनी टीकामें उक्त दार्शनिकाँके द्वारा माने गये देव, तस्त्व, प्रमाण, वाद और मोच्की भी चर्चा की हैं। जो पाठक संस्कृत भाषासे अपरिचित हैं, उनकी जानकारीके लिए यहां संवेषमें उक्त विचयों पर कुछ प्रकाश हाला जाता है—

(१) भगवान महावीरके समयमें हुए गौतमवुद्धके अनुवायियोंकों बौद्ध कहते हैं । बौद्धोंने गौतमबुद्धको ही अपने इष्ट देवके रूपमें स्वीकार किया है। बुद्धने दुःख, समुद्य, मार्ग और निरोध-रूप चार तत्त्व माने हैं, जिन्हें कि चार आर्यसत्य कहा जाता है। नानाप्रकारके संकल्प-विकल्पोंके अनुभवको दःख कहते हैं। बौद्धोंने रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार नामसे दुःखकी पांच जातियां मानी हैं, जो पंचस्कन्थके नामसे प्रसिद्ध हैं । बौद्धमतमें जिस प्रकार वेदना दृःख है, उसी प्रकार विज्ञान, संज्ञा, संस्कार और चित्र-विचित्र स्वरूप रूपको भी दुःख माना है, क्योंकि ये सब श्रशान्ति या क्रोशरूप ही हैं। इस प्रकारके विचारको दुःख नामका श्रायसत्य कहते हैं। "यह मैं हूँ, और यह मेरा है' इस प्रकारके राग चौर यह पर है, यह परका है, इस प्रकारके द्वेषके समुदायकी समद्यनामका श्रार्यसत्य कहते हैं। सर्व संस्कार चाणिक है, इस प्रकारकी नैरात्म्य वासनाको मार्ग या मोत्तमार्ग नामका आर्यसत्य कहते हैं। सर्व प्रकारके संस्कारोंके आमाव होंने को निरोध कहते इसीका दूसरा नाम मोत्त हैं, यह चौथा त्रार्यसत्य है। बौद्धोंका सारा दर्शन या तत्त्वज्ञान इन चार अग्रयंसत्योंमें ही निहित है। वे प्रत्यन्न और अनुमानरूप दो प्रमाण मानते हैं। बौद्धमन न्निण्हे-कान्तवादी है, श्रतएव श्रात्मा नामका कोई स्थायी या नित्य पदार्थ उनके यहां नहीं है। वे मोचको भी दीपक बुक्त जानेके समान शन्यरूप ही मानते हैं। उनका कहना है कि बुक्तनेवाला दीपक न श्राकाशमें जाता है, न पातालमें जाता है श्रीर न इधर-उधर पृथिवी पर ही कहीं जाता है। किन्तु श्रु-यतामें परिएत हो जाता है, इसीप्रकार झान-सन्तान भी मुक्त होती हुई ऊपर-नीचे या इघर-उधर कहीं नहीं जाती है, किन्तु शन्यतामें परिखात हो जाती है। उपर्युक्त चार आर्यसत्योंके बक्ता होनेसे बुद्धको चतुरार्यसत्यवक्ता केहा जाता है।

(२) बीग दर्शनके हो भेद हैं, देशेषक दर्शन और नैवायिक दर्शन। दोनों ही दर्शनकार (१) बीग दर्शनके हो भेद हैं, देशेषक दर्शन और नैवायिक दर्शन। दोनों है दर्शनकात्र समता दोनों दर्शनों में हैं किन्तु तत्त्वव्यवस्था दोनों में मिन्त मिन्न है। वैशेषिक दर्शनमें हन्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष और समयावरूप वह प्रदार्थ माने गये हैं। हन्यके नौ भेद माने हैं—शूबियी, अप, केत, दान, विशेष और समयावरूप वह प्रदार्थ माने गये हैं। हन्यके नौ भेद माने हैं—शूबियी, अप, केत, वाय, आकाश, काल, दिशा, आवाबी दी, याने इस सतमें सालामात्रक हन्यसे हातादि गुणोंको सर्ववा मिन्न माना गया है। ये लोक समयाव सम्बन्ध नामके एक स्वतंत्र पदार्थकी कल्पना करके वसके द्वारा हम्य और गुणका सम्बन्ध होना मानते हैं। इस मतमें गुणके २५ भेद माने हैं।—रपले, दस, नाम्य, वर्ण, श्रन, स्वत्य, स्वतंत्र माने हैं।—रपले, दस, नाम्य, वर्ण, श्रन, हन्स, स्वतंत्र, हन्स, माने हैं।—रपले, स्वतंत्र क्षार संस्कार। करने प्रत्येष्ण, अपने स्वतंत्र के स्वतंत्र प्रत्येष्ण, अपने स्वतंत्र स्वतंत्र प्रत्येष्ण, स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र हो श्रन स्वतंत्र हो स्वतंत्र हो स्वतंत्र स्वतंत्य स्वतंत्र स्व

दो भेव हैं। नित्य हब्योंमें रहनेके कारण विशेषके अनन्त भेद हैं। समवाय एक ही रूप है। वैशोषिक दर्शनमें प्रत्यक् अनुमान, उपमान और आगम ये वार प्रमाण माने गये हैं। यह मत नित्यानित्ये-कान्तकान्ववादी है। इसके अनुसार दुःख, उन्म, प्रवृत्ति, दोप और मिध्याझानका उत्तरोत्तर अमाव मोक्मागं और बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देव, प्रवह, वर्म, अपर्य और संस्कार रूप नी आत्मिक-गुणुंका अत्यन्त उच्छेद हो जाना ही मोच है। इनके मतानुसार मोचमें जैसे दुःखका अभाव है, वैसे हो सुखका भी अभाव है। वहां तक कि मोचमें झानका भी अभाव रहता है।

( ३ ) नैयायिक दर्शनमें सोलद पदार्थ माने गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं:—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ट्रष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क निर्णय, वाद, जल्प, विनण्डा, हेत्वाभास, क्रुल जाति, श्रीर निमदस्यान । इस सतमें इन सोलह तत्त्वोंके झानसे दुः अका नाश होनेपर मुक्तिकी

प्राप्ति सानी गई है।

( प्र ) कपिलके द्वारा प्रतिपादित मतको सांख्य दर्शन कहते हैं । इसके भी दो भेद हैं । एक भेदवाले तो ईरवरको मानते हैं. पर दूसरे भेदवाले ईरवरको नहीं मानते हैं । कपिलने तत्त्वके पचीस भेद निरूपण किये हैं-प्रकृति, महान, अहंकार, ये तीन, स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्दरूप ५ तन्मात्राएं, स्पर्शन, रसना, घाण, चत्त और श्रोत्र ये ५ झानेन्द्रियां, वाक, पाणि (हस्त) पाद (पैर) पायु (टहीका द्वार) उपस्थ (मूत्रका द्वार) ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन, पृथिवी, अप्, तेज, वायु और आकाशकप पाँच भत और पुरुष। इनमें से एकमात्र पुरुष या आत्मा चेतन हैं और शेष चौबीस तत्त्व अचेतन हैं। एक पुरुषको छोड़कर शेष तेईस तत्त्वों की जननी प्रकृति है, क्योंकि उससे ही उन तत्त्वों की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शनमें पुरुष या आत्माको अमूर्त, अकर्ता, और भोक्ता माना है। इस मतमें प्रत्यन, अनुमान और श्रागम ये तीन प्रमाण माने हैं। यह मन सर्वया नित्यैकान्तवादी हैं। पन्नीस तत्त्वोंके ज्ञानको मोक्तमार्ग कहते हैं। जवनक प्रकृति और पुरुषका संयोग बना रहता है, तब तक संसार चलता है और जब दोनों पृथक-पृथक हो जात हैं, तब पुरुपका मीच हो जाता है। सांख्यमतके अनुसार प्रकृति और पुरुषके संयोगसे संसार चलता है। इन दोनांके संयोगको अंधे और पंग पुरुषके संयोग की उपमा दी गई है। जिस प्रकार अन्धा चल सकता है, पर देख नहीं सकता और पंगु देख सकता है पर चल नहीं सकता। किन्त दोनोंका संयोग दोनों-की पारस्परिक कमीको पूरा कर देता है, इसी प्रकार स्वतंत्र रूपसे प्रकृति और पुरुष भी अपांग है, किन्तु दोनोंके संयोगसे संसार चलता है। जब विवेक प्राप्त होने पर पुरुषसे प्रकृतिका संयोग बूट जाता है, तब पुरुषको मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

( ५) मीमांसक लॉग सर्वज्ञता-गुक्त किसी पुरुष-विशेषको देव नहीं मानते हैं । वे लोग वेदको ही ममाण मानते हैं, जोत वेद-वानदों ही परायेका स्वयार्थ बोध मानते हैं। इस मतमें प्रत्यक्त, अस्तुमान, अस्ताम, अस्त्रमान, अस्त्रमान, अस्त्रमान, अस्त्रमान, अस्त्रमान, अस्त्रमान, अस्त्रमान, अस्त्रमान, अस्त्रमान करना हो। मोनामान है निस्त्रमान करना हो। मोनामान है निस्त्रमान करना हो। मोनामान है

और नित्य, निर्तिशय मुखकी अभिन्यक्ति होना ही मुक्ति है।

(६) जो लोग पुण्य, पाप, ईश्वर, आत्मा आदिका आस्तित्व नहीं मानते हैं, उन्हें नास्तिक कहते हैं। इनके मतमें पृथियी, जल, अग्नि और वायु, ये चार भूतरूप तत्त्व माने गये हैं। इनका कहता हैं कि जिस प्रकार अनेक पदार्थोंक समुदायसे मद उत्पन्न करनेवाली एक शिक्तियोग उत्पन्न हो जाती है, जिसे मि पिरा कहते हैं, उसी प्रकार भूत-च्युष्टयके संयोगसे एक जीवन-वाक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि लोग जीव, आत्मा आपि कहते हैं। जब आत्मा नामका कोई पदार्थे हैं ही नहीं, तो परलोक या पुण्य-पापकी क्यों चिन्ता की जाय ? क्यों न आरामसे रहा जाय और जीवन-वर्यन्त भोगोंका आनन्द हुटा जाय।

# जिनसहस्रनामकी अकाराचनुक्रमणिका

# प्रथम अङ्क शतक या अध्यायका और द्वितीय अंक नाम-संख्याका बोधक है ।

| 5.00 P. WOOD AND STOLET | J. J. J. J. L. L. J. J. L. | thirth th Di Dill          | Level Carrie a Markette |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| अ                       |                                                                | श्रग्रीयान्                | १०, ४४                  |
| श्रकर्ता                | દ, પ્રદ                                                        |                            | १०, ४३                  |
| श्रकलाधर                | ७, ६६                                                          | श्चत्यन्तनिर्दय            | १०, ८६                  |
| <b>श्रकमवाक्</b>        | ४, ४६                                                          | <b>श्रत्यन्तशुद्ध</b>      | १०, ६३                  |
| श्रकिय                  | ٤, ६१                                                          | <b>भ</b> त्रभवान्          | <b>३,</b> ११            |
| श्रकृतिम                | १०, ६१                                                         | श्रतिजागरूक                | १०, ५७                  |
| <b>श्रद्भमाग्</b>       | ٤, ٧٥                                                          | <b>ऋतिसुरियत</b>           | १०, ५८                  |
| <b>श्र</b> त्य •        | १०, ६५                                                         | <b>श्रतीन्द्रिय</b>        | २, ७६                   |
| त्रस्य                  | ७, ६८                                                          | श्रर्ध्यवाक्               | ४, २७                   |
| श्रद्धर -               | ৬, 🖼                                                           | <b>श्रद्धय</b> वादी        | દ, १६                   |
| श्रहुद्                 | १, ८१                                                          | <b>श्रदी</b> च्क           | ?o, E <b>R</b>          |
| <b>ब्रह्मो</b> भ्य      | ६, પ્રર                                                        | <b>ऋदी</b> च्य             | १०, ६२                  |
| श्रांखलार्थहक्          | २, ११                                                          | <b>ऋदीचित</b>              | ₹0, <b>E</b> ¥          |
| त्र्रगद                 | १, ८५                                                          | श्चद्                      | १००३                    |
| ग्रगमक                  | १०, ६७                                                         | <b>त्रद्वेप</b>            | १, ८२                   |
| श्रगम्य                 | १०, ६६                                                         | <b>श्रद्वैतगो</b>          | ٧, ٧٤                   |
| <b>श्र</b> गुण          | १०, ३८                                                         | श्रधर्मधक्                 | ६, ⊏४                   |
| <b>ग्र</b> प्रणी        | પ્ર, દશ                                                        | श्रिधिदेव                  | ય, રપ                   |
| श्रग्रया जक             | ₹, ७६                                                          | श्रिधिप                    | ય, શદ                   |
| श्रमि                   | ૭, १૦                                                          | ऋधिपति                     | પ્ર, શ્પ                |
| श्रचलस्थिति             | २, ६⊏                                                          | श्रिधिभू                   | પ્ર, ૨૦                 |
| <b>श्र</b> चलौष्ठवाक्   | ૪, ર⊏                                                          | श्रिधिगर्                  | પ, રૂર                  |
| श्चित्रयवैभव            | २, ⊏४                                                          | श्रधीश                     | પ્ર, ર૦                 |
| <b>श्र</b> चिन्त्यात्मा | ર, દ્                                                          | श्रधीश्वर                  | ν, ε                    |
| श्चन्युत                | ۵, ۲۰                                                          | श्रधीशान                   | મ્ર, ११                 |
| <del>স্থ-জ্বা</del>     | ७, ८६                                                          | ।<br>श्रमीशिता             | પ્ર, १२                 |
| <b>श्च</b> ञ्छेद्य      | ય, દય                                                          | <b>ग्रर्थनारीश्वर</b>      | ۳, <b>५</b> ٤           |
| শ্বৰ ু                  | ۵, १५                                                          | श्चर्थमागधीयोक्ति          | ٧, २८                   |
| श्रजन्मा                | ₹, €₹                                                          | श्रघोच्च,                  | 5, 38                   |
| श्चजय्य                 | ય, ⊏શ                                                          | श्रन्धकाराति               | ت, <i>६</i> ५           |
| श्रजामत्                | १०, ३२                                                         | श्रन्तकृत्                 | ₹0, ₹                   |
| श्रजित                  | ७, २६                                                          | म्रन्यद् <del>व</del> स्था | १०, ७⊏                  |
| श्रजीवन्                | ₹0, ₹0                                                         |                            | १०, ⊏६                  |

| ***                          |               |                               |                 |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| श्रनप्रिद्योत्री             | १०, ⊏७        | श्रमूर्त                      | ٤, ٧,٣          |
| श्चनघ                        | १, ७६         | श्रम्त                        | <b>∮ १०,</b> ३१ |
| श्चनगुप्रिय                  | १०, ४५        |                               | ( ર, હ્         |
| श्चनन्तरा                    | ६, १००        | श्रमृतोद्भव                   | ٤, ٧٧           |
| <b>श्रनन्त</b> चित्          | २, ६०         | श्रमेयमहिमा                   | १०, ६२          |
| श्रनन्तजित्                  | ७, ₹⊏         | श्रमोघवा <b>क्</b>            | ٧, ٧٧           |
| श्चनन्तर्धी                  | ર, પ્રપ       | श्चय <b>्य</b>                | १०, ८४          |
| <b>श्र</b> नन्तमुत्          | २, ६१         | श्चयाज्य                      | १०, ८५          |
| श्चनन्तविक्रम                | ર, પ          | भ्रयाजक                       | १०, ८३          |
| श्चनन्तवीर                   | ૭, ७६         | श्चयोगी<br>-                  | १०, ३६          |
| श्चनन्तवीर्य                 | २, ६          | श्चर                          | ७, ४२           |
| श्चनन्तशक्ति                 | ર, પ્રહ       | <b>ग्र</b> रमक                | १ <b>०,</b> ६६  |
| <b>ग्रनन्त</b> सुखात्मक      | ર, હ          | ग्ररम्य                       | १०, ६⊏          |
| ग्रनन्त <b>तौ</b> ख्य        | २, ⊏          | श्चरत्यतीत                    | १, ६७           |
| श्रनन्तात्मा                 | ર, પ્રદ       | ग्रप्टर्यवाक्                 | ₹, १६           |
| <b>ग्रनन्तानन्त</b> धीशक्ति  | ર, પ્રદ       | ग्रहन्                        | ₹, ₹            |
| ग्रन्वय                      | ٤, २६         | श्रमित्                       | १, ७०           |
| श्चनादिनिधन                  | ⊏, ६६         | श्चरिंजय                      | ६, ७३           |
| श्रनार्वान्                  | ξ, υ⊏         | <b>ग्रल</b> च्यात्मा          | २, ६७           |
| <b>स्त्र</b> निल             | 5,58          | श्रव्यक                       | ર, ⊏ર           |
| श्रनीश्वर                    | પ્ર, ૪૭       | <b>श्र</b> व्यय               | ७, ८०           |
| श्रनेकान्तदिक्               | ٧, ३٠         | <b>ऋवर्ण</b> गी               | ४, ४२           |
| श्रपचारकृत्                  | १०, ७६        | श्रवाक्                       | 8, 85           |
| <b>ऋ</b> पुनर्भव             | 8008          | श्चवाच्यानन्तवाक्             | ४, ४७           |
| ग्रपूर्धवैद्य                | ६, ⊏१         | श्रव्याहतार्थवाक् <b>े</b>    | ૪, રપ           |
| श्र <b>पौरपेयवाक्</b> लास्ता | ¥, <b>३</b> £ | श्रविद्यासंस्कारना <b>श</b> क | १०, ४०          |
| <b>श्र</b> प्रकृति           | 8, 99         | श्रवेद                        | १०, ⊏२          |
| श्रप्रतक्योत्मा              | ₹, ७०         | त्रशासक                       | १०, ६१          |
| <b>श्र</b> प्रतिघ            | ¥, E8         | श्रशिष्य                      | ₹0, E0          |
| श्रप्रतिकम                   | <b>६,</b> ૭   | <b>श्र</b> शेपवित्            | ર, શ્ય          |
| श्चप्रतिशासन                 | ٧, २१         | ग्रष्टमंगल                    | ٩, १००          |
| श्रप्रयत्नोक्ति              | ٧, ₹٧         | श्रष्टादशसहस्रशीलाश्र         | १०, ७२          |
| श्रन्तभू                     | <b>⊏,</b> ६   | श्रसंग                        | ₹, ==           |
| श्चभयंकर                     | ય, દહ         | <b>अ</b> सुप्त                | १०, ₹₹          |
| श्चमव                        | 8, ६७         | श्रमुरध्यंसी                  | =, ₹१           |
| श्रमिनन्दन                   | ७, रू         |                               | £, £₹           |
| भ्रमर                        | १, ६६         | <b>ग्रस्तसर्वश</b>            | €, =₹           |
| <b>अ</b> मलाम                | ს, ⊏          | ग्रस्वप्र                     | ₹, € ₹          |
| भ्रमितप्रभ                   | २, ६२         | श्रस्य संविदितशानवादी         | ٤, ٧٧           |
|                              |               |                               | ٠, ••           |

| परिशिष्ट                   |     |               |                           | २६३        |                        |
|----------------------------|-----|---------------|---------------------------|------------|------------------------|
|                            | wr. |               | एकान्तध्वान्तमित्         |            | ٧, ٩१                  |
| त्राशायींन्द्रकृतासेव<br>- |     | <b>३, ५</b> ७ | एकी                       |            | °, <b>९</b> ९<br>६, १⊏ |
| त्राशसिद                   |     | ٧, حج         |                           | औ          | 7, 14                  |
| श्रानन्द                   |     | २, १६         | श्रीपधीश                  | •          | 5, 52                  |
| श्रात्मनिकेतन              |     | ۶, ३٤         |                           | <b>4</b> 5 | ٦, ٦,                  |
| <b>ज्रा</b> त्मभू          |     | ς, υ          | कर्चा                     | -          | ¥, ¥=                  |
| श्चात्ममहोदय               |     | ₹, ₹५         | कन्दर्प                   |            | 0, 02                  |
| श्रात्मा                   |     | £, 4,0        | कपाली                     |            | 5, ¥€                  |
| श्राराध्य                  |     | ₹, १७         | क्रिपेल                   |            | £, ¥0                  |
| <b>त्रारू</b> ढप्रकृति     |     | દ, ७४         | कमलासन                    |            | ت, بر<br>ج, بر         |
|                            | ₹   | ,             | करणनायक                   |            | ٩, १٤                  |
| <b>इड</b> वाक्             |     | ٧, २٤         | कर्ममर्मावित्             |            | १, ७७                  |
| इन                         |     | મ્ર, १७       | कर्मसाची                  |            | ર, <b>દ્</b> ષ         |
| इन्द्र                     |     | પ્ર, ર⊏       | कर्महा                    |            | ₹, ७=                  |
| इन्द्रनृत्यन्तपितृक        |     | ₹, પ્રપ્      | कलानिधि                   |            | ۵, ۲۹                  |
| इष्टपावक                   |     | ε, ⊏ξ         | कवीन्द्र                  |            | ٧, ٤٤                  |
|                            | ŧ   |               | ऋतु                       |            | ٩, ६٤                  |
| ईश                         |     | <b>ય, </b> १૪ | कुन्ध्                    |            | ٥, ٧٩                  |
| <b>ईश्व</b> र              |     | યું, દ        | कुवेरनिर्मितास्थान        |            | ₹, ६१                  |
| ईशान                       |     | પું, १६       | कुमुदबान्धव               |            | 5,50                   |
| ईशिता                      |     | પ્ર, १३       | कूटस्थ                    |            | ٤, ٩٧                  |
| <b>ईहा</b> पेतवाक्         |     | ४, ३७         | <b>কূ</b> রদন্ত           |            | ६, क्द                 |
| `                          | उ   | •             | <b>कृतकृ</b> त्य          |            | ૬, ⊏ હ                 |
| उत्तमजिन                   |     | १, ६८         | कृती                      |            | €, ≂∘                  |
| उदयदेव                     |     | ૭, પ્રદ       | कृतार्थितश चीहस्त         |            | થ, પ્રશ                |
| उदंक                       |     | ७, ६१         | कृप्ण                     |            | ৬, २०                  |
| <b>उद्ध</b> र              |     | υ, ε          | केवल                      |            | २, ⊏१                  |
| उन् <b>द</b> ृत्दैवत       |     | ર, રૂપ        | केवलालोक                  |            | २, ७८                  |
| उदितादितमाहात्म्य          |     | १०, ५६        | केवली                     |            | ર, ७७                  |
| <b>उमाप</b> ति             |     | न, ५५         | केशव                      |            | ⊏, ३६                  |
| उत्सन्नयोग                 |     | ₹۰, ٤         | च <b>िक्के</b> क्युलच्च्य |            | ٤, १३                  |
| उत्साह                     |     | ૭, શ્પ        | चान्त                     |            | v, EE                  |
|                            | ऋ   |               | <b>द्यीरगौर</b> गी        |            | 8, 48                  |
| ऋदीश                       |     | પ, દદ         | चेत्रज्ञ                  |            | ٤, ٧٤                  |
| ऋषि                        |     | ६, २२         | चेपिष्ठ                   |            | १०, ७७                 |
|                            | प   |               |                           | ख          |                        |
| एकदंडी                     |     | १०, १६        | ख्याति                    |            | ٤, ७३                  |
| एकविद्य                    |     | २, ४८         |                           | ग          |                        |
| एकाकारस्यास्वाद            |     | १०, २८        | गस्नाथ                    |            | ۵, ۱۹۰                 |
|                            |     |               |                           |            |                        |

| २६४                           | <b>ত্রি</b> ন্দ | <b>इस</b> नाम         |                   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| गति                           | ય, દદ           | , जगद्गुर             | ₹, ⊏७             |
| गन्धाम्बुपूतत्रेलोक्य         | ₹, ४€           | जगदेकपितामह           | ۹, ६८             |
| गर्भौत्सवोच्छत                | ₹, २७           | जगद्भित               | ٧, ٥٥             |
| <b>श्रामग्</b> रि             | પ્ર, દ્ર        | जगन्नाथ               | ¥, 80             |
| गिरांपति                      | ૪, દય           | जगत्पति               | ય, રહ             |
| गीर्मनोयोगकाश्र्यक            | १०, १४          | <b>जगत्पू</b> ज्य     | ₹, ⊏१             |
| गुगाकर                        | ६, ⊏६           | जगत्प्रभु             | ¥, ¥१             |
| गुर्णाम्भोधि                  | ٤, ६٠           | जगत्प्रसिद्धसिद्धान्त | ٧, ٤٠             |
| गुगोच्छेदी                    | ६, ६०           | जनार्दन               | =, ¥¥.            |
| गुण्य                         | ६, ७०           | जय                    | <b>૭, ૬</b> ફ     |
| गुस्भुति                      | €, €₹           | जयनाथ                 | હ, હર             |
|                               | ঘ               | जयदेव                 | ૭, પ્⊏            |
| घातिकर्मान्तक                 | १, ७६           | जयञ्चली               | 3, 80             |
|                               | च               | <b>जितेन्द्रिय</b>    | ६, १३             |
| चक्रपांगि                     | E, ¥ <b>3</b>   | जिन                   | १, १              |
| चन्द्रप्रभ                    | ७, ३२           | जिनकुंजर              | १, ३६             |
| चतुर्भृमिकशासन                | ۶, २३<br>٤, २३  | जिनशामग्री            | શ, પ્⊏            |
| चतुर्भुख                      | 5, 2            | जिनचन्द्र             | १, ३३             |
| चतुरशीतिलक्षगुण्              | १०, ३७          | जिनल्येष्ठ            | १, ६४             |
| चतुरार्यसत्यवक्ता             | ٤, ٩٧           | जिनदेव                | १, २४             |
| चतुःषष्टिचः मर                | ३, ६२           | जिनधुर्य              | १, ३६             |
| चारणर्पिमतोत्सव               | ₹, ४३           | जिनधौरेय              | १, ३८             |
| चार्वाक                       | €, 55           | जिननाग                | <b>શ, પ્ર</b> પ્ર |
| चित्रगु                       | ٧, البح         | जिननाथ                | १, १०             |
| चित्रगुप्त                    | v, <u>ξ</u> ξ   | जिननायक               | १, २१             |
| चित्रभानु                     | 5, 95           | जिननेता               | १, १८             |
| चेतन                          | ٤, ٧٧           | जिनप                  | १, २७             |
|                               | 8               | जिनपति                | १, ११             |
| <b>छत्रत्रयराट्</b>           | ₹, ६५           | जिनपरिवृद्ध           | १,२३              |
| <b>छायानन्द</b> न             | ۹, сд<br>⊏, ٤७  | जिनपालक               | १, ३२             |
|                               | ज, ८७<br>ज      | जिनपुङ्गव             | શ, પ્રસ           |
| जगञ्चतु                       |                 | जिनपुरोगम             | १, ६२             |
| जगज्ञयी                       | २, ६६           | जिनप्रष्ट             | ٤, ٧              |
| जग <b>ि</b> प्रा<br>जगिं प्रा | પ્ર, દ્         | जिनप्रभु              | १, १४             |
| जगाज पुतु<br>जगरजेता          | ય, પ્રદ         | जिनप्रवर्ह            | १, ६०             |
| जगजीत्र<br>जगजीत्र            | ય, યહ           | <b>जिनप्रवेक</b>      | १, પ્રહ           |
| जग <b>्न</b> ा<br>जगत्कर्ता   | ય, યુદ          | विनमर्चा              | १, १६             |
| जगद <del>चि</del> त           | 5, 58           | जिनमुख्य<br>-         | १, ६५             |
|                               | ₹, ८३           | जिनराज                | १, १२             |

|                    | परि             | विष                    | રદ્દય                 |
|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| जिनराट्            | ٤, ٤            | जिनोत्तंस              | ŧ, 4Y                 |
| जिनरत्न            | ₹, ¥'0          | जिनोर <b>स</b>         | ₹, ४८                 |
| जिनवर              | ₹, ४२           | निष्या                 | ય. ૪૬                 |
| जिनवर्य            | 8, 88           | जीवधन                  | १००६                  |
| जिनविभ्            | ₹, <b>१</b> ¥   | नेता                   | ¥, 8¥                 |
| जिनवृन्दारक        | ₹, ६€           | शवा                    | E, 64.                |
| জিনস্থ             | ₹, ४६           | शनकर्मसमुख्यी          | १०, ७                 |
| जिनशार्दु <b>ल</b> | १, ५०           | शनचैतन्यभेदहक्         | E, YR                 |
| <b>जिनशासिता</b>   | ₹, ₹€           | श्राननिर्भर            | <b>१</b> 0, १00       |
| निनश्रेष्ठ         | ₹, ६३           | शनमति                  | <b>ં</b> , ૨ <b>શ</b> |
| जिनर्षं म          | 8,84            | शनसंज्ञक               | <b>૭</b> , १६         |
| जिनसत्तम <u></u>   | १, ५६           | श्रानान्तराध्यस्त्रबोध | ٤, ٦٧                 |
| जिनसिंह            | ₹, ४३           | शनैकचित्               | १००५                  |
| जिनस्वामी          | ₹, 5            |                        | त                     |
| <b>जिन</b> हंस     | ₹, ५३           | तटस्थ                  | . દ દ્દ               |
| जिनार्क            | શ, રૂપ          | ततोदीर्घाय             | R 84                  |
| जिनाप्र <b>णी</b>  | શ, પ્રદ         | तत्रभवान्              | ₹, १०                 |
| जिनाग्रथ           | <b>۲, ૫</b> , ٤ | ।<br>तत्रायु           | 1, 18                 |
| जिनाग्रि <b>म</b>  | १, ६६           | तथागत                  | Ĕ, <b>4</b>           |
| जिनादित्य          | १, ३४           | तनूनपात्               | 5, 68                 |
| जिनाधिनाथ          | ₹, ₹∘           | तारकजित्               | ج, فو                 |
| जिनाधिप            | ₹, ६            | तन्त्रकृत्             | ٧, ٤٤                 |
| जिनाधिपति          | ₹, ३१           | त्रयीनाथ               | ٧, ٩                  |
| जिनाधिभू           | <b>१, १७</b>    | त्रयीमय                | ج, وق                 |
| जिनाधिराज          | १, २६           | त्रयोदशकलिप्रसात्      | १०, ⊏१                |
| जिनाधि <b>राट्</b> | ₹, ₹₹           | त्रिजगत्परमेश्वर       | ર્ય, દર               |
| जिनाधीश            | ₹, ७            | त्रिजगन्मंगलोदय        | ય, વ્હ                |
| जिनेट्             | १, २२           | त्रिजगद्दल्लभ          | ર્ય, વ્ય              |
| <b>जिनेन</b>       | १, २०           | त्रिदण्डी              | <b>રં</b> ૦, પ્ર      |
| जिनेन्द्र          | ₹, २            | त्रिभुवनेश्वर          | ય, રવ                 |
| बिनेन्दु           | ર, રહ           | त्रिभंगीश              | ¥, =¥                 |
| बिनेश              | ₹, ४€           | त्रिपुरान्तक           | ದ, ೩೮                 |
| जिनेश्वर           | ₹, €            | त्रिप्रमाख             | દ, ૪૬                 |
| जिनेशा <b>न</b>    | १, १६           | त्रिलोचन               | ۵, 48                 |
| जिनेशिता           | ર, સ્પ          | त्रिविकम               | 5, २१                 |
| निनेशी             | १, २⊏           | त्रिषष्टि जित्         | १, १००                |
| बिनोत्तम           | ₹, ५.           | तीर्यकर                | ٧, ٦                  |
| <b>जिनो</b> त्तर   | ₹, ४०           | तीर्थेकर               | ٧, ٧                  |
| जिनोद्रह           | ₹, ४४           | तीर्थकर्ता             | ٧, ६                  |
| ₹¥                 |                 |                        |                       |

| २६६                     |    | जिनस <b>हस्र</b>    | नाम                       |   |               |
|-------------------------|----|---------------------|---------------------------|---|---------------|
| तीर्यकारक               |    | ٧, १२               | हदवत                      |   | ७, ६३         |
| तीर्थकृत्               |    | ٧, ۶                | <b>ह</b> ढात्म <b>हक्</b> |   | २, ४७         |
| तीर्यकुत्वगी            |    | <b>ય, ય</b> ય       | <b>ह</b> ढीयान्           |   | પ્ર, દદ્      |
| तीर्थनायक               |    | ٧, ٤                | देव                       |   | પ્ર, રહ       |
| तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत्  |    | ٧, نان              | देवदुन्दुभि               |   | ३ ह           |
| तीर्थप्रखेता            |    | ٧, ११               | देवदेव                    |   | <b>રે,</b> ⊏६ |
| तीर्थप्रवर्शक           |    | ४, १३               | देववींष्टशिवोद्यम         |   | ર, પ્ર⊏       |
| तीर्थभर्ता              |    | ٧, ७                | देवाधिदेव                 |   | ₹, 5४         |
| तीर्थविधायक             |    | ૪, શ્પ              | देश                       |   | ૪, ७⊏         |
| तीर्थवेषा               |    | ٧, १४               | द्रष्टा                   |   | ٤, ६२         |
| तीर्थसुट्               |    | ٧, <b>૨</b>         | द्रव्यसिद्ध .             |   | १००२          |
| तीर्थसेव्य              |    | ४, १७               | दंडितायति                 |   | ૧૦, ૬         |
| तीरपास                  |    | ₹0, ₹               | द्वादशात्मा               |   | ८, ७४         |
| तीर्येश                 |    | ٧, ح                | द्वास्पर्ततप्रकृत्याशी    |   | १०, ८०        |
| तीर्थेशंमन्यदुग्धाव्धि  |    | ₹, ४७               | द्विजराज                  |   | ۲, ۲۰         |
| <b>दु</b> च्छामावमित्   |    | ٤, ٦٤               | द्विजराजसमुद्भव           |   | ८, १००        |
| ব্ৰশ্ব                  |    | ٧, حد               | दि <b>जारा</b> ध्य        |   | ⊏, ७६         |
| तैर्थिकतारक             |    | ٧, १८               | धर्म                      | ध | ७, ३९         |
| त्रुटत्कर्मपाश          |    | १०, २६              | धर्मचकायुध                |   | ¥, E0         |
| त्रैलोक्यनाथ            |    |                     | धर्मचक्री                 |   | २, ७१         |
| त्रैलोक्यम <b>ङ्ग</b> ल |    |                     | धर्मतीर्थकर               |   | ४, १०         |
| दत्त                    | द् |                     | धर्मदेशक                  |   | ٧, ⊏१         |
| दयाध्यव                 |    | <b>6</b> , <b>6</b> | धर्मध्याननिष्ठ            |   | ૬, १५         |
| दयायाग                  |    | ξ, <b>γ</b> १       | ) धर्मनायक                |   | પ્ર, દ્દ્ય    |
| दशवल                    |    | ₹, ८०<br>€,   २     | ¦ धर्ममृत्ति              |   | ६ ८३          |
| दान्त                   |    | દ, ર<br>૬,૪૬        | unin-                     |   | <b>ς ξ</b> ξ  |
| दिगम्बर                 |    |                     | <b>धर्मवृ</b> द्धायुध     |   | ६, ५१         |
| दिव्यगी                 |    | ७, ⊏€               | धर्मशासक                  |   | ٧, ٥٠         |
| दिव्यध्वनि              |    | ¥, ₹₹               | धर्मश्रुति                |   | ٧, ६٤         |
| दिव्यवाद                |    | ٧, ﴿٧               | धर्मसाम्राज्यनायक         |   | 4, १००        |
| दिःयाशोक<br>दिःयाशोक    |    | ৩, ৬૫               | <b>भर्म</b> सारिय         |   | ७, ⊏२         |
| .4.414114               |    | ₹, €७               |                           |   | , , , ,       |

₹, ६७ धर्माध्यन्न

३, २८ शता

३, २३

રે, પ્રદ धीर

४, १०० भुवश्रुति

५, ७६

٧, ३२ नन्नत्रनाथ

३,२० निम

धारणाधीश्वर

दिव्योपचारोपचित

दीचाच्याचुव्यजगत्

दिव्यीज

दुन्दुभिस्वन

दुर्शयान्त<del>कृ</del>त्

हरिक्स्यक्रिंगणोदम

दुराधर्ष

६, ४०

۲, **३** 

६, १४

4, 65

४, ७२

5, 58

٥, **٧**٧,

|                                 | परिशि         | J.E                    | २६७                   |
|---------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| नयोत्तुंग                       | 9, EY         | निर्विध्य              | १, ७१                 |
| नयौषयुक्                        | ٤, ١٠٠        | निर्वचनीय<br>-         | ·                     |
| नर                              | દ, પ્રર       | निर्विशेषगुयामृत       | १०, ४२<br>६, ३७       |
| नरकान्तक                        | 5, 81         | मिर्विषाद<br>-         | e, <b>ee</b>          |
| ना                              | E, 43         | नि:कलंक                | છ <sub>ે</sub> દેવ    |
| नाथ                             | ٧, ١          | निश्चिन्त              | ₹ ६ ⊑                 |
| निगु <sup>र्</sup> ग            | £, 40         | नि:श्रम                | १, ६२                 |
| निर्प्रनथनाथ                    | ६, २०         | निष्कल                 | ₹, ₹∘                 |
| निर्जर                          | ₹, ६५         | निष्कषाय               | છે. દ્દેપ             |
| नित्यानन्द                      | २, २०         | निष्ठ                  | ₹0, 8€                |
| निर्द्वन्द्व                    | €, €5         | निस्तमस्क              | १, ७४                 |
| निर्निमेष                       | ६, ६१         | नि:स्वेद               | १, ६४                 |
| निःपीतानन्तपर्याय               | १०, ३६        | <b>नृत्यदैरायतासीन</b> | ₹, ¥0                 |
| निःप्रमाद                       | ξ, ξ          | नेता                   | ય, દર                 |
| निर्बन्धन                       | ٤, ६६         | नेमि                   | <b>૭</b> , <b>૪</b> ૬ |
| निर्भय                          | १, ८६         | नैःकर्म्यसिद           | १०, २२                |
| निर्भ्रमस्वान्त                 | ξ, <b>ξ</b> ξ | नेयायिक                | €, ₹१                 |
| निर्मद                          | ₹, ⊏४         | नेरात्म्यवादी          | ٤, १८                 |
| निर्मम                          | १, ⊏७         | न्यद्गहरू              | २, १२                 |
| निर्मल                          | ७, ६८         | न्यायशास्त्रकृत्       | ४, ६६                 |
| निर्मोत्त                       | ع, ع          |                        | q                     |
| निर्मोह                         | १⊏३           | पति                    | પ, ર                  |
| नियतकालगु                       | ४, ६३         | पद्मनाभ                | 5, 88                 |
| निरातंक                         | ا ۱۹, وه      | पद्मप्रम               | v, <b>3</b> 0         |
| निरात्राध                       | २, ६६         | पद्मभू                 | ર, રદ                 |
| निरारेक                         |               | पद्मयान                | થ, ⊏દ                 |
| निराभय                          | ६, ६२         | पर                     | ય, ૪૨                 |
| निराभयचित्                      | દ, સ્પ્ર      | परतर                   | 4 88                  |
| निरक्तोक्ति                     | ٧, ٤٧         | परमजिन                 | १, ६१                 |
| निरुपप्लव                       | ૬, ૬પ્ર       | परमनिगु ंग             | ર૦, પ્રપ              |
| निरुपाधि                        | १०, ६०        | परमनिर्कर              | १०, २३                |
| निरुत्सुक                       |               | <b>प्र</b> रमनिःस्ट्रह | १०, व्य               |
| निरूदात्मा<br>निरोपम्य          |               | परमर्षि                | ६, ६६                 |
| ।नरापम्य<br>निरंजन              | ય, દદ         | परमशुक्रलेश्य          | ૧૦, હય                |
| ।नरजन<br>निलंप                  |               | परमसंबर                | १०, २१                |
| ानलप<br>निर्वास                 |               | परमहंस                 | १०, २०                |
| ानवाण<br>निर्वाणमार्गदिक्       | , ,           | परमातमा                | २, ३६                 |
| ।नवासमागादक्<br>निर्विकल्पदर्शन | , ,           | परमार्थगु              | 3. A.E.               |
| ।ना <i>वक्रस्पद्श्।नी</i>       | €, १५         | परमानम्द               | २ १७                  |

| २६=                              | जिनसङ्           | स्रवाम                   |                       |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| परमाराभ्य                        | ₹, १८ ;          | पुष्पवृष्टिभाक्          | <b>ર</b> , દેદ્       |
| परमेश्वर                         | ७, १७            | पुष्पाञ्जलि              | ૭, १३                 |
| परमेशिता                         | ય, ર૪            | पूजाई                    | <b>३</b> , ⊏र         |
| परमेत्री                         | ₹, ४०            | पूज्य                    | 1,5                   |
| परमोज                            | ۲, २४            | पूर्णंबुद्धि             | ७, ६४                 |
| <b>परमौदासिता</b>                | ξ, <b>6</b> 9    | पूतात्मा                 | <b>६, ४६</b>          |
| परात्मा                          | ર, ર⊏            | पूर्वदेवोपदेश            | ≖, £€                 |
| परानन्द                          | २ २२             | पञ्चकल्थासापूर्वित       | ₹, १६                 |
| परिवृद्ध                         | ٧, ٤             | पञ्चत्रहामय              | ર, પ્રશ               |
| परोज्ञ्ञानवादी                   | € ⊏¥,            | पञ्चलघ्यज्ञगरिथति        | १०, ७६                |
| परोदय                            | ર, ર≹            | पञ्चविंशतितत्त्ववित्     | ٤, ٧٤                 |
| परंज्योति                        | ર રદ             | पञ्चस्कन्धमयात्मदृक्     | ٤, २१                 |
| परंतेच                           | ર, સ્પ્ર         | पद्मार्थवर्णक            | દ, શ્ર                |
| परंघाम                           | ર રદ્            | प्रकृति                  | દ, હર                 |
| परंत्रहा                         | ર, <b>೩</b> ૦    | <b>मक</b> तिप्रिय        | દ, હપ                 |
| परंमह                            | २, २७            | प्रशापार्यमत             | <b>૭, ૭</b> ૬         |
| परंख                             | ₹, ₹१            | प्रज्ञीगुबन्ध            | ६, ६७                 |
| पशुपति                           | न, 4६            | प्रचेता                  | 5, E¥                 |
| पालंडच्न                         | ٤, ٤٤            | प्रजापति                 | ۵, ۱۰                 |
| पाता                             | ٧, ٥٥            | प्रज्वलस्प्रभ            | १०, २४                |
| परकृत्                           | १०, २            | प्रतितीर्थमद्ध्नवाक्     | ٧, ३५                 |
| परितमःश्यित                      | १०, ४            | प्रत्यगातम               | ર, ₹ર                 |
| पार्श्व                          | <b>6</b> , 80    | प्रत्यग्ज्योति           | २, २८                 |
| पिता                             | થ ૪૨             | प्रत्यज्ञैकप्रमाग        | ٤, ٤٤                 |
| पुण्यजन                          | 5, 80            | प्रधान                   | ٤, ७۰                 |
| पुण्यजनेश्वर                     |                  | प्रधाननियम               | ۹, ٤                  |
| पुण्यशंबल                        | १०, ७३           |                          | ٤, ७६                 |
| पुण्यवाक्                        | ४, २६            | प्रपूतात्मा              | ૬, પ્રર               |
| पुण्यांग<br>पुण्यापुण्यनिरोधक    | ₹, ₹३            | प्रबुद्धात्मा            | २, ३३                 |
| पुण्डरीकाल<br>पुण्डरीकाल         | <b>६</b> , ६१    | प्रभविष्णु               | પ પ્રશ                |
| पुमान्<br>पुमान्                 | न, २ <b>६</b>    | प्रभादेव                 | ७,६०                  |
| पुरन्दर्शवे <b>द्धकर्</b> णा     | E, 44<br>E, E¥   | प्रमु                    | પ્ર, હ                |
| पुरायापुरुष                      |                  | प्रभूष्णु                | <b>4</b> , <b>4</b> E |
| पुरुदेव<br>पुरुदेव               | ام به<br>در الله | प्रव्यक्तनिर्वेद         | ६, २                  |
| पुरुष                            | 9, 99            | प्रशान्तगु               | ٧, ٩٠                 |
| पुरुषोत्तम<br><u>पुर</u> ुषोत्तम | દ, પ્ર≀<br>⊏ ૨૪  | प्रशान्तात्मा            | २, ३७                 |
| पुष                              | =, १४<br>=०, ७१  | प्रश्नकीर्ति             | ૭, ६२                 |
| पुष्पदन्त                        | હ, ફર્           | प्राचायामचर्ग            | €, ११                 |
| <b>4</b> · · ·                   | ७, २२ ।          | प्रा <del>रिनक्</del> गु | ٧, ६१                 |

|                                  | परिश                       | ŧ                    | <b>२६</b> ६                    |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| प्रेयान्                         | १०, ३५                     | भूतार्यक्रतपुरुष     | ₹, ७                           |
| प्रेष्ठ                          | ₹0, ¥€                     | भूतार्थयत्रपुरुष     | ₹, ६                           |
| वित्रकथन                         | <b>5,</b> 33               | भूतात्मा             | ર, હર                          |
| बहरत                             | <b>0</b> , <b>ξ</b> 0      | भूर्म्, वःस्वरघीश्वर | ¥,                             |
| बहिर्विकार                       | و, قد                      | भूर्म् वःस्वःपतीडित  | 1, 60                          |
| बहुधानक                          | ٤, ٥١                      | भूमिनन्दन            | ۳, <b>٤</b> ٧,                 |
| बुद                              | έ, ₹                       | भोका                 | ٤, ٨٤                          |
| बोधिसस्ब                         | ٤, ٩٤                      | भोगियच               | ¤, €₹                          |
| ब्रह्मज्ञ                        | €, ٧٧                      | भौतिकज्ञान           | ೬, ⊏೬                          |
| ब्रह्मतत्त्वित्                  | <b>દ્</b> , જા             | <b>म</b>             |                                |
| ब्रह्मनिष्ट                      | ₹, ₩                       | मघवार्चित            | • •                            |
| ब्रह्मयोनि                       | €, ¥ <b>?</b>              | मधुद्वेषी            | <b>ક,</b> પ્<br>⊏, ક્રપ્       |
| ब्रह्मवित्                       | ર્વ દ્રપ                   | मन्                  | ت, وتر<br>⊏, १६                |
| ब्रह्मसम्भव                      | ६, ५⊏                      | मल्लि                | ت, <i>د</i> م<br>ت, <b>د</b> م |
| ब्रह्म                           | ⊏, ₹                       | महितमहाबीर           | ૭, <b>૧</b> ૨                  |
| ब्रह्मेट्                        | દ્⊂પ                       | महर्षि               | ق, <del>و</del> ر              |
| ब्रह्मे ख्य                      | ३ ६४                       | महाकाविश्वक          | ۶, <b>६</b> ٤                  |
| *                                | ₹, ₹.                      | महाकृपालु            | ٤, १७                          |
| भगवान्                           | ₹, ₹                       | महाक्रेशांक्रश       | Ę, <b>u</b> ફ                  |
| भद्रारक<br>भदन्त                 | 4, E<br>5 YE               | महाचम                | ۶, ۹۲                          |
| भदन्त<br>भर्ग                    | ب مو<br>ج <sub>ر</sub> قرع | महादम                | ξ, <b>ξ</b> υ                  |
| मर्ग<br>भर्ता                    | થ, ય                       | महादेव               | યું રદ                         |
| भव                               | م, م<br>ح, قراد            | महात्मा              | ર, ३४                          |
| भव<br>भवान्तक                    | ت, ور<br>ن, ور             | महाभ्यानी            | €, ₹ <b>२</b>                  |
| भव्यवन् <u>ष</u>                 | ય, હહ                      | महान्                | ₹, १२                          |
| मञ्जूषा<br>मञ्जूषामञ्जूष         | ۷, <b>પ</b> દ              | महानन्द              | २, २१                          |
| भामण्डली                         | ₹, € ₹                     | महानिष्ठ             | ર, ૪૫                          |
| माव<br>भाव                       | ₹, ७६                      | महापद्म              | <b>હ</b> , પ્ર₹                |
| भारवान्                          | ₹, <b>₹</b> Y              | महाबल                | २, १००                         |
| भ्रानिष्यु                       | ય, ય.૦                     | महाबोधि              | , <b>€</b> ¥                   |
| <b>भृक्तेकसाध्यकर्मान्स</b>      | ٤, ٩٩                      | महाब्रह्मपति         | ६, ⊏६                          |
| <b>भुवनेश्व</b> र                | ¥, ={                      | महाब्रह्मपदेश्वर     | ર, પ્ર૦                        |
| भूतकोटिदिक्                      | €, €                       | महाभाग               | بر و⊏                          |
| भूतनाथ                           | ય, ६७,                     | महाभोग               | ₹, ₹€                          |
| भूतमृत्                          | ¥, <b>ξ</b> ς              | मद्दापति             | ₹, ७७                          |
| भूतार्थदूर                       | ₹0, <b>%</b> ¥             |                      | ₹, १३                          |
| भूतार्थ <b>मा</b> वनासि <b>द</b> | <b>દ</b> , <b>૧</b> ૧      | महाश्रुनि            | ६, ३०                          |
| भूतार्थशूर                       | १०, ≒३                     | म <b>हामै</b> त्रीमय | <b>૬, દ</b> પ                  |
| भूताभिव्यक्तचेतन                 | ٤, ٤٠                      | महामौनी              | ۹, ३१                          |
|                                  | •                          |                      | •                              |

| <b>২</b> ৩০         | जिनसद                   | स्र नाम                   |                 |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| महाबर               | ₹, ७⊏                   | यम                        | ξ, ⊏            |
| महायोगीश्वर         | १००१                    | यशोधर                     | 39 0            |
| , महालाभ            | ર, દપ                   | योष्य                     | ३ ६७            |
| <b>महा</b> शिष      | . 5' RE                 | याज्यश्रुति               | ٧, <b>६</b> ६   |
| महावीर              | ٥, ٧٤                   | योजनव्यापिगी              | ૪, પ્રર         |
| भइम्ती              | ६, ३३                   | योगिकिटिनिलेंपनोचत        | १०, १२          |
| महाशान्त            | ६, ३६                   | योगश                      | ६, ⊏२           |
| म्हाशील             | ઘ, ₹પ્ર                 | योगस्नेहापह               | १०, ११          |
| महा <b>र्श्वा</b> त | ٧, ६८                   | योगी                      | <b>६</b> , १    |
| महामाधु             | ૭, ર                    | योगीन्द्र                 | ૬, ૨શ           |
| महासेन              | =, ६⊏                   |                           | इ, ६३           |
| महार्ह              | ₹, ४                    | यौग                       | ६, २७           |
| महिष्ठवाक्          | ४, ६७                   | · •                       |                 |
| महिद्यात्मा         | ર,.૪૧                   | रत्नगर्भ                  | રૂ, સ્પ્ર       |
| महेरा               | પ્ર, રર                 | रुद्धवाक्                 | 8,80            |
| महेशान              | પ્ર, રર                 | सद                        | र्⊏६०           |
| महेश्वर             | પ, રશ                   | रैंदपूर्णमनोरथ            | ₹, પ્રદ         |
| महोदर्क             | ६, ६६                   | , स                       |                 |
| महोदय               | २, ६६                   | <b>लेखर्त्रभ</b>          | 도, 다드           |
| 'म्होपाय            | '६, ६७                  | लो <b>क्व</b> जित्        | પૂ પૂર          |
| महोपभोग             | ર, દહ                   | लोकनाथ                    | પ્ર ३६          |
| महौदार्य            | ર, દર                   | लोकपति                    | પ્ર. રૂપ્ર      |
| माधव                |                         | लोकाप्रगासुक              | १००८            |
| मानमदी              | ₹, ६८                   |                           | ય હય            |
| मार्चन्त्           | ٤, ११                   |                           | ર, ષ્રદ         |
| मार्ग देशक          | ४, ७४                   |                           | <b>પ્ર, ર</b> દ |
| मीमांसक             | `€, ⊏?                  | लोके <b>र</b> वर          | પ્ર, <b>૨</b> ૪ |
| मुनि <i>'</i>       | ૬,⁻રપ                   |                           |                 |
| <b>मुनीश्</b> वर    | ६, २६                   |                           | ₹, પ્ર∘         |
| मृत्यु <b>अ</b> य   | ⊏, पू३                  |                           | પ્ર, દર         |
| मोघकर्मा            | १०, २५                  |                           | ७, ४८           |
| मंत्र <b>कृ</b> त्  | પ્ર, હર                 | वर्ष                      | પ્ર, હર         |
| <b>मंत्रमूर्ति</b>  | ६, पूप्                 | वसुधारार्चितास्पद<br>     | ₹, २०           |
| य<br>यश             |                         | वागस्प्रशसन<br>वाग्मीश्वर | ₹, €४           |
| यशपति               | <b>ર</b> , હર           | वामदेव                    | ¥, 9E           |
| यशार्ष<br>यशार्ष    | ₹,.६⊏                   |                           | ८, ५३           |
| यशा <del>द्व</del>  | <b>8</b> ,. ₹           |                           | ٧, 52           |
| यसि                 | ₹, 190<br>६, २४         |                           | ७, ३६           |
| यतिनाथ<br>यतिनाथ    | ۹, ۲۶ <u>-</u><br>۹, ۲۶ |                           | عو، رع          |
| 44.11.2             | 4, 150                  | ।ব <b>তু</b> -জা          | १, ८६           |

|                          | परि                     | शेष्ट                         | ₹७१              |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| विदांवर                  |                         | -                             |                  |
| विधाता                   | ર, હર                   | विर्वेश<br>विर्वेश्वर         | ય, રદ            |
| विनायक                   | 5, ¥                    |                               | પ્ર ફર           |
| वि <b>मव</b>             | ₹, ७१                   | विष्ट्रस्थवा<br>विष्णु        | <b>⊏ ₹७</b>      |
| विभावस्<br>विभावस्       | ે યુ, દ્રય<br>દ્ર, હય   |                               | 5, 20            |
| विमु<br>विमु             |                         | विष्णुपदारज्ञा                | \$ XX            |
| विमल                     | ય, દ<br>હ, રૂહ          | विष्यक्सेन<br>वीतमत्सर        | ¤, ¥₹            |
| विमलप्रभ                 | ७, ६६                   | वीतराग<br>वीतराग              | ६, <b>५</b> ०    |
| विमलाभ                   | 9, 8                    | वातराग<br>वीतविस्मय           | ₹, ८०            |
| विमलेश                   | ७, १⊏                   | वातावस्मय<br>वीर              | १६०<br>७,५०      |
| वियद्गरत्न               | ⊏, ७३                   | वृद्ध                         | ۶۰, <b>४</b> १   |
| विरजा                    | १, ७२                   | इ <b>स</b><br>इष              | . પ્ર. હશ        |
| विरम्य                   | ٤, ७८                   | वृषकेतन                       | ×, • ×           |
| विरूपाद्म                | <b>દ, પ્ર</b> ર         | वृपम                          | <b>ં ર</b> ય     |
| विरोचन                   | ⊏, ७२                   | <b>वृहतांप</b> ति             | ج, و =           |
| विक्ति                   | ₹ 50                    | <b>ब्ह्</b> द्रानु            | E, 99            |
| विश्वकर्मा               | ७ হ                     | वेदश                          | 5. 89            |
| विश्वचन्नु               | २, १४                   | वेदपारग                       | =, ₹४            |
| विश्वजित <u>्</u>        | ય યુપ્ર                 | वेदांग                        | 5 84             |
| विश्वजित्वर              | ય, પ્રદ                 | वेदान्ती                      | દ દય             |
| विश्वज्ञ                 | ₹, €                    | वेद्य                         | ३, ६६            |
| विश्वज्योति              |                         | वैकुण्ठ                       | E, 74            |
| विश्वतश्चन्त्र           | ર. હપ્ર                 | वैशेषिक                       | ε, ₹⊏            |
| विश्वतोमुख<br>विश्वतोमुख | २, १३                   | व्रताग्रयुग्य                 | १०, ७४           |
| विश्वदृश्या              | ₹, ==                   | व्यक्तवर्णगी                  | X XX             |
| विश्वदेवागमाद्भुत        | २. १०                   | व्यक्ताव्यक्त <b>श</b> विशानी | દ, ૪ર            |
| विश्वनायक                | ₹, ₹७                   | व्यवहारसुषुप्त                | <b>१</b> ૦, પૂદ્ |
| विश्वभू                  | ७, दद<br>७, दक          | व्योम                         | ₹, ४४            |
| विश्वभृतेश               | ય, રે                   |                               | a                |
| विश्वस्थर                | *, *°<br>= ₹°           | शकार्च्य                      | "<br>₹,⊏પ્ર      |
| विश्वभृत्                | વ <b>ર</b> ું<br>૨,⊄પ્ર | शकारभानन्दरत्य                | ₹, ५३            |
| विश्वरूपातमा             | २ <b>८६</b>             | शकोद्धुष्टेश्रनामक            | ₹, ५२            |
| विश्वविजेता              | પૂ પ્રપ                 | श चीविस्मापिताम्बिक           | ₹, ५४            |
| विश्वविशातसंभृति         | ₹, ₹€                   | शचीसप्टप्रतिच्छन्द            | ₹, ₹⊏            |
| विश्वव्यापी              | ₹, ८६                   | शचीसेवितमातृक                 | ₹, २४            |
| विश्वाकाररसाकुल          | ₹0, ₹€                  | शतानन्द                       | ⊏, १७            |
| विश्वात्मा               | २ ८७                    | शब्दाद्वैती                   | د, وه<br>وع رع   |
| विश्वासी                 | ¥, 58                   | शम्भ .                        | 5, 45            |
| विश् <b>वे</b> ट्        | ય, ₹१                   | शमी                           | Ę, <u>E</u> Ę    |
|                          |                         |                               | .,               |

| २७२                           | जिनसङ्       | क्र गाम                             |                        |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| शरण्य                         | २, ८३        | 1 4                                 |                        |
| शास्य                         | €, ₹         | षट्पदार्थहरू                        | ६ ३०                   |
| धास्ता                        | ٤, १२        | पदभिष्ठ                             | £, ¥                   |
| शान्त                         | U. RY        | <b>पोडशार्यवादी</b>                 | € ₹₹                   |
| शान्तनायक                     | ¥, 50        | , स                                 |                        |
| शान्ति                        | 0, 80        | सत्कार्यवादसात्<br>सत्यतीर्थकर      | ٤, ٧٧                  |
| <b>য়িৰ</b>                   | ٥, १२        | सत्यतायकर<br>सप्तमंगिवाक            | ٧, १६                  |
| शिवगवा                        | 9, 21        | चतमाग्वा <u>च्</u><br>सत्यवाक्याचिप | ٧, ٧१                  |
| शिवकीर्चन                     | ७, द३        | सत्यशासन                            | ٧, १٤                  |
| शीतल                          | ø, ₹¥        | सत्यन्यान                           | ٧, २०                  |
| <b>ग्रुचि</b>                 | ६, ७२        | सत्याशी                             | ४, ५१<br>६, ७६         |
| शुचिश्रवा                     | γ, ε₹        | सदाश्रात<br>सदाश्रुति               |                        |
| शुंद                          | ર, ७३        |                                     | ६, ७६                  |
| <b>गुद्ध</b> मति              | ७, २२        | सदानन्द<br>सदाप्रकाश                | ₹, १८                  |
| য়ুবাম                        | ૭, ૧૬        | चदाअकारा<br>सदाभोग                  | ર, <b>દ</b> ર<br>૬. હય |
| शुभलक्ष                       | યૂ ૭૪        | सदायोग                              | ,                      |
| शुभांशु                       | ۲, ۲۷        | चदायाग<br><b>सदाशि</b> व            | ६, ७४                  |
| शून्यतामय                     | ₹0, ₹४       |                                     | 5, 53                  |
| शैलेश्यलंकृत                  | १०, २७       | सद्गु                               | ¥, <b>1</b> .0         |
| शौरि                          | <b>5,</b> २२ | सदोदय                               | २, १६                  |
| शंकर                          | 5, 86        | सदोत्सव                             | €, ⊏४                  |
| शंभव                          | હ, રહ        | सद्योजात                            | ય, દશ                  |
| श्रीकण्ठ                      | ۵, ۶۴        | सन्तानशासक                          | ٤, १٤                  |
| भी घन<br>श्रीजिन              | ξ, ⊏         | सन्पति                              | ૭, <b>પ્ર</b> ર        |
| श्राजन<br>श्रीघर              | १, ६७        | समझधी                               | ₹, ६४                  |
| श्राधर<br>श्रीपति             | ૭, ૬         | समन्तभद्र                           | ε, ξ                   |
|                               | ८, २३        | समवायवशार्यभित्                     | ٤, ३٧                  |
| श्रीपूतगर्भ<br>श्रीमङ         | ₹, २६        | समाधिगुप्त                          | 9, 90                  |
| श्रामह<br>श्रीमान्            | ७, २३        |                                     | ६, १६                  |
| श्रामान्<br>श्रीयुक्          | ۵, ۹٤        | समी                                 | ६, ६६                  |
| शासुन्<br>श्रीवत्सलांखन       | ₹, ६२        | समीच्य                              | €, ₹€                  |
| श्रावत्त्रताञ्चन<br>श्रीविम्त | ۵, ₹۲        | सर्वगत                              | ٤, ६٥                  |
| श्रीवृत्त्वत्व्या             | 0, 08        | सर्वेष्ठ                            | २, १                   |
| श्राह्मणस्य<br>श्रुतिपति      | ७, १००       | सर्वह्रेशापह                        | હ, દહ                  |
| श्रातपात<br>श्रुतिपूत         | ¥, 60        | <b>सर्वदर्शी</b>                    | ₹, ₹                   |
| शुक्रपूर्व<br>श्रृत्युद्धर्चा | ₹, ८३        | सर्वभाषामयगी                        | ¥, ¥₹                  |
| न्, (लुक् च।<br>श्रेयान्      | ٧, ७१        | सर्वभागीदिक्                        | ٧, ٧٧                  |
| ઝવાન્<br>શ્રેષ્ટ              | હ, રૂપ્      | <b>स्वीव</b> त्                     | २, २                   |
| भ ड<br>श्रेडात्मा             | १०, ५०       | <b>सर्वविद्यश</b> ्चर               | ર, પ્ર                 |
| ** 91111                      | 5 A5         | <b>सर्वनोकेश</b>                    | ₩, ८४                  |

|                                   | परि           | शिष्ट               | <b>২</b> ৩३              |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| सर्वायुध                          | ૭, ૧,૭        | , सुदक्             | ¥, ¥                     |
| सर्वार्यसाद्धात्कारी              | ર, દ્રફ       | सुधाशोचि            | ج, ج ا                   |
| सर्वावलोकन                        | ₹, ४          | सुनयतत्त्वश         | 8, 88                    |
| सर्वीयजन्मा                       | ₹, ३२         | सुनिष्टित           | १०, ५२                   |
| सङ्बज्योति                        | २, ७४         | सुपार्श्वक          | છં, <b>₹</b> १           |
| <b>सर्वशकनमस्कृ</b> त             | ₹, ४१         | सुप्तार्खवोपम       | ₹0, ₹0                   |
| म <b>हसा</b> च्रहगुत्सव           | . ₹, ₹€       | सुप्रम              | <b>૭</b> , <b>પ્ર</b> પ્ |
| सागर                              | હ, ર          | सुप्रसन्            | <b>६, પ્રદ</b>           |
| साधु                              | ६, २३         | सुमति               | ७, २६                    |
| साधुर्धीरेय                       | ६, २७         |                     | ج, <b>و</b>              |
| सामयिक                            | <b>६,</b> પ્ર | सुविधि              | હં, <b>હ</b> દ           |
| सामयिकी                           | ٤, ٧          | सुत्रत              | u, <b>Y</b> Y            |
| सामान्यलक्ष्याचगा                 | ٤, ٩٠         | <b>নু</b> পূর্      | ४, ६७                    |
| साम्यारोह्रणतत्पर                 | ۹, ३          | सुभुत               | ४, ६५                    |
| सार्थवाक्                         | ४, ३३         | सुश्रुति            | ٧, ६٧                    |
| सार्व                             | ર, પ્રર       | सुसिद्ध वाक्        | ٧, ٤٦                    |
| सारस्वतपथ                         | ४, ७६         | सुस्वप्रदर्शी       | ३, २२                    |
| सिद्ध                             | १००७          | सुसंवृत             | ٤, ٩                     |
| सिद्धकर्मक                        | દ, ⊏૭         | स्रतगी              | ૪, પ્ર•                  |
| सिद्धगग्।र्तािथ                   | १०, ६७        | स्दमकायिकयास्थायी   | १०, १७                   |
| सिद्धपुरीपान्थ                    | १०, ६६        | सूचमवाक्चित्तयोगस्य | १०, १४                   |
| सि <b>द्ध</b> प्रत्या <b>हा</b> र | ६, १२         | स्दमवाक्चित्रयोगहा  | १०, १⊏                   |
| सिद्धमंत्र                        | ٧, ٤١         | सूच्मीकृतवपुःक्रिय  | १०, १६                   |
| <b>चिद्ध</b> वाक्                 | ४, ८७         | स्रदेव              | હ, પ્રજ                  |
| सिद्धसंगोन्मुख                    | १०, ६८        | सूरि                | ६, ६३                    |
| सिद्धाश                           | ٧, 5٤         | सोम                 | ८, ८६                    |
| <b>चिद्धार्थ</b>                  | ٤, १۰         | संगीतार्ह           | ₹, €.€                   |
| सिद्धानुज                         | १०, ६५        | संभव                | ა, ₹ს                    |
| <b>चिद्धा</b> त्मा                | ६, ६४         | संयम                | ७, ११                    |
| चिद्धालिंग्य                      | १०, ६६        | संविदद्वयी          | ٤, ٤६                    |
| <b>सिद्धि</b> स्वयंवर             | १०, ६४        | संहूतदेवसंघान्यं    | ₹, ८८                    |
| सिद्धेकशासन                       | ४, ६€         | संहृतच्यनि          | ₹∘, ⊏                    |
| <b>रिद्धोपग्</b> हक               | १०, ७०        | सांख्य              | €, ₹⊂                    |
| सिंहिकातनय                        | ۳, ٤٤         | स्नातक              | Ę, ¥0                    |
| सुगत                              | ٠, ٠,         | स्नानपीठायितादिराट् | ₹, ४६                    |
| सुगति                             |               | स्नानाम्बुस्नातवासव | ₹, ८८                    |
| सुगी                              | ૪, પ્રર       | स्मरारि             | E, 40                    |
| 载                                 | ४, ६२         |                     | ४, ३६                    |
| शुरात्मा                          | ६, ६३         | स्याद्वादी          | ४, २२                    |
| ₹ <b>५</b> .                      |               |                     |                          |

રહ્ય

| स्याद्वाशंकारिकाचदिक् ६, भ                | ८ स्थोपइटीकागत-गर्धाशस्त्री                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| स्वज ३,३                                  | १ ब्राका शिक्षिगदेशः ७४                                      |
| स्वतंत्र ६, ४                             |                                                              |
| स्वभ्यस्तपरमासन ६, ।                      | o क्रियांसहितानि कारकािया वा वाक्यं कथ्यन्ते ७८              |
| स्वभू                                     | ४ त्यादि-स्यादिचयो वाक्यमुच्यते ७५                           |
| ` (=, ·                                   |                                                              |
| स्वयंज्योति २, १                          |                                                              |
| स्वस्यप्रम                                |                                                              |
| स्वयन्त्रमु ५,                            |                                                              |
| स्वयम्बुद्ध ६,                            | स्थापश्चराका गराज्याकरण-स्थानुक्रमाणका                       |
| स्वयम्भू ७,                               | ३१<br>सम्बद्धती च कारके संशायां घञ (कार्त् ० ४१५ १४) ११४     |
| स्वरोम्यात्मा ६,                          | ्रह्मिश्चिष्यविद्वनिष्यो निः ६६                              |
|                                           | ्री बाजान्यक्रियाचा ( कार्यक VISIVE ) १३४                    |
| स्वात्मनिष्ठित २,                         | ४३ । श्रुचि इन् लोपः                                         |
| स्वामी ५,                                 | श्री कोर्ज (कार्य हो∨169 ) हर                                |
| रियतस्थूलवपुर्योग १ <i>०</i> ,            | १३ अपन ( जायन राजार ) अपन ( जायन राजार ) अपने ( जायन राजार ) |
| रिथर १०,                                  | व्यक्ति त्याचित्रसाचित्रसाच्यास्थ्रस्य १७३                   |
|                                           | अप्राचापि (सदप्रत्यवः) (कार्त <sub>ः ४</sub> ।३।६२) ६२       |
|                                           | ध्र ग्रन्थत्रापि चेति ६४                                     |
|                                           | शु श्रापरपंदेऽपि कचित्सकारस्य शत्यम् १०४                     |
| रथेयान १०,                                | ४७ अपल्केशतमयोः (कातं० ४।३।५१) १३१                           |
|                                           | ह्रमा अभिव्यासी संपद्यती सार्तिवां (का॰ पृ॰ १०५) १२४         |
| <b>₹</b> €                                |                                                              |
|                                           | 1                                                            |
| .,                                        |                                                              |
| ',                                        |                                                              |
| 2 2                                       | 103 135                                                      |
| **                                        | ११ । शास्त्रात्त्राच्य (कार्त्व ३।२।००) १००                  |
|                                           | १७ : इन बालाग्रे :                                           |
| ६तथान<br><b>व्या</b> नकम्म                | १८ इः सर्वधातुभ्यः ११०                                       |
| -                                         | इंशजिक्कियम्यो नक् ५८, ८५                                    |
| स्वापहरीकागत-पद्यसर्वा                    | इंपद्दु:खसुलकृष्काकुष्कार्थेषु (का०४।५।१०२) ==               |
| ब्रष्टौ स्थानानि वर्षानां (पाणि श्रि ०१३) | ७७ उपसर्गत्वातो डः (कातं ४।२।५२) ८५,१०३                      |
| नियमो यमश्च विद्दितौ (रत्नक० ८७ )         | ६० उपसर्गे द: कि: १०४                                        |
| पुलाक सर्वशास्त्रको                       | १६ उपमानादाचारे (कातं० ३।२।७) १४०                            |
| ष्ट्यं मृदुं <b>हर्व</b> चैव              | ८६ उरः प्रधानार्थे राजादी (कार्त० पृ० १०६) ५६                |
| सत्तायां मंगले दृदौ                       | ६७ ऋकृतृतृत्र्यमिदार्यजिस्यः उन् ५७                          |
| स्नातकः केवलञ्चानी                        | १४ ऋवर्यव्यञ्जनान्ताद् ध्यस् (का०४।२।३५) १३७                 |
| स्टेंऽमी पवने चित्ते                      | ६४   करवाधिकरवायोध (कातं । ४।६५) ५७, १३५                     |
|                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |

| कर्मण्यस् (जैनेन्द्र०२।२।१)                      | ٠. ا       | यदुगवादितः (कातं० २।६।११) ५७,११६                          |  |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--|
| कृत्ययुरोऽन्यत्रापि च (कातं ४।५।६२)              | 33         | याकारी जीकृती इस्वी कचित् (का० २।५। ७) ८०                 |  |
| कुवापाजिमिस्वदिसाध्य० (का॰ड०७४२)                 | 23         | याचिविष्ठिपृच्छियजि (कातं० ४।५,१६४) ७०                    |  |
| केशाद्वोऽन्यतस्याम् (जैने० ४।१।३५)               | 222        | वर्षागमत्वात् मोन्तः ७८                                   |  |
| क्मलब हात्पूर्वः                                 | 105        | विचे चंत्रच्या ६•                                         |  |
| क्रचित्र लुप्यते                                 | 드릭         | विषे: किया ७३                                             |  |
| कं सुकानी परोत्तावच (का०४।४।१)                   | <b>83</b>  | शक्तिहण्वर्गान्ताम (का० ४।२।११) १३७, १३८                  |  |
| गनाम्यपथा किः                                    | ٤٤ .       | रवन् युवन् मधोनां च शौ च ७०                               |  |
| गोरप्रधानस्यान्तस्य श्चियामादा०                  | 53         | सन्ध्यन्नरागामिदुतौ हस्वादेशे ६२                          |  |
| घोषवत्योश्च कृति नेट् (कातं० ४।६।८०)             | <b>83</b>  | समासान्तगतानां वा (कार्त• २।६।४१) ११२                     |  |
| चि-मुबोः प्राुक् (कातं० ४।४।१⊏)                  | <u>ج</u> و | सर्वधातुम्यः इः १०२                                       |  |
| डोऽसंज्ञायामपि (कातं० ४।३।४७) ६१,१११             | ,१२५       | सर्वधातुम्यो मन् ६७, १२४                                  |  |
| ड्वनुबन्धात्त्रिमक् (कातं ४।५।६८)                | १३५        | सर्वेषातुभ्यष्ट्रन् (शाकटा ॰ उ॰ ५६८) १२४                  |  |
| तदस्यास्तीति मत्वं त्वीन् (कातं ॰ २।६।१५)        | ದ್         | सर्वभातुभ्योऽसुन् (शाकटा० ड०६ः⊏) १११                      |  |
| तारिकतादिदर्शनात्                                | १३४        | स्त्र्यप्यादेरेयण् ६२                                     |  |
| तिक्कृतौ च संज्ञायामाशिपि (का०४।५।११२)           | रेकर       | स्त्रियां क्तिः ७४                                        |  |
| हशेः कनिष् (कातं० ४ <b>।३।८८</b> )               | ६३         | श्चियामादा १३५                                            |  |
| द्यतिस्यतिमास्यान्त्यगुर्णे इत्वं,कार्तं०४।१।७६) | ₹₹¥        | श्चियामादादीनां च दर                                      |  |
| नचन्ताच्छेपाद्वा बहुबीही कः ६३ ७                 | १७४        | स्वराद्यः (जैनेन्द्र० २।१।४२) ७५                          |  |
| नभार्नपादिति (पाणि ०६।३।७५)                      | દ્દ        | स्वस्येति सुरात्वं च ===================================  |  |
| नयतेर्डिच्च (उणादि०२६५)                          | १२५        | स्वार्थं शंपिक इया (जैनेन्द्र०२।१।४२) ६०                  |  |
| नहित्रुतित्रुपिव्यविरुचिसहि०(जै० ४।३।२१६)        | ६०         | संपूर्वे विभ्य संज्ञायां ऋच् (का० ४।३।१७) १००             |  |
| नामिनश्चोपधायाः लघोर्गु खः                       | १३५        | स्वोपश्वविवृति-गत धातुपाठः                                |  |
| नाम्नि स्थश्च                                    | १२६        |                                                           |  |
| नाम्त्यजाती शिनिस्ताच्छील्ये (कार्त० ४।३।७६      |            | त्रक ग्रग कुटिलायां गती ११६                               |  |
| नाम्युपधात्त्रीकृदगृशां कः (कातं० ४।२।५१)        | €₹         | श्रम्यवस्थानस्थानस्थकसम्बद्धन ध्वन शब्दे १३३              |  |
| निर्वाणोऽवाते (कातं०४।६।११३)                     | ξĘ         | श्रत सातत्वगमने ६७, १२४                                   |  |
|                                                  | , १२५      | केगैरेशब्दे ६३                                            |  |
| पदि ऋसि वसि इनि०                                 | १३३        |                                                           |  |
| परिष्टद्रदर्वै प्रमुबलवतोः (कातं० ४।६।६५)        | યુદ        |                                                           |  |
| पातेडीत (शाकटा॰ उगा॰ ४६७)                        | ಷ          | नाधुनायुयाचने ८४                                          |  |
| पूञो इस्त्रश्च सिर्मनसञ्च (शाक०उ०६६३)            | १२५        | मान पूजार्था १२६                                          |  |
| पृथिव्यादिस्य इमन् (जैने ३१४।१२)                 | १३५        |                                                           |  |
| बृहेः क्मलम्ब हात्पूर्वः                         | -          | रिषि ऋषी गती ६२                                           |  |
| भावे घज् (कातं० ४।५।३)                           | 33         | ६ अतसागरी-टीकागत-सूत्रानुकमणिका                           |  |
| भुवो दुविशंप्रेषुच (का०४।५।५६)                   | <b>E4</b>  | -<br>श्रकत्ति च कारके संज्ञायां (का०४।५।४)१४१,१४२,        |  |
| भूस् अप्रदिस्य किः                               | 89         | श्रकतार च कारक संशोधी (को ०४। मा४) १४ ८, १४५,<br>२१४, २१५ |  |
| मन्यतेः किरत उच                                  | £ ?        | द्यागशुभियुवहिभ्यो निः १६६                                |  |
| यस् च स्नीनपुंसकाख्या                            | र२२        | े आगतीचत्रवाहेन्सा १०० १८५                                |  |

| 194                                                 | d 6 Audia                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| अन् पचादिभ्यक्ष (कातं० ४।२।४८) { १४१, ६६<br>२३४,२५३ | उपमितं व्यामादिभिः (पाषिकः २११।५६) २२१                                                    |
| ( 548'54's                                          | उपसर्गे त्वातो डः (कातं ४।२।५२) १७३                                                       |
| श्रविश्रुचिरुचिरुचिर्प (शाक व्यसादि १६५) १६२        | ऋकृतृवृञ्यमिदार्योचेम्य उन् १४१                                                           |
| श्रुनिरशिशिशिविद (शा• उ० ५३) २४६                    | ऋवर्षाव्यञ्जनान्ताद् ध्यस् (कातं० ४।२।३५) २५४                                             |
| শ্বনী (কার্ব০ ३।४।६१) १८८                           | ऋषि-वृष्म्यां यण्वत् (शा० उ० ४१०) २१६                                                     |
| श्रित्तिंदुसुधृद्धियी (शाक०उ०१।१३७) १६६, २१६        | ए <b>जेः लश् (कातं०४।३।३०)</b> २१३                                                        |
| त्रत्यत्रापि च (कातं० ४) <b>३</b> ।६२) १४५, १७२     | कर्तरिकृत् (कार्त०४।६।४६) २५४                                                             |
| म्ननिदनुबंधानामगुग्रेऽनुषंग•(कातं० ५।६।१ २०७        | कर्मण्यस् (कात०४।३।१) १५४                                                                 |
| श्चपष्ट्वादित्वात् २१४                              | करगाधिकरग्येश्च (कातं० ४।५।६५) १८१                                                        |
| श्रपरपदेऽपि कवित् सकारस्य पत्थम् २०१                | कसिंशिसभासीशस्था प्रमदां च १७२                                                            |
| श्रपातक्षेश-तमसोः (कातं० ४।३।५१) २०६. २४५           | कारितस्यानामिड्विकरगे (कातं० ३।६।४४) १८८                                                  |
| श्रमिव्यासौ संपद्यतौ सातिर्या (का ॰ प्र॰ ´ ॰ ५) २३३ | कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च (कातं०४।५।६२) १६७,२५२                                               |
| श्चभूततन्द्रावे सार्तिर्वा २२३                      | क्रवापाजिमिस्त्रीद (उसादि १) १८५                                                          |
| ग्रम्यासविकारेष्वपवादो (कातं०३।२।३ वृत्ति) २३८      | केशाहोऽन्यतस्याम् (जैनेन्द्र०४।१।३५) २११                                                  |
| श्रभ्यासस्यादिव्यक्षनमवशेष्यम् का०३।३।६)२३८         | क्मजाच हात्पूर्वः २०७                                                                     |
| श्रमनुष्यकन् केऽपि च (कातं० ४।३।५४) २४२             | कचितपूर्वोऽपि लप्यते २१४                                                                  |
| श्रवर्ण-इवर्णेष (कातं०शशा) २४ <b>६</b>              | क्वंसु-कानौ पराद्मादश्च (कातं०४।४।१) १६१                                                  |
| श्चवाप्योरक्वोप १६६ २२६                             | गम-इन-जन-खन-घसा० (कात० ३।६।४३) २४३                                                        |
| अर्था-लटिखर्टि (शीम्यः क १५२                        | गुणादिष्टेयन्सौ ६। (कातं० २।६।४० वृत्ति) ।१६८                                             |
| श्रस्योपधाया दीघों चृद्धिर्नामि (का० ३।६।४) २५६     | 15AE                                                                                      |
| ऋात ऋत् १७५                                         | गनाम्युपधाक्तिः १८४                                                                       |
| श्रातश्रोपसर्गे (कातं०४।५। <b>५४) २४</b> ६          | गारप्रधानस्यान्तस्य स्त्रिया । (कार्तः १। ३२) १६०,                                        |
| <b>स्रा</b> तोऽनुपसर्गात्कः (कातं० ४।३।४) १४५ १४७,  | १६६, १६६                                                                                  |
| રશ્દ, રશ⊏ રમ્રપ્ર                                   | घटि चासम्बद्धौ २०७                                                                        |
| <b>आदनुबन्धाम (कातं० ४</b> ।६।६१) २२५ २३५           | चाषवत्याश्च कृति (कातं०४।६।८०)१७२,१६१,२३४                                                 |
| <b>श्रादिकर्मीया क्तः (पाणि ०३।४।७१)</b> १६६        |                                                                                           |
| श्राय्यन्ताय्च (कातं०३।२।४४) ५५                     |                                                                                           |
| <b>ब्रालोपोऽसार्वधानुके (कातं०</b> २।४।२७) २०४,     | जगरुकः (४।४।४३) २५०<br>जिख्योः पहुक् (कातं०४।४।१⊏) १७४,१७५                                |
| २१६ २३३                                             |                                                                                           |
| <b>ब्रासौ</b> सिलोपश्च ्कातं०२।श६४) २०८             | जासहाद्याश्रमपरम् (कातं० ४।४।३७) १७५<br>व्यनुबन्धमतिबुद्धिपूजार्थेभ्यःक्त (का०४।४१६६) २१४ |
| इस् जि-कृषिभ्यो नक् १४६, १७३                        | अनुवन्धमातबाद्धपुत्रायम्यःकः (काटशाश्रुध्धः) २१४<br>डोऽसंशायामपि (कातं० ४।३।४७) ∮१४५, २०३ |
| इयातः (कातं० रादाध) १६७, २२१                        | ्रिरेर, २३४<br>इंटर्डिंग्स्स, क्लात० ४।२।४७) <b>१</b> १४४, २०३                            |
| इयात. वृद्धियदी थ्याः (कातं० २।६।५ २०४              | ।<br>ृड्वनुबन्धात्त्रिमक् (कातं०४।५।६८) २५०                                               |
| इदमयं ऋण् १७५                                       |                                                                                           |
| इन श्रस्यर्थे १८२                                   | तद्वदिष्ठेमेयस्स बहुलम् २४६                                                               |
| इत्यापियायोः लोपः (कातं०२।६।४४) १८०                 | नारकितादिदर्शनात् १७५, २४४, २४६                                                           |
| इंपद्दुःलसुलकुकाकु (कातं०४।५।१०२) १८०               | तिक्कृतौ च वंशायामाशिषि (का०४।५।११२) १६६                                                  |
| उषारितप्रध्वंसिनो इ.तुबन्धाः २५०                    |                                                                                           |
| उपमान दाचारे (कार्त० ३।२।७) २५७                     |                                                                                           |
|                                                     | तृतायानप्तम्याः (का०२।४।२) <b>२४४</b>                                                     |
|                                                     |                                                                                           |

| दयि पति ग्रहि स्पृहि (का॰४।४।३८)                 | २२३           | प्रशस्य भ्रः (जै०४।१ ११६) १६८,२०:                   | 38F                 |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| दहोऽधः (का० ४।१।८०)                              | १६६           | प्रशंसायामिन्                                       | 288                 |
| द्यतिस्यविमास्थान्त्यगुर्ये (का०४।१।७६)          | 98E           | प्रियरिथरस्पुरोच्युस्बहुल शा० २।३।५२)               | 388                 |
| दाइस्य च (का॰ ४।६।१०२                            | 188           | भावे (कातं०४।५।३)                                   | १६६                 |
| दाभारीकृत्रभ्यो नुः                              | રશ્હ ં        | भाज्यलंकुम्सहरुचिवृति (का॰४।४।१६                    | 1008                |
| दिवादेर्यन                                       | १४२           | भियो रुखुको च (कातं०४।४।५६)                         | १४१                 |
| दीर्घक्षाभ्यासस्य                                | २३८ .         | मुबो डुविशंप्रेषु च (कातं०४।४।५६)                   | १७२                 |
| हशे क्रानिप (कातं o ४।३।८८)                      | · 80          | भूसुश्रादिभ्यः किः                                  | <b>શ્દે</b> ય       |
| धातोस्तोऽन्तः पानुबन्धे (कातं०४। १।३०) १६५       | १७५           | मुमृतुर्चारतवरित ( शाकः उ० ७ )                      | 339                 |
| <b>धु</b> ड्घातुबन्धयोः                          | २१४           | मनोरनस्थाये बुटि (का० ४।२।४४)                       | २३८                 |
| नधन्ताच्छेपाद्वा बहुर्बाह्यै कः १४७१५७           | ,१६० .        | मन्यतेः किरत उच                                     | ₹ <b>C</b> Y        |
| नंदादेर्युः (कातं०४।२।४६) २१६                    | २३४           | मान्वध्दान्शान्भ्यो (का॰ ३।२।३)                     | २३⊏                 |
| न भ्राट्न पात् (पाणि ०६।३।७५)                    | १६२           | मृत्तीं घनिश्च (कातं०४।५।५८)                        | રપૂદ્               |
| नन्दिवासिमदिदृषि                                 | २१६           | यस च स्त्री-नपंतकाख्या                              | २४७                 |
| नयतेर्डिच (उगादि॰ २६५)                           | २३४           | यदुगेथादितः (कार्त० २।६।११) १४१                     | , २२१               |
| नस्त क्यचित                                      | १६६ े         | यममनतनगमां स्त्री पंचमलोपः                          | १७५                 |
| र्नाहृष्ट्रतिवृपिव्यधिकविसहिता नेषु              | १४५           | याकारी स्त्रीकृती हस्यी कचित् (कातं०२।५।२५          | ) २१३               |
| नाम्नि तुभुवृत्तिधारि(कातं ० ४)३।४४) २१०         | , २१३         | याचि विद्या प्रस्किन्यांग (का॰ ४)५।६६)              | <b>?</b> 48         |
| नाम्म्यजाती शिनिस्तार्ज्जाल्ये (कातं०४।३।७६      | , 850 !       | युजरसमासे नुषु टि (कातं०२।२।२८)                     | २४३                 |
| 220                                              | : 83          | युपशासना कान्ताः (कातं०४।६।५४)                      | २३८                 |
| नामिनश्चापथाया लघोः (कार्त०३।५।२) २१३            | ,,रप्र        | र्नभकाश्विद्धपियात् अचिरिचि                         | १६५                 |
| नामिनोर्वोग्कुख् रोध्यंजन (कातं०३।८।१४)          | २३५           | रमृदर्गः (का॰ रै।२।१०)                              | २०७                 |
| नीरिन स्थक्ष (कातं० ४।३।५.)                      | २३६           | राजन् श्रद्दन् सखि (कात॰ पृ० १•६) १६६               | ં, રપ્રર            |
| नाम्युपबाप्रीकृगृशां क. (का० ४। २।५१) { १४       | ७, १७६        | राजिष्ठातो नोपुमूर्व्छिमदि (का०४)६।१०१              | ) <b>२३</b> %       |
| 11. 31. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.          | ६, २३३        | राल्जोप्यी                                          | २३५                 |
| नाम्यन्तयोधांतुिकरणयोगु चः कातं ०३।५।१           | 339 (         | थ <b>र्शा</b> गमत्त्रान्नोऽन्तः                     | १६५                 |
| निर्वाणोऽयाते (कार्त०४।६।११३)                    | १६५           | प्तीमानं <b>शन्तृङानशा</b> य (का <b>०</b> ४।४।२) १३ | २ १५४               |
| निष्ठा कः                                        | ÷ ₹પ્         | विन चंत्रु-चर्गी                                    | १⊏३                 |
| नीदलिभ्यां मिः                                   | 33\$          | िशंपातिदिष्टः प्रकृतं न बाधते                       | २०७                 |
| परिश्वद्वद्वी प्रभुवलवतोः (का०४।६।६५)१४          | <b>१,१७</b> २ | विषे: किया (शा० उर्गादि० ३१६) १५।                   | ६, २०६              |
| पदि ऋषि वसि इनि मनि १६६,२०३                      | ,२४८          |                                                     | न <sub>्</sub> २३८  |
| पातेर्डेति (शाकटायन उत्पादि, ४६७)                | १७२           | बृद्धस्य च ज्यः (शाकटा॰ राशास्त्र) २०।              | = ?xE               |
| <b>गरे</b> मध्ये श्चन्तःषष्टवां वा (शाकटायन२।१।६ | ) २४४         | कृञ्दलुवी <b>य्</b> शासुम्तुगुहां क्यप् (का०४।२।२   | ३) १६२              |
| पुत्रस्त्रात्रामित्राश्च दृत्र-मंत्रौ च          | રપ્રપ્        | शक्तिशपिनहिभ्योऽलः                                  | २०२                 |
| पुंबद्गाषितपुंस्कादन्ङ (का०२।५।१८) २१६           |               | शं पूर्वेभ्यः संशयां श्राच् (कातन्त्र ४।३।१७        | ) ૨१૨               |
| पूञो ह्रस्त्रश्च विर्मनसञ्च (शाक०उगादि०६६३)      | २३५           | शक्तिमहिपनर्गान्ताच्च (का० ४।२।११)                  | ¥3\$                |
| प्रधिव्यादिस्य इ.मन् (जैनेन्द्र०३।४।११२)         | १५०           | 7%                                                  | r, <b>ર</b> પ્રપ્ર, |
| पद्ममोपधाया धुटि चागुरो (का॰ ४) १।५५             | १७५           | शक्ये यः स्वरयत्                                    | ξĘο                 |
| प्रशादित्वात् साः १६                             | ₹,२२₹         | शमादीनां दीर्घों यनि (कात० शश्रह्                   | १४२                 |
|                                                  |               |                                                     |                     |

२७८ जिनसङ्खनाम

| शंमामष्टानां घिनिष् (कात० ४।४।२१)               | ŧ5.    | श्रत सातत्यगमने                                                                   | <b>tu</b> .t     | 580                 |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| शीतोष्णतृपादसह म्रालुः (शाक॰३।३।४८)             | 228    | ऋ गतौ                                                                             | 338              |                     |
| श्कमगमदनकृषभू (कात० ४।४।३४)                     | 34.5   |                                                                                   | ۹٤ <b>٤</b> ,    |                     |
| शण्डिकादिस्यो ज्यः                              | २२१    | कृषि पुषि लुचि मधि हिंसा-संक्रेशयोः                                               | ,,               | 331                 |
| शैषिकोऽस् (पा०४।३।६२)                           | १५०    | के गैरे शब्दे                                                                     |                  | 380                 |
| रवन् युवन्मघोनां च                              | RAN    | दुधान् दुमृञ् धारख-पोपखयोः                                                        |                  | 218                 |
| षोऽन्त कर्मांख                                  | २१६    | तुहि बृहि बृद्धी                                                                  |                  | २०७                 |
| समध्यक्षी स्वांगे (का॰ पु० ११३) २१०             | . २१३  | तृह तृहि वृह वृहि वृद्धौ                                                          |                  | 108                 |
| सन्ध्यद्वराखामिदुतौ हस्तादेशे                   | १६६    | तृज्ञ सज् गज्ञ गतौ                                                                |                  | ₹95                 |
| समासान्तगतानां वा (का० २।६।४१) २१२              |        |                                                                                   | २१६,             |                     |
| सर्वधातुभ्योऽसुन् (शाक० उखादि ६२८)              | 232    | ह नये                                                                             |                  | २०४                 |
| सर्वधातुम्यो मन् (का० उ०७७३) १५१                | , २३४  | भाजृ भास्ट दुम्लास्ट दीप्तौ                                                       |                  | 108                 |
| सर्वधातुम्य इः १८५, १६६ २१२                     | . २१५  | मल मझ धारखे                                                                       |                  | 331                 |
| सर्वधातुभ्य उः                                  | २१६    | मुर्च्छा मोह-समुच्छाययोः                                                          |                  | २३५                 |
| सर्वघातुम्यष्ट्रन् (शाकटा० उत्पादि० ५६८)        | २३३    | यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु                                                          |                  | 348                 |
| सान्तमइतोर्नोपधाया (का॰ २।२।१८)                 | २४६    | राध साध संसिद्धी                                                                  |                  | १६६                 |
| विद्विरिज्वद्व्यानुबन्धे (का ० ४।१।१)           | સ્પૃદ્ | रिष चोष्ट् स्त्रादान संशरणयोः                                                     |                  | ミニス                 |
| स्थाञ्यधिश्चितिकृति                             | ₹¥č    | रिषि ऋपी गतौ                                                                      | 128              | 389                 |
| स्रजिदशोगगमोऽकारः (का० ३।४।२५)                  | २०८    | र्खन भूजी भर्जन                                                                   |                  | २१४                 |
| स्रजीय्नशां करप् (कात० ४। ४।४८)                 | 904    | लोकु लोच् दर्शन                                                                   |                  | 108                 |
| सभ्यां गः                                       | 216    | विचिर पृथग्नावे                                                                   |                  | 942                 |
| स्थूलदूरयुवन्निप्रचुद्राणा (का॰पू०३०२)          | २५२    | विद् शाने ऋदादौ                                                                   |                  | 181                 |
| स्फायितञ्जिर्बाञ्चर्शाकित्तिपि (शा॰ उ० १७०      | )      | बिद् विचारणे रुधादौ                                                               |                  | ,≠                  |
| ३७३, २३४,                                       |        | विद् सत्तायां दिवादी                                                              |                  | ,,                  |
| स्वस्नप्तुनेष्ट्रत्वष्ट्रत्ततृ                  | 968    | विद्ल्ट लाभे तुदादी                                                               |                  | 55                  |
| स्त्र्यत्र्यादेरेयण् (कात० शहा४)                | 154    | श्रुतसागरी टोकागत संस्कृत-पद                                                      | 11341            | <del>प्रकृति</del>  |
| स्वरवृद्दगमित्रहामल् (का॰ ४।५।४१)               | 338    | अकर्ता निर्गुंगः शुद्धः (यश्च १५०)                                                |                  |                     |
| स्वरात्परो धुटि गुर्बि वृद्धिस्थाने             | २०८    | श्रकर्ता निर्धु सः सुद्धः (यराज्यः २५०)<br>श्रकर्ताऽपि पुनान् भोक्ता (यराज्यः २५३ | ₹ <b>0</b> ₹,    | 175                 |
| स्वराद्यः (क॰ ४।२।१०) १६१, १७६,१८८              | 155    | त्रविषाश्च वृत्तस्याः (महापु॰पर्व४२ <b>स्त्र</b>                                  | 408              | , 474<br>500        |
| स्वरो इस्यो नपुसके (का० २।४।५२)                 | 180    | श्रमीब्राचाधनैर्वार्याः (नहायुण्यपः १५०)                                          |                  |                     |
| स्वस्येति सुराखं चेति                           | 102    | श्रव्वेयमायं सुमना मना (पार्श्व॰ २)                                               |                  | १६३                 |
| स्वार्थे ऋष्                                    | १७५    | श्रजो मशिमुपाविध्यत                                                               |                  | १६६<br>१६७          |
| स्वार्थे शैषिकं इकस्                            | १८२    | श्रहो बन्तुरनीशोऽय                                                                |                  | १५७<br>१८३          |
| <b>ब्रियामादा (कात० २।४।४६)</b>                 | २५२    | श्रताम्रनयनोत्पलं (चेंत्यभ• स्ट्रो० <b>३</b>                                      |                  | रूर<br>२ <b>३</b> ५ |
| िक्यमंकिः (कालं• ४।५।७२)                        | १६०    | श्रयोपाध्यायसम्बन्धि                                                              |                  | १६४<br>१६४          |
| <b>इ</b> स्वारपोर्मोऽन्तः (का०४।१।२२) २१०       | ,२१३   | त्रर्थस्यानेकरूपस्य (स्रष्टश उद्धृत २                                             |                  |                     |
| श्रुतसागरी टीका गत घातुपाडः                     |        | श्रद्धेतं तत्त्वं वदति कोऽपि (यश०८ ३                                              | ) i              | ,,,,                |
|                                                 | 248    | श्रभ्यातमं बहिरप्येष (श्राप्तमी • कारिका                                          | 2) P             | 08                  |
| <b>त्रवारवाववामवामवाकवाष्ट्रमध्यन शब्दे</b> २१२ | ,२४८   |                                                                                   | ( <b>4 2</b> , : |                     |
|                                                 |        |                                                                                   |                  | ,                   |

| श्चनभ्ययनविद्यान्सो (वाग्भटालं • ४, ६८) १६६                          | ं इत्यं शंकितचित्तस्य (यश० ६, ६८३) २०४                                  | Ļ |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| श्चनुभवत पिश्त खादत (यश० २, २५०) २६०                                 | उत्त्रेपावचेपा (पह्दर्शन० स्त्रो० ६४) २२५                               | Ĺ |
| श्चन्तकः कृत्दको नृषां (स्वयम्म्०६६) २१०, २५५                        |                                                                         | 5 |
| म्रन्तःकियाधिकरर्थं (रक्षकः १२३)                                     | वर्षस्यामुदपादि रागबहुलं (ग्रक्लं० ४) १५८                               | ; |
| श्चन्तदुर्ग्नसंचारं (यश०६, २६६) २२३                                  | एकस्तम्मं नवद्यरं (बश० ८, ४००) १४८                                      | = |
| न्नन्धाः पश्यन्ति रूपाणि (समव० ६ <i>०</i> ) १५६                      |                                                                         | ŕ |
| अपूर्वकरगोऽप्येवं (महापु॰ २०, २५५) १८५                               |                                                                         | Ļ |
| ग्रमिलियतकामधेनी (यश० ग्रा०८, ३६०) २०।                               |                                                                         |   |
| श्रन्वरचरकुमारहेलास्मालित २३६                                        |                                                                         | ŕ |
| <b>ग्र</b> रिह्नन-रजोहनन (श्राचारसार पृ०१) १५५                       |                                                                         |   |
| श्चर्तच्यशक्तिर्मवितव्यतेयं (स्वयम्भू० ३३) २२०                       |                                                                         | ť |
| ब्रह्पफलबहुविद्यात (रत्नक <b>्ट</b> ५) २०३                           |                                                                         | • |
| ग्रव्यक्तनस्थोर्नित्यं (यश ० ६, २७१) २३०, २३ <b>।</b>                |                                                                         | • |
| ऋश्वकर्णाकियाकृष्टि (महापु० २०, २५६) १८०                             | कमण्डलुमृगाजिनात्त (पात्रकेतरि स्तो०) २ <b>३</b> ६                      | E |
| ब्रह्मै स्थानानि वर्षाना (पा <b>षा० शि०</b> १३) १६१                  |                                                                         | ŧ |
| <b>ब्रसद्वेद्यवि</b> यं घाति (महायु० २५, ४१)                         |                                                                         | ť |
| श्रवद्वेद्योदयाद्भुक्ति (महापु॰ २५,४०) २१।                           |                                                                         | ť |
| श्रवद्वे द्योदयो घाति (महापु० २५,४२) २१                              |                                                                         | ť |
| त्रसर्या नाम ते लोकाः (शुक्रय•ऋ०४•मंत्र३) २ '                        |                                                                         | Ę |
| श्रहमेको न मे कश्चिदस्ति (यश ०६, २८३) २०                             |                                                                         | ₹ |
| म्प्रईच्चरणसपर्या (रजक • स्को • १२०) २१                              |                                                                         | Ę |
| ऋइंद्रक्त्र प्रसतं गण्धररचितं १६                                     | २ किंशोच्यं कार्पण्यं (ऋमोघवर्ष) १७५                                    | ų |
| त्राकर्णाचारसूत्रं (श्वातमानु <b>० स्तो०१३</b> ) १६'                 | ,   कुदेवशास्त्रशास्तृयां १५१                                           | Ę |
| श्राकृष्टोऽहं इतो नैव १८                                             | 🖈 कुशेशयसमंदेवं (महापु० पर्व १२, स्हो० २६५) १५:                         | e |
| श्राचार्याणां गुणा पते १६                                            |                                                                         |   |
| ब्राज्ञामार्गसमुद्भव ( श्रात्मानु • स्क्रो॰ ११)   १६                 | < कुतकर्मच्यो नास्ति २२८, २३ <b>०</b>                                   | 5 |
| त्राशासम्य <del>क्त</del> नमुक्तं (त्रात्मानु <i>ः स</i> डो० १२) १६: | 🕻 इत्वा पापसहस्रायि २०                                                  | ş |
| <b>ब्रा</b> ल्मा मनीषिमिरयं (कल्या० <b>न्छो०१७</b> ) २ <b>१</b>      | L कृष्योऽमावात्मनीष्टौ च १६ <sup>:</sup>                                | ₹ |
| त्रात्माऽशुद्धिकरैर्यस्य (यश० <b>८, ४११)</b> १६                      | १ कोटीशतं द्वादश चैव कोट्यो (श्रुतमक्ति) २३                             | ₹ |
| श्चार्त्यान्तकस्वभावोत्था २१                                         | ६ को देवः किर्मिदं शानं (यश ०८, २६६) २२                                 | ₹ |
| श्चाद्यश्चतुर्दशदिनैर्विनिकृत्तयोगः (निर्वा <b>॰</b> २६) २४          | <ul> <li>च्चायिकमेकमनन्तं (अतुत २६) १४६, २४</li> </ul>                  | ₹ |
| श्चायेन द्दीनं जलधावदृश्यं १६                                        | 🖚 चु्रियपासाजरातंक (रवकः स्त्रो॰ ६) १९४, २३१                            | ų |
| श्रापगासागरत्नान (रतन० स्हो०२२) १५                                   | । खरत्वं मेहनं स्ताब्ध्यं (सं० पंच० १६७) २५                             | ŧ |
| ब्राप्तागमाविशुद्धत्वे (यश० ८, २१६) २२                               |                                                                         | e |
| श्चायात भो मेघकुमारदेवाः (प्रतिद्या॰२,१३२)१६                         | <b>्रोगग्राधरचक्रधरेन्द्र (चैत्यम०२६)</b> २०                            | ξ |
| आरामं तस्य पश्यन्ति (बृहदा० ४,३, १४) १७                              | ६ । गत्योरयाद्ययोर्नाम (महा० २०, २५७) १८                                | ٧ |
| स्राशागर्तः प्रतिप्राशि (स्रात्मानु <b>० ३६)</b> १८                  | <ul> <li>गिरिभित्यबदानवतः (स्वयम्भू०१४२) ११६, १६।</li> </ul>            | 5 |
| श्राशायन्थकवित्तर्ति १८                                              | <b>्र गुग्</b> दोपाकची साधोः १६                                         | ŧ |
| इतीयमासमीमांचा (श्रासमी० ११४) २५                                     | ॰ <sup>ं</sup> गु <b>वाः</b> संयम <b>वीक</b> स्पाः (श्रन०४, १७३) १८५,२५ | ₹ |
|                                                                      |                                                                         |   |

२५० जिनसहस्रनाम

| गोपुच्छिकः श्रेतवासा                         | 388         | देशप्रत्यज्ञवित्केयल                         | १८४   |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------|
| गोपृष्ठान्तनमस्कार (यश० ६, २८२)              | १५५         | दोषानाकृष्य लोके                             | १८१   |
| गंगावते दुशावते                              | १६६         | द्वादरात्रहतो भवेत् शाखः                     | २४३   |
| चतुर्लज्ञाः सहस्राणि                         | १६०         | युतिमद्रयांगरित्रविम्बिक्सिरण (स्वयम्भू १२५) | れたち   |
| जम्बूधातिकपुष्करार्धवसुधा (श्रकृ० चेंत्य०)   | २२६         | ध्यनिरपि योजनमेकं नन्दीश्वर० २१) २१५,        | २४१   |
| जातिजरा मृतिः पंना (यश० ८, ४१२)              | 305         | न कापि वाञ्चा बबते (विघाप० ३०) १६८,          | २३७   |
| जित्वेव्हियाणि सर्वाणि (यश ० ८, ४१०)         | १८३         | नखचन्द्ररश्मिकवचातिकचिर (स्वयम्भू० १२४       | ) १८६ |
| जैनं नैयायिकं भीडं                           | २२७         | न भक्तिः ज्ञीरामाहस्य (महापु० २५,३६          | २१७   |
| जंघाओं ज्यमिशिखा                             | ?પ્રદ       | न मन्ति पर्वता भाराः                         | २४५   |
| शनं पूजां कुलं जातिं (रज्नक०२५) १४५,         | १५६ ।       |                                              | રફપ્ર |
| ततश्चाध प्रवृत्ताख्यं (महा० २०, २५२)         | १८४         | नाभावः सिद्धिरिष्टा (सिद्धभ०२)               | २३६   |
| तत्त्वे शांते गिपौ दृष्टे (यश ० ६, २८३)      | २०५         | नार्पत्यान विसमयान्तर्हित                    | १५३   |
| ततोऽष्टौ च कपार्यास्तान् (महा०२०, २५८)       | १८४         | नाइंकारवशीकृतेन मनसा (श्रकलं० १४)            | २२३   |
| तत्र परं सत्ताख्यं                           | २२५         | निः किंचनं(ऽपि जगते न कानि जिन               | १५२   |
| तत्राचे करने नान्ति (महापुरा० २०, ६५४)       | १८४         | निज <b>कु</b> लैकमण्डनं                      | २१५   |
| तव रूपस्य सीन्दर्यं (सायम्मू० ८६) १५८,       | रेवेद       | नियमां यमञ्च विहितौ (रत्नक ६७)               | १८३   |
| त्वया श्रीमन ब्रह्मप्रीयिशि (स्वयम्भू० ११७)  | રપૂપ્       | निगमरणभासरं                                  | २०१   |
| त्वं लब्ध्यद्धरवीधनन                         | २३०         | निर्म-थकल्पवनितात्रतिका                      | १५६   |
| तत्संस्तत्रे प्रशंसाचा यश • ६, २६६।          | २२३         | निर्मन्थाः शुद्धभूलोत्तर १८४,                | २०२   |
| तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्त्रा (कुमारस०१,२६  | )૨१૪        | निर्वेदनीष्ठवतपद्व पुरात्मभद                 | १७५   |
| त्वामेव वीततमसं परिवा० (फल्याख० १८)          | १७२         |                                              | ,२१३  |
| तिलसर्पपमात्रं च (यश ० ४, ११५)               | १६६         | र्णाचुणां काकचाण्डाल.                        | १८५   |
| त्रिदशेन्द्रमौतिमणिरत्रकिरण (स्त्रयम्भू०१५३) | 37.         | पयोत्रतो न दध्यति (स्राप्तमी० ६०)            | १७१   |
| तुच्छ्रोऽभावो न कस्यापि (यश०६, २७३)          | रेरे६       | परमार्गाः परं नाल्पं                         | १६४   |
| तुंगात्फलं यत्तदकिंचनाच (दिया० १६)           | १⊏ು         | पर्याश्वासपदमंघात (श्रुतभ० स्डां० ५)         | २३०   |
| तृतीये करखोऽप्येवं (महा०२०, २५६)             | १८४         | परीपहादिभिः साधी                             | १६३   |
| तेपां समासतं।ऽपि च (श्रुतभ॰ ६)               | 240         | पश्यन्ति य जन्ममृतस्य जन्तोः (यश्र० ५,५२     | १२४   |
| दग्धं येन पुरत्रयं शरभुत्रा (श्रकलंकम्तो० २) | २१२         | पाठो होमश्चातिथीनां                          | २४०   |
| दानं प्रियवाक्तहितं                          | १७४         | पापमर्शातधर्मो (खक० स्ठो० १४८)               | れてつ   |
| दानं शीलं चान्ति                             | <b>३</b> ०१ | पिशाचपरिवारितः पितृवने (पात्रके०)            | २३६   |
| दिवाकरसङ्खभासुरं (श्री गौतम )                | २००         | पुलाकः सर्वशास्त्रशो                         | १८८   |
| दिशं न कांचिद्विदिशं न (मौन्द० १६, २=)       | २२५         | <b>पंचस्थावरर</b> हा                         | १८६   |
| दिशांन कांचिद्विदिशान (सौन्द॰ १६, २६)        | २२५         | पंचाचारधरः संघ                               | १६३   |
| द्वितीयज्ञणसम्बन्धि (महा० २०, २५१)           | १८४         | पंचाचारतो नित्यं                             | १६५   |
| दीचाप्रभृति नित्यं च                         | 835         | प्रथमोऽप्ययमेव संख्याते                      | २२८   |
| दुष्टमन्तर्गतं चित्तं                        | १६७         | प्राग्यस्य द्धुत्पिपासे द्वे १६०,            | १६२   |
| देवं तन्त्रं प्रमाणं च                       | २२७         | प्रातिहार्यविभवैः परिष्कृतो (स्थयम्भू० ७३)   | २३४   |
| देवाधिदेवचरणे (रक्षकः स्टो॰ ११६)             | 288         | प्रायः पुष्पाश्चि नाश्रीयात् (सागारः ३, १३)  | २१०   |
| देवारतीर्थकगश्चकि                            | २११         | बन्धमोस्रो रतिद्वीपी                         | २२।   |
|                                              |             |                                              |       |

| बुद्धिसुखदुःखेञ्छा (षड्दर्शनस० ६६)                | ગર્   | रागादिरोगान् स्ततानुषकान् (वाग्मर)            | १६२             |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| बोधो वा यदि वाऽऽनन्दो                             | २५०   | रेषचाळ्रेशराशीना (वरा० ८, ४११)                | १८५             |
| मर्भिमरमजयबोट (यशस्ति० ६, २९६)                    | २२२   | लोकालोकदशः सदस्यमुक्तते १६८,                  | २४१             |
| मंजानोऽम्यदयं चाईन                                | १८१   | लोकेऽन्योन्यमनुप्रविष्ट्य                     | २४२             |
| मंगारतालकलश्राच्यवसुप्रतीक                        | १६५   | वपुर्विरूपाद्मलक्यजन्मता (कुमार०५, ७२)        | २१३             |
| मिस्कागर्भसंभूत                                   | २१०   | वर्षांगमो वर्षाविपर्ययश्च (का॰ वृत्ति उद्भृत) | २५२             |
| मनसः शुद्धिविनाशो                                 | १६०   | वर्षागमो गनेन्द्रादी ( ,, ,, )                | રપૂર            |
| . •                                               | ٤٦٤   | वरपद्मरागकेशर ( नन्दोश्वरम० ६ )               | १६४             |
| मन्दं मन्दं हिपेद्वायुं (यशस्ति । ८, ३६६)         | १८३   | वरोपतिप्तयाऽऽशावान् (रत्नकः २३)               | १५६             |
| मिल्लर्मलाजये मलाः                                | 338   | विश्वमागुरिस्त्लोप (कातंत्रः डः) २००,         | २२६             |
| महोत्तो वा महाजो वा ( यशस्ति - ७, ३५८             |       | विधुगु येः कलत्रेस (यश० ७, ३६२)               | २०६             |
| मानस्तम्भाः सरांसि (महापु - पर्व -३, १६२)         |       | विरूपो विश्वलांगः (प्रभाचन्द्रगया )           | २१४             |
| मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान् (स्वयम्भू , ७५)        | १६३   | विवेक वेदयेतुन्नैः (यश ० ८, ४१२)              | २०६             |
| मिध्यादृष्टिरभव्यो (समव रतो - ५८)                 | १५६   | विषयेष्त्रतिस <b>क्तिरियं</b>                 | १६०             |
| मुखेन किल दक्षियोंन (पात्रकेः स्तोत्र)            | 38.5  | वैराग्यं शानसंपत्ति (यश० ८, ३६२)              | १६२             |
| मृदत्रयं मदाश्चाष्टी (यशस्ति० ६, ३२४)             | १५५   | शब्दात्मिकाया त्रिजगद्विभक्ति (दुर्गसिंह कवि) | २१४             |
| मुलप्रकृतिरविकृति (सांख्यतत्त्वको०)               | ,     | शायां पायातलं मुष्टिं                         | २४३             |
| मैथुनाचरणे मृद्ध (शानाः १३।२)                     | २३४   | शिवोऽयं वैनंतयश्च ( शुभचन्द्रसूरि )           | २१३             |
| मोहादिसर्वदोपारि (चैत्यम ४)                       | 149   | शीलं वतपरिरक्तस (श्रनगारभ० ४, ५७५)            | १८५             |
| य इहायुतसिखाना (षड्दर्शनसमु / ६६)                 | ર્ક્ય | शुद्धवोधमयमस्ति वस्तु यद् २३८,                | રપૂર<br>, રપુપૂ |
| यशार्थ परायः मुद्याः <sub>(</sub> यशस्ति ० ४, ६/) | १६७   | शुद्धोऽपि देहसम्बद्धो (यश्च० ५, २५३) १७५      |                 |
| यकाचेन थिदारितं (श्रकलंकरतो० ३) २०६               | ,599  | शुभूषा भवणं चैय (महापु० १, १४६)               | १५०             |
| यत्रेकापि रफुटयति नटद्                            | દ્દપ  | शोभा तमोऽर्कमार्यायां                         | 220             |
| ययोरेन समं नित्तं                                 | સ્પ્ર | शौचमजनमाचामः (यश ८६, २६६)                     | হ্হহ            |
| यस्य शानदयासिन्धो (ग्रामरको० १, १)                | १५३   | भुतिशाक्यशिवाम्नायः (यशः ६, २९६)              | २२१             |
| यस्मिन् सर्नाणि भूतानि (शुक्कयनुर्वेद० ५०,६       | ) (도  | श्रीशिमार्दवभीतत्व (संः पंचसंः १९६)           | ₹4,₹            |
| यानि स्त्रीपुसलिंगानि ∖सं० पंचसं∍ १६८)            | २५३   | षडंगानि चतुर्वेदाः ( मनुरमृति )               | (40             |
| यावजीषेत्सुखं जीनेत् (यशः ५, २५३)                 | २२४   | घण्मास्योगी मासद्वि                           | १६४             |
| येनोर्थ्वशृंगगिरिनार गिराविनापि                   | २१७   | षष्ट्याः द्वितेस्तृतीयेऽस्मिन् (यशः ७, ३७०)   |                 |
| ये वीरपादौ प्रसमित नित्यं (वीरमक्ति ३)            | ₹.0   | पोडशरातं चतुस्त्रिशत् (भृतम० २३)              | ₹₹१             |
| योऽज्ञस्तेनेषु विश्वस्तो (यशः ८, ४/१)             | १६१   | समन्याऽऽरम्भहिसानां (रक्षकः २४)               | १५६             |
| योगतो हि लभते विवन्धनं (पद्मनन्दि)                | १६२   | सतां सप्तपदं मैत्र्यं                         | २५२             |
| यो न च याति विकारं १३४, २००                       | 389   | सत्कार्ये सांख्य कपिली                        | 231             |
| यो इताशः प्रशान्ताशः (यश० ८, ४१०)                 | રુષ   | सत्तालोचनमात्रमित्यपिनिराकारं १५६             | .,२२२           |
| यः पापपाशनाशाय (यश० ८, ४११)                       | १८५   | स दिजो यो न जन्मवान्                          | २१७             |
| यः शुरवा द्वादशांगीं (ब्रात्मानु० १४)             | ¥3\$  | बचो जातश्रुति विश्वत् (महाः १४, ३७)           | १८०             |
| रत्नत्रयपरिप्राप्ति                               | १५३   | सन्तानो न निरन्वये विसदृशे (यशु० ५, २५६)      |                 |
| रागद्वेषी यदि स्थातां                             | १८७   | <b>उप्तमामेषु यत्याप (यदा० ४, ११६)</b>        | २१०             |
| <b>₹</b> ६                                        |       |                                               | -               |

| सरका निषयो देव्यः (महा० ३७, १४३)                   | २१६ ]             | कमाइं दिदघणचिक्तग्राईं (परमा० १, ७८)                  | २१०          |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| सर्वथा नियमत्यागी (स्वयम्म्० १०२) १६७              |                   | गह इंदियं च काये (गो० जी०१४१,)                        | શ્યદ         |
| सर्वज्ञध्वनिजन्य                                   | १७१               | <b>इ</b> तीसा तिष्यासया (भावपा० २८)                   | ২্ৠ          |
| सर्वः प्रोप्यति सत्सु (ग्रात्मानु० ६)              | 358               | जह्या होहिसि पिच्छा १५०,                              |              |
| वामान्यशास्त्रतो नृनं                              | <b>FUS</b>        | बीवा निर्णवर जो मुख्य (योगीन्त्रदेव)                  | १४८          |
| साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च                         | १द२               | जीवो उवस्रोगमस्रो (हव्यसं० २)                         | १७४          |
| सारंगी सिंहशावं                                    | २०६               | वं मुश्चि लहवि ऋखंदु सुद्ध (परमा <sup>०१</sup> , ११७) | १८७          |
| सूदमीकृतं ततो लोभं (महा० २०, २६०)                  | ६८४               | या क्रुगाइ पक्खवायं (गो० जी० ५ ६)                     | સ્યૂર        |
|                                                    | र₹६               | यायमि भावणा खलु (समयसा० ११)                           | ર૪૨          |
| सुद्धत्त्विय भीसुमगत्वमरनुते (स्वयम्भू० ६६)        | \$33              | यासिवियागाउ सासडा(परमा० २,१६२) १८३                    |              |
| सूर्याघों प्रहरणस्नानं (यश० ६, ६८२)                | १५५               | श्चिन्वशिगोदपज्जतयस्य (गो जी० ३१६)                    |              |
|                                                    | २८८               | योबामावे बेल्लि बिमि (परमात्मप्र०१, ४७)               |              |
| सोऽहं योऽभूवं बालवयति (यश० ५, २५६)                 |                   | चोरइय भवसावासिय                                       | 388          |
| संयोगमूला जीवेन (सं० सामा० ११)                     | ₹ċ₹               | तित्थयरा तप्पियरा                                     | 205          |
| स्नातकः केवलशानी                                   | श्चित             | ते बंदउ सिरिसिद्धगर्स (परमात्मप्र० १,२)               | 88=          |
| स्पर्शरसगन्धवर्षाः (षड्दर्शनसमु <del>ष</del> य ६२) | २२५               | दंसस्पुरुषं सास्। (इत्यसं० ४२)                        | 388          |
| स्फुरदरसङ्खक्षितं (नन्दीश्वर० स्ठो० १३)            | १५१               | घग्राघीसड दस य कदी (गो० जी० १६७                       | १७६          |
| स्याद्वादकेवलशाने (ब्राप्तमी० १०५)                 | २४१               | धम्मो बत्धुसहावो (स्वामिकाचि० ४७६)                    | १७०          |
| स्वर्गदिनमानसंवत्सर (दुर्गसिंह)                    | રપ્               | घिदिवंतो खमजुत्तो                                     | 133          |
| रियतिकल्पें ऽशुकत्यागी                             | १इ४               | निमिरा तत्ततवा                                        | श्चर         |
| स्थितिजनननिरोधल० (स्वयम्भू० ११४) २०८               | ,२२२              | पुवण्हे मज्सण्हे (स्वामिका० ३५४)                      | 800          |
| स्वेन प्रपूरितबगत्त्रयपिंडितेन (फल्याग्राम > २७    | )२०२              | बुद्धि तवो वि य लढी (वसु० भाव० ५१२)                   |              |
| इकारं पंचमैर्युक्तं (पाणिनीयशिज्ञा को० १४)         | )<br>१६४          | भवतशुभोयविरत्तमशु (पर०प्र० २,३२) १४१                  |              |
| इलभुज्च ते स्वजनभक्ति (स्वयम्भू० १२६)              | 385               | मखावयसमायसम्बो                                        | २४७          |
| हिंसाऽनृतं तथा स्तेयं १८६,                         | , १८६             | मग्रुमिलियउं परमेसरहो (पाहुडदो० ४६)                   | १६३          |
| हृद्यः प्राप्तो मरुदपि भव० (एकीमाव० १०)            | 280               | मह स्त्रासङ्ड थोडड (सावयधम्म २३)                      | २१०          |
| भूतसागरीटोकागतप्रा <b>कृतपद्या</b> तुकम            |                   | महु लिहिवि मृत्तइ                                     | २१०          |
| श्रहत्तीस <b>द</b> लवा (गो० जी० ५७४)               | રપ્રફ             | मिच्छो सासग्मिस्सो (गो० जी०६ पं०१,४                   |              |
| श्रुष्णोण्णं पविसंता (पंचास्ति० ७)                 | २२८               | मंदं गम्यां मोत्रां च                                 | •            |
| श्ररहंतमासियत्यं (सूत्रपा <b>०</b> १)              | 152               | रिसियो रिद्धिपवण्या                                   | २१६<br>श्च्य |
| श्ररहंता छायाला                                    | १६३               | लक्षडिया केया कलेगा                                   | -            |
| श्रसरीग जीवघना (तत्त्वस० ७२)                       | २५६               | वत्तासुद्धारो बसुधसादायो (प्रा० देव० पृजा)            | २४६          |
| त्राक्षेपिय त्रसुमाशिय (भग <b>ः</b> त्रा०५६२) १८   | 744               | वत्यसहावो धम्मो                                       | १४६<br>१७०   |
| श्रावित असंखसमया (गो० जी० ५७३)                     | ५,५४८<br>३५३      | वदसमिदी गुत्तीस्रो (हव्यसं ०३५)                       |              |
| इगतीस सत्त चत्तारि (त्रिलोकसा० ४६२)                | २०१               | ववहारो भूदत्यो (समयसार ११)                            | \$E.o        |
| इत्यिविसयाहिलासो (भग० स्ना० ८७६)                   | रूर<br>१८६        | विकहा तह व कसाया (गो० जो० ३४)                         | १२४          |
| इत्यीयां पुषा दिक्खा (दर्शनसा० ३५)                 | <b>१५५</b><br>२४४ | वियतिदिए स्रवीदी (भावपा० २६)                          | १८२          |
| द्द परलोयत्तार्थं (मूला० ५३)                       | रहर<br>१४५        | चकार प्रकारो                                          | २ <b>३</b> ७ |
| उन्नसंत लीबामोहो (गो० जी० १०, १५)                  | १४६<br>१५६        | चिमार पुरकाय<br>सम्बास्य बार सोदे (गो० जी० १६८)       | १८६          |
|                                                    | 144               | िल-जिल्ल बाद दाद (बाठ जाठ <i>१६८</i> )                | १७६          |

| परिशिष्ट २=३                                            |            |                                                 |               |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                         |            | •                                               | २८३           |  |  |
| सव्यष्टु श्रविदित याग्यमत (१४७,<br>(संडक्षवि०) (२११     | ₹4.2       | प्रान्तसं <b>घातयोर्मि</b> ज्ञा                 | १७६           |  |  |
| (संडकवि०) ( २११                                         | ,२४०       | मृतिर्विभृतिरैश्वर्यम्                          | રક્ષ          |  |  |
| <b>मुरयश साहुका</b> रो २०१,                             | २१६        | मतल्लिका मचर्चिका (श्रमरदत्त)                   | <b>१</b> ४७   |  |  |
| सेयंक्रो व श्रासंबरो व                                  | २४४        | मत्स्यांग चोपनिषदि                              | <b>939</b>    |  |  |
| संसारसंभवायां जीवायां                                   | १७१        | मल्बिका शीतमीस्थ (ब्रमरदत्त) १४७,               | 339           |  |  |
| श्रुतसागरी टीकागत अनेकार्यंक                            | :          | मोच्चे सुधायां पानीय                            | १६८           |  |  |
| पद्मानुक्रमशिका                                         |            |                                                 | २०१           |  |  |
| श्रचमिन्द्रियमित्युक्तं                                 | १८७        | मं मौली मोऽषक्ती मं                             | २०१           |  |  |
| श्रिधिभूर्नायको नेता                                    | १७३        | रसायनेऽन्ने च स्वर्षे                           | १६८           |  |  |
| श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः १६३                              | ,२४०       | बद्धोविभूषयो साष्ट्रशते                         | १५८           |  |  |
| श्रव्यक्तमधुरध्याने                                     | १५७        | वस्तुद्रव्यप्रकारामिषेयेषु                      | १६७           |  |  |
| ग्रः शिषे केशवे वायौ (विश्वप्रकाश) २३५                  | , સ્પ્રર   | वार्षिकी त्रिपुटा त्र्यसा (धन्यतरि वैद्य)       | ₹ <b>£</b>    |  |  |
| <b>ब्र</b> हिंसादी तथा न्याये                           | १६३        | विदोषेऽपि पुमानेष                               | १८७           |  |  |
| श्रात्मनि मोद् <mark>ते शने (यश</mark> ्र ६, २६६)१४६ १९ | न्द,२१द    | विष्कम्भादी तनुस्यैर्य                          | <b>384</b>    |  |  |
| श्रारोइखं स्यात्वोपानं                                  | १५४        | वेधेर्विदितं विन्तेर्विश्रं                     | १४१           |  |  |
| श्राशावन्धकचित्तर्ति                                    | १८७        | वो दन्त्योष्ठ्यस्तयोष्ठ्यश्च (विश्वप्रकारा)     | १६⊏           |  |  |
| इति कर्राव्यतायां च                                     | १८६        | बंदने बद्ने बादे                                | १६८           |  |  |
| उच्चदेशे स्थले                                          | १६७        | रान्दप्रशक्तिहेतुश्च                            | १६२           |  |  |
| उपाययज्ञी विद्वान्स                                     | १६६        | शस्ये स्वभावेऽप्यभरे                            | 860           |  |  |
| उपाये भेषने लब्ध                                        | २४५        | श्वेतद्रव्येऽशने वापि                           | १८७           |  |  |
| ऋशब्दः पावके सूर्ये                                     | २०३        | शोमा तमोऽर्कभार्यायां                           | २२०           |  |  |
| कर्पेनर्जन रथस्यात्रयवे                                 | २०४        | षोडशोऽशो विषोम् लं                              | १५७           |  |  |
| ज्योतिश्चद्धुषि तारके (धन०श्च०ना०६)                     | १५६        | सत्तायां मंगले वृद्धौ १५१,१७२,१७३,२०३           |               |  |  |
| तत्त्वे पुमान् मनः पुंचि (यश० ८, ४११)                   | १दर        | सत्ता स्वमावो जन्तुश्च                          | १६२           |  |  |
| तत्वे रते च गुह्ये च रहः                                | १४८        | स्र्येंऽमौ पवने चित्ते                          | १४८           |  |  |
| दयायां दमने दीने                                        | १८७        | इस्ति बिन्दी मतं पद्म                           | १६७           |  |  |
| दर्शनं स्त्रीरजो योनिः                                  | १६६        | भुतसागरीटीकोद् <b>षृत-स्</b> त्रवाक्यांश        | ন্বী          |  |  |
| दो दाने पूजने सीगो (विश्वशम्भुमुनि)                     | १८७        | श्रमिमुला वै देवाः                              | २४०           |  |  |
| धने वृद्धीषधे रक्षे                                     | 140        | श्रिष्ठोमेन यजेत स्वर्गकामः                     | २४०           |  |  |
| धातु तेजो वलं दीप्ति                                    | १५७        | ऋग्रीष्ट-पैतु-प्रशास्त्                         | १६३           |  |  |
| नपुंसकेऽसरं तुच्छे                                      | ર્લ્ય      | श्चतोऽन्यत्यापम् (तस्था <i>०</i> ८,२६)          | १६०           |  |  |
| निश्चयेऽनयवे प्रान्ते                                   | २४४        | श्रम्यासविकारेष्वपवादो नोत्सर्ग बाधते           | २३८           |  |  |
| पः सूर्यशोषयो वही                                       | ७३१        | श्चम्बरचरकुमाखेला (यशस्ति० ८,६८४)               | २३६           |  |  |
| पालने च गतौ कान्तौ                                      | १६२        | <b>ब्रास</b> वनिरोधः संवर (तत्त्वा ०६,१)        | २४६           |  |  |
| पाशकं शकटं कीलो                                         | ₹⊏७.       | इषेत्वोर्जित्वा वायवः स्थ देवो वः (शुक्रय०१,१   | ) <b>१८</b> ६ |  |  |
| पुर:श्रेष्ठे दशस्त्रेव                                  | <b>१७%</b> | ऋषयः सत्यवचसः                                   | १६६           |  |  |
| १र्थ, मृदुं हवं चैव                                     | १⊏१        | 🕉 भूमु वःस्वस्तत्सवितुर्वरेण्यं (गायीत्रीमंत्र) | १६१           |  |  |
| प्रधाने च परच्छदि                                       | ₹≒E        | ॐ हीं श्री वासुपुच्याय नमः                      | 152           |  |  |
| प्रवेशे च क्रियायां च                                   | १६२        | कचित्र सुप्यन्ते विमक्तयः १५१, १७               | १,२२०         |  |  |

रेद४ जिनस**हस्र**नाम

| क्रोपलोममीक्त्य (तत्त्वार्थं० ७,५ ) २२६                                                            | धतसागर-विरचित-पद्मानुकमण्डिका     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| गोसमे ब्राह्मणो गोसवेनेष्ट्वा १६६                                                                  | <b>ब्रक्</b> लंकपुरुयंपादा १६५    |  |
| चित्ताभोगो मनस्कारः १५३                                                                            | श्चय जिनवरचरण्युगं २४४            |  |
| बलबुद्बुद्स्यभावेषु जीवेषु १२४                                                                     | श्रथ बुद्धराते टीकां २२०          |  |
| ततो नान्यः परमगुरु (तत्त्वार्थन्छो०) २०६                                                           | श्रथ विद्यानन्दिग्हं २०७          |  |
| तदेजित तज्ञेजित (शुक्रयजुर्वेद ४०, मं०२) १६२                                                       | श्चदः पट्टे भट्टादिकमत १५८        |  |
| दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता (तत्वार्य०६,२४) २२६                                                   | श्रह्नतः सिद्धनाथास्त्रिविध "     |  |
| देवः सवितः प्रसुव यज्ञं (शुक्कव०४०,१) १६१                                                          |                                   |  |
| हष्टव्योऽरेऽयमात्मा श्रोतःयो २२८, २४०, २४६                                                         | श्चालम्बनं सुविदुषां ''           |  |
| नमः विद्येभ्यः १६३, २०४                                                                            | इतोइ बुद्धादिशतं निदर्शनं २४६     |  |
| निमित्ताभावे नैनित्तिकस्याप्यभावः २३५                                                              | निकामे बसतु सदा २४४               |  |
| पुलाकवकुशकुशील निर्मन्य (तस्या०६,४६) २०३                                                           | भ्यात्वा विद्यानन्दं १४४          |  |
| प्रसंख्यानपविषावकप्लुष्टानुत्थान २१४,२३४,२५५                                                       | नाथशतमेतदित्यं १८१                |  |
| ब्रह्मचारी सदा शुचिः १६६                                                                           | नामसङ्ख्यानं १७२                  |  |
| ब्रह्मचे ब्राह्मचं चत्राय राजन्यं (शुक्रः ३०,५) १६३                                                |                                   |  |
| १६६,२५                                                                                             | यो नामानि जिनेश्वरस्य ''          |  |
| <b>ब्राह्मणो</b> न इन्तब्यः, सुरान पेया १६६                                                        | विद्यानन्दिमुनीन्द्रात् १८९       |  |
| ब्राझोदनं पचति १६३                                                                                 |                                   |  |
| भाविनि भूतवदुपचारः २०1                                                                             |                                   |  |
| मनोशामनोशेन्द्रिय तत्त्वार्थस्० ७, ८) २२६                                                          |                                   |  |
| मोइज्ञ्याच्झानदर्शनावरखां (तत्त्वा०१०,१) २५१                                                       |                                   |  |
| यावन्ता गत्यर्थाः घातवस्तावन्तो श्रानार्थाः २४                                                     |                                   |  |
| येनायं दृष्टस्तेन सर्वे दृष्टम् २२६                                                                |                                   |  |
| वाङ्मनोगुप्तीर्वादान (तत्त्वार्थ ७, ४) २२।                                                         |                                   |  |
| विजयादिषु द्विचरमाः (तस्वार्यः ४, २६) २१८                                                          | , सर्वज्ञतचनरचना १५४              |  |
| शून्यागार्यवमोचितावास (तत्त्वार्थस्० ७,७) २१।                                                      | ्रभुतसागरी टीकागत-पौराणिक नामसूची |  |
| सद्वेषशुभायुर्नामगो (तत्त्वा०८,२५) (६ ,२३)                                                         | क्रम्ब्यु ३५३                     |  |
| समुदायेषु प्रकृताः शब्दाः श्रवयेष्वपि वर्तन्ते १५                                                  | महाकच्छ "                         |  |
| सम्यग्द्दष्टिश्रावकविरतानना (तत्त्वा ८,४५) २४                                                      | : बुधमनाथ ''                      |  |
| स यदा दुःखचयोत्यतप्तचेता "                                                                         |                                   |  |
| सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य (तत्त्वा० १, २६)   (५<br>सर्वे गत्यर्था घातवा ज्ञानार्था (५१, १६६, २५) |                                   |  |
|                                                                                                    | 144                               |  |
| - A                                                                                                | 786                               |  |
|                                                                                                    | /40                               |  |
| स्त्रीरागक्षयाभवता (तत्त्वार्थस्० ७, ८) २२<br>स्त्रीषु श्रञ्जस्तेन मधितव्यम्                       | . 1                               |  |
| derenant make                                                                                      | 140,140                           |  |
| पंचारान्यां जुलात्त्व ययाक्यांचत् २१                                                               | चोरित्रसार १५५                    |  |
| संयमभुतप्रतिसेवनातीर्थलिंग (तत्वार्थ०६,४७) २०<br>इयाय कारिमानं दायस्त्रीयस्यं                      |                                   |  |
| द्वाप कारमान द्वायस्थावस्थ २०                                                                      | १ तस्कार्यतात्पर्यवृत्ति २०२      |  |

| परिशिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| तल्लार्थ-स्रोकवार्तिकालंकार १६६, २०६, २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पद्मनन्दि                                                    |  |  |  |  |  |
| त्रिलोकसार २०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 757                                                          |  |  |  |  |  |
| देवागमस्तुति २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.6. 43F                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THINGS 124, 182                                              |  |  |  |  |  |
| T-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रमाचन्द्रगर्गी ११४                                         |  |  |  |  |  |
| Fr. (-0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भद्रवाहु १६५                                                 |  |  |  |  |  |
| निरुक्तशास्त्र '' १६४<br>निरुक्तशास्त्र '' १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ं मोजराज २३४                                                 |  |  |  |  |  |
| Fire 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मदनकीर्चि ५७, १४२                                            |  |  |  |  |  |
| 36mafa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मिल्लिभूपस्य २२०                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महावीर ५००००                                                 |  |  |  |  |  |
| and the same of th | मानतुंग २३५                                                  |  |  |  |  |  |
| प्रभागनान्वयलकार १६६<br>प्रमेयकमलमार्तण्ड ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मुनीन्द्रभूपश                                                |  |  |  |  |  |
| महापुरासा १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | योगीन्द्रदेव १०८                                             |  |  |  |  |  |
| मूलाचार (श्रनागारधर्मामत) १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तदमीचन्द्र १२०                                               |  |  |  |  |  |
| रजनरण्डक २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | याग्मट १६६, १६१                                              |  |  |  |  |  |
| विश्वप्रकाश १६७, १६⊏, २३ॱ, २५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विद्यानन्दि १९५, २०७, २२०                                    |  |  |  |  |  |
| सद्वीधचन्द्रीदय १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विश्वशम्भुमुनि १८७                                           |  |  |  |  |  |
| समयसार २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वीरनन्दि १६२                                                 |  |  |  |  |  |
| संहिता (६८, २८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |  |  |  |  |  |
| श्रुतसागरीटीकागत ग्रन्थकारनामसूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ं शुभवन्द्र ११३, २३३                                         |  |  |  |  |  |
| MI. 1230-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <sup>!</sup> श्रीपाल <b>२२०</b><br>'समन्तमद (१५⊏'१६५ २०३ २२० |  |  |  |  |  |
| जा <del>गोचाक</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | समन्तमह (१५८, १६५, २०३, २२०,<br>२२१, २३३, २३४, २३४           |  |  |  |  |  |
| (03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सोमदेव १६०                                                   |  |  |  |  |  |
| المرا المر المر                                                          | श्रुतसागरीटीकागत दाशीनकनाम सर्ची                             |  |  |  |  |  |
| उपनवन ५७, १४२<br>उमास्त्रामो २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कासाद २२७                                                    |  |  |  |  |  |
| कालिदास २ <sup>,३</sup> , २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | चार्वाक २२७, २४१                                             |  |  |  |  |  |
| कृत्दकुन्द १६५, २२० २२/, २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जैमिनीय २२७                                                  |  |  |  |  |  |
| कुनुदचन्द्र २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नास्तिक "                                                    |  |  |  |  |  |
| काब्यविशाच १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नैयायिक १२६                                                  |  |  |  |  |  |
| खण्डमहाकवि 📆 🙀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पाशुपत ''                                                    |  |  |  |  |  |
| गुगमद १८५ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बृहस्पति २४१                                                 |  |  |  |  |  |
| गौतमस्त्रामी ﴿ १५४, १६५, २००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .01                                                          |  |  |  |  |  |
| रे २१०, २२०, २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बॉद २२७<br>भाट ''                                            |  |  |  |  |  |
| चामुण्डराय १५५<br>जिनचन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मरीचिद्रश्न "                                                |  |  |  |  |  |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मीमांसक ''                                                   |  |  |  |  |  |
| 100, 174, 170,176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रक्तपट्टभिद्ध ''                                             |  |  |  |  |  |
| 774, 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | लोकायतिक ''                                                  |  |  |  |  |  |
| देवनन्दि १५१, २१५, २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वैशेषिक "                                                    |  |  |  |  |  |
| देवेन्द्रकीर्त्त १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शैव "                                                        |  |  |  |  |  |
| धन्धन्तरिवेद्य १.६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सांख्य ';                                                    |  |  |  |  |  |
| नेमिचन्द्र १५६,२५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -:0;                                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |  |  |  |  |  |

## प्रन्थनाम-संकेतसूची

ग्रकलंकस्तोत्र श्रकलं० स्तो० पंचसंग्रह संस्कृत पंच॰ सं॰ श्चनगारधर्मामत ग्रनगा० पंचास्तिकाय पंचास्ति• ऋमरकोश श्चमरको० बहदारण्यक बहदा० ऋष्रशती SUPPL . भक्तामस्तोत्र भक्ता ० स्तो ० श्राचार० श्चाचारसार भगवती ऋाराधना भग० स्नारा० श्चामनी मांसा श्चासमी० भावपाहड भावपा० ग्रात्मानुशासन ऋात्मानु० भपाल चत्रविंश तिका भपालच० एकीमा वस्तोत्र एकी भा ० मनस्मृति मन० कल्यारामन्दिरस्तोत्र कल्यागः महापुराख महापु ० का०, कातं०, कातंत्र० कातन्त्रव्याकरण मुलाचार मुलाचा • कुमारसं० कुमारसम्भव यशस्तिलक यश०, यशस्ति० गोम्मटसारबीवकाण्ड गो० जी० रत्नकरण्डश्रावकाचार रतक० चैत्यमक्ति चैत्यभ 2 वसनन्दिश्रावकाचार क्स० आर० जै॰, जैनेन्द्र० जैनेन्द्र व्याकरण वाग्भरालंकार वाग्भटा० ज्ञानार्षाव शासा ० विधापहारस्तोत्र विघाप० तत्त्वमार तत्त्वसा २ वीरभक्ति वीरम 3 त्रिलो० त्रिलोकसार शाकटायन उचादिसत्रपाठ शाक० उचा० दर्शनसार दर्शन० शाकटायन व्याकरण् शाक० व्या० देवागमस्तति . देवाग ० शुक्र यनुषेद श्क्रयजु० द्रव्यसंग्रह द्रव्य० श्रुतभक्ति श्रुतम० धनंजय स्रोकार्थनाममाला धन० स्र० ना० पडदर्शन समुख्य षडदर्श० नन्दीश्वरभक्ति नन्दी० समयसार समयसा ० निर्वागमिक निर्वा० समयसरग्रस्तोत्र समव० परमात्मप्रकाश परमा० सावयधम्मदोहा सावय० पासिनीयशिक्ता पाशिक शिक पाहुडदोहा पाह सत्रपाहड सत्रपा० पात्र**केस**रिस्तोत्र पात्रके० सौन्दरानाद सौन्दरा० प्रतिशसारोद्धार प्रतिष्ठाः सांख्यतत्त्वकौमदी सां० त० पार्श्वनाथस्तोत्र पार्श्व० <del>वंस्कृतशामायिकपाठ</del> सं॰ सामा॰ प्राकृतदेवपूजाजयमाला मा॰ देवप० स्वयम्भस्तोत्र स्वयम्भू • पंचरंब्रह प्राकृत स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेज्ञा पंच० प्रा० स्वा० का०

# बानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन

### [ प्राकृत, संस्कृत ब्रंथ ]

| ٠,                | MEINT   HELVIN LOWING CHEN   - MAN 1111 1 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4)                |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| ₹.                | <b>महाचम्ध</b> [ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र ]-द्वितीय भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98)                |  |  |
| ₹.                | करलक्ष्मार [ सामुद्रिक शास्त्र ]-इस्तरेखा विज्ञानका नवीन प्रन्थ [ स्टाक समाप्त ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۶                 |  |  |
| ٤.                | मदनपराज्य [ भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ξ)                 |  |  |
| ٧.                | कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय प्रन्थसूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३)                |  |  |
| ξ.                | न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम भाग ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>૧૫)</b>         |  |  |
| <b>y</b>          | न्यायविनिश्चयविवरण [ द्वितीय भाग ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५)                |  |  |
| ۲.                | तत्त्वार्थवृत्ति [ श्रुतसागर सुरिर्यचत टोका । हिन्दी सार सहित ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६)                |  |  |
| Э.                | न्ना <b>दिपुरा</b> सा भाग १ [ भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०)                |  |  |
| <u></u> १०.       | श्चादिपुराण भाग २ [ भगवान् श्वपभदेवका पुण्य चरित्र ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०)                |  |  |
| ११.               | नाममाला सभाष्य [कोश ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>२</b> #)        |  |  |
| ١٤                | केवलझानप्रश्नचूडामणि [ ज्योतिष प्रन्य ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8)                 |  |  |
| १३.               | सभाष्यरञ्जर्षा [ इन्दराख ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹)                 |  |  |
| १४.               | समयसार-[ ग्रंपेजी ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲)                 |  |  |
| ξą.               | थिक कुरल — तामिल भाषाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8)                 |  |  |
| १६.               | वसुनन्दि-श्रावकाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥)                 |  |  |
| <b>٤७.</b>        | तस्यार्थवातिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ हिन्दी सार सहित ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२)                |  |  |
| १८.               | जातक [ प्रथम भाग ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٤                 |  |  |
| १६.               | जिनस <b>द्व</b> नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8)                 |  |  |
| [ हिन्दी ग्रन्थ ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |  |
| २०.               | आधुनिक जैन कवि [ परिचय एवं कविताएँ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anı)               |  |  |
|                   | जैनशासन [ जैनधर्मका परिचय तथा विषेचन करनेवाली सुन्दर रचना ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹#! <i>)</i><br>३) |  |  |
|                   | कुन्यकुन्याचार्यके तीन रक्ष [ श्रप्यात्मवादका श्रद्भुत ग्रन्य ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ₹)               |  |  |
|                   | हिन्दी जैन साहित्यका संचित्र इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ર)<br>સા=)         |  |  |
|                   | and the second s | -(III=)            |  |  |

# भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुषड रोड, बनारस ५

# ज्ञानपीठके सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन

| श्री बनारसीदास चतुर्वेदी—इमारे त्राराध्य [ ख्यातिप्राप्त विदेशी महापुरुषोक्त जीवन-परिचय ]             | ź;          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| संस्मरख [ भारतके नेताओं साहिश्यिकोंके मधुर संस्मरख ]                                                  | ₹)          |  |
| रेलाचित्र ,, ,, ,,                                                                                    | ٧)          |  |
| श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय—शेरोशायरी [ उर्दूके महान् ३१ शायरोंका परिचय ]                               | 5)          |  |
| शेरोसुखन [ चारं भाग ] [ उर्दू शायरीका प्रामाखिक इतिहास ]                                              |             |  |
| गहरे पानी पैठ [ मर्मस्पर्शी छोटी कहानियाँ ]                                                           |             |  |
| जैन-जागरणके श्रग्रदृत [ संस्मरण ]                                                                     |             |  |
| श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रशाकर त्राकाश के तारे : घरती के फूल                                           |             |  |
| जिन्दगी मुसकराई [ इन्सान चननेकी कुजी ]                                                                | Y)          |  |
| <b>श्रां मुनि कान्तिसागर</b> —खण्डहरोका रूभव [ मूर्त्तिकला, चित्रकला ब्रादिपर ब्रॉग्वा देखी शोध-खोज ] | <b>(</b> )  |  |
| क्षोजकी पगडंडियाँ ,                                                                                   | ٧.          |  |
| र्थः राजकुमार वर्मा — रजतर्गञ्म [ एकाङ्की नाटक ]                                                      | રાા)        |  |
| श्री विष्णु प्रशाकर—संघर्षके बाद [कहानियाँ]                                                           | \$)         |  |
| र्त्रा राजेन्द्र यादव खेल खिलौने [कहानियाँ]                                                           |             |  |
| <ul><li>अभे मधुकर— भारतीय विचारधाग [ दर्शनशास्त्र ]</li></ul>                                         |             |  |
| श्रो सम्पूर्णानन्द जी हिन्दू विवाहमे कन्यादानका स्थान                                                 |             |  |
| श्रा हिस्वेशराय 'बण्चन' - मिलनयामिनी [ गीत ]                                                          |             |  |
| <b>श्री अनुप रामां</b> —वद्यंमान [ महाकाव्य ]                                                         |             |  |
| श्री ज्ञान्तिष्रिय द्विवेदीपर्याच्छ [ मंन्मरण् ]                                                      | ج)          |  |
| <b>श्री वंत्रेन्द्रकुमत् एम० ए०</b> - मुक्तिटूत [ र्यायिक्त उपन्यास ]                                 | <b>4</b> .) |  |
| <b>श्री रामगोविन्द</b> त्रिवेदी - वैदिक माहित्य [ वेदो पर अधिकार पूर्वक हिन्दीमें प्रथमवार ऋज्ययन ]   | ٤)          |  |
| <b>श्री नेभिचन्द्र</b> ज्योतिषाचार्य – भारतीय ज्यंतिप [ ज्योतिपको हिन्दोंम महान् पुस्तक ]             | ٤)          |  |
| श्री अवगद्दीशचण्द्र जीन - दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ                                                | ₹)          |  |
| <b>श्री नारायक्पप्रसाद जैन—</b> शानगंगा [ स्क्तियाँ ]                                                 | Ę)          |  |
| भीमती शान्ति गुम० ए० — पञ्चप्रदीप [गीत ]                                                              |             |  |
| श्री 'तन्सय' बुखारिया—मेरे बापू [ महात्मा गाँधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि ]                                | ર)<br>રાા)  |  |

ক্তেক্ত কর্তক্ত কর্তক্ত



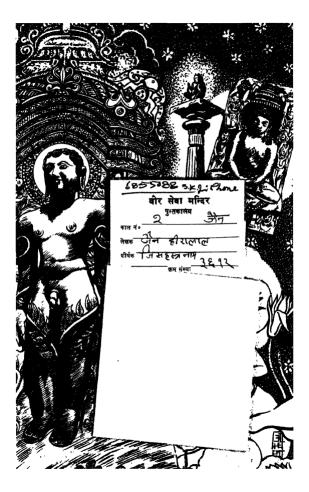